# श्रीमद्भगवद्गीता शांकरभाष्य हिन्दी-अनुवाद-सहित

मूल श्लोक, भाष्य, भाष्यार्थ, टिप्पणी तथा श्लोकोंके पदोंकी अकारादिक्रम सूचीसहित

> त्वमेव माता पिता सखा त्वमेव। बन्धुश्च विद्या द्रविणं त्वमेव देवदेव॥ सर्वं मम

> > अनुवादक-

श्रीहरिकृष्णदास गोयन्दका

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

# भूमिका

कदाचित् ही उपलब्ध हो।

श्रीमद्भगवद्गीता संसारके अनेकानेक धर्मग्रन्थोंमें एक विशेष स्थान रखती है। श्रीकृष्णभगवान् स्वयं इसके

विद्याका परमलाभ गीताके रहस्यको समझना ही माना गया है।

कर दिया, वह अवश्य ही सर्वशास्त्र और वेद-सम्मत मान लिया जाता है।

वक्ता हैं और उनका कहना है 'गीता मे हृदयं पार्थ' अतएव गीता सनातनधर्मावलम्बियोंके हृदयकी राजेश्वरी

है। अपनी-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य मनुष्योंने गीताके उपदेशोंका अनुसरण कर संसारयात्राको सुखपूर्वक पूरा किया है, उसके दृढ़ आलम्बनसे वे केवल भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी

भी सिद्धि कर सके हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है। समस्त शास्त्रोंका मथन कर अमृतमयी गीताका आविर्भाव

हुआ है। सर्वसिद्धान्तोंका जैसा सुन्दर और युक्तियुक्त समन्वय गीतामें मिलता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थमें

उपदेशमें शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है। गीतामें नाना सिद्धान्तोंका एकीकरण ऐसी सुन्दरतासे

मतमतान्तरोंके वादविवाद, परम निःश्रेयसकी प्राप्तिके नाना मार्गोंकी बदाबदीका कोलाहल गीताके गम्भीर

आचार्योंने अपने-अपने सिद्धान्तोंकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमें गीताको एक मुख्य आधार माना है।

सम्प्रदाय, जाति और देशकी भिन्नताका निराकरण करनेवाला गीता एक सार्वभौम सिद्धान्तप्रतिपादक

ग्रन्थ-रत्न है। उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनोंने मानव-जातिके लिये एक महान् धर्मकी नींव डाली है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है। हृदय-दौर्बल्यपर विजयी होकर गीतोक्त उपदेशसे मनुष्य

कर्मरत हो सकता है। वह भक्तिरसामृतका आस्वादन करता हुआ ज्ञानी बन सकता है। ऐहिक और पारमार्थिक दोनों ही सुखोंकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता। आधुनिक कालमें जो अनेकानेक जटिल प्रश्न नित्यप्रति समाज और व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं और बुद्धिको चकरा

गीतापर भाष्य रच अपने सिद्धान्तोंको गीता-सम्मत बताना ही उनका लक्ष्य रहा है। गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्भव समझते और जिस धर्म, आचार वा सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध

हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। साथ ही अन्य धर्मावलम्बियों एवं देश-देशान्तरवासियोंद्वारा भी यह अति प्रशंसित है। इसका दिव्य सन्देश किसी जाति वा देशविशेषके ही लिये उपादेय नहीं, इसका अमूल्य उपदेश सार्वभौम

किया गया है कि तत्त्व-जिज्ञासुको समस्त पथ एक ही राजमार्गकी ओर प्रवृत्त करते हैं। अधिकार और

भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिल जाता है। एक और भी विशेषता इस ग्रन्थरत्नमें देखनेको मिलती है। मनुष्यके लिये उच्चतम आदर्शका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको प्राप्त करनेके लिये सुलभ-

से-सुलभ साधन भी बताये गये हैं। यही कारण है कि इस सात सौ श्लोककी छोटी-सी गीताको कामधेनु

और कल्पवृक्षकी उपमा दी जाती है। महात्माओंने इसपर भाष्य रचकर आचार्यकी पदवी पायी। अनेक टीकाकारोंने अपनी बुद्धिको इस कसौटीपर कस पण्डित और ज्ञानीकी दुर्लभ ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु

प्रदानकर इसके तत्त्वानुसन्धानमें साधारण गतिके लोगोंको इसका मर्म हृदयङ्गम करनेमें सहायता प्रदान की।

देते हैं, उनके सुलझानेके लिये भी गीतामें पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। परंतु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरोंपर

गीतासे पूर्ण सहायता नहीं ली जाती। इस त्रुटिकी पूर्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है।

गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लाभ होता है उसको भगवान्ने स्वयं अर्जुनके प्रति अपने उपदेशकी समाप्तिमें कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अधिक भगवत्प्रीत्यर्थ और कौन कार्य मनुष्यसे बन सकता है। भगवदाज्ञाको यथाशक्ति पालन करने और उन्हींके कल्याणकारी उपदेशोंके प्रचारकी प्रेरणासे गीताका

यह संस्करण प्रकाशित हुआ है। शांकरभाष्यका छपा हुआ मूल तो सुलभप्राप्त है परंतु मूलके साथ ही सरल

हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता। नवलिकशोरप्रेस, लखनऊसे प्रकाशित 'नवलभाष्य' में कई संस्कृतभाष्य और

टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं, परंतु वह हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र था तिसपर भी वह ग्रन्थ अप्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुलभ नहीं, दूसरा ग्रन्थ जिसमें अद्वैतसिद्धान्तकी टीकाएँ शांकरभाष्यके साथ छपी थीं वह

कान्यकुब्ज श्रीजगन्नाथ शुक्लद्वारा सम्पादित होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था। संवत् १९२७ का द्वितीय

संस्करण हमारे देखनेमें आया है। इसमें भी हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र है। शांकरभाष्यका अनुवाद नहीं है।

और वह पुस्तक भी दुष्प्राप्य है। गीताका एक संस्करण उपादेय था। उसका प्रकाशन श्रीज्वालाप्रसाद भार्गवने आगरेसे किया था। इस पुस्तकका केवल उत्तरभाग हमारे पास है। लीथोकी छपी पुस्तक है, संवत् दिया

नहीं है। इसमें शांकर और रामानुजभाष्यके साथ तीन टीकाएँ भी दी हैं और भाषा-अनुवाद शंकरके आधारपर है। श्रीभार्गवजी बड़े विद्वान् थे। समग्र महाभारतको मूल और अनुवादसहित उन्होंने प्रकाशित किया था और

वेदोंको भी अर्थसहित छापा था। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा धर्म है। खेद यही है कि उनके

ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते। इन बातोंके उल्लेखसे केवल यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको स्वीकार करना अभीष्ट है। मूल और हिन्दी-अनुवाद शांकरभाष्यका इससे पहले कहीं

प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पडता। हिन्दी-भाषा-भाषियोंका परम सौभाग्य है जो अल्प मृल्यमें ही वे इस उच्च कोटिके ग्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी हैं, अब सहजमें प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे धर्मग्रन्थोंमें गीताका क्या स्थान है और अन्य ग्रन्थोंसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन भली प्रकार जानते हैं, उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मींका मूल हिन्दूलोग वेदको मानते

हैं। वेद स्वत:प्रमाण और ईश्वरकी वाणी है। वेदकी आज्ञाके अनुसार धर्म और अधर्म-कार्यका अन्तिम निर्णय होता है। ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही प्राप्त होता है। अन्य धर्मग्रन्थ वेदोक्त और वेद-प्रतिपादित धर्मको

सुलभ रीतिसे समझानेके लिये निर्मित हुए हैं। वेद ही उनका आधार है। परंतु वेदके दो भाग हैं—मन्त्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण-भागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड हैं और दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है। इसी

ज्ञानकाण्डमें उपनिषदोंकी गणना है। प्राचीन शास्त्र और विद्याओंमें प्राय: एक उपनिषद्-भाग हुआ करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देता था। उच्च कोटिके अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर

प्राप्त कर सकते थे। साधारण जिज्ञासुओंको उस रहस्यमय तात्त्विक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता

था और उसकी प्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश परमावश्यक माना जाता था।

वेदान्त-शास्त्रमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है। वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है। कर्मकाण्डीको उपनिषद्के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशसे लाभ हो सकता था। इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुह्मविद्या या उपदेश अनिधकारीको न देनेसे उसीका कल्याण था।

गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है। इन प्रस्थानत्रयके आधारपर समस्त

वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है। इन्हींपर भाष्य लिखकर महात्माओं और धर्मप्रवर्तकोंने आचार्य-पदवी प्राप्त

की है। देशकी यही प्रणाली थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने सिद्धान्तोंकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता

स्वार्थवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूल नहीं था। वेदान्तके तीन प्रस्थान हैं। श्रौत-प्रस्थान उपनिषद् हैं जो वेदके ही अंग हैं, दूसरा स्मार्त-प्रस्थान है जो

था। इनका समन्वय भाष्योंद्वारा किये बिना किसी सिद्धान्तको वेद या धर्ममूलक कहनेका कोई साहस नहीं

कर सकता था। मतलब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक स्वतन्त्र ग्रन्थरचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखनेको

अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योंके समन्वयसे मतकी पृष्टि की जाती थी।

गीताके अध्यायोंकी समाप्तिमें 'उपनिषत्स्' शब्द आता है। भगवान्के श्रीमुखसे यह उपदेश हुआ है तो वेद और उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु वेद अपौरुषेय हैं और उपनिषद्

श्रीत हैं। अतएव गीता स्मार्त-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है।

गीतापर अनेक भाष्य और टीकाएँ बनी हैं। और अब भी उसके विवेचनमें जो साहित्य बनता

जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है। परन्तु गीताका अध्ययन स्वतन्त्ररूपसे बहुत कम हुआ है।

सिद्धान्तप्रतिपादन और साम्प्रदायिक दृष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है। उसका परिणाम यह हुआ

है कि गीताका वास्तविक अर्थ कठिनतासे समझमें आता है। प्रतिभाशाली आचार्यों और टीकाकारोंके

मतविभिन्नतासे साधारण बुद्धिके लोग घबड़ा जाते हैं। महाकवि और उसके उत्कृष्ट काव्यमें ऐसी शक्ति

होती है कि समाजकी प्रगतिके साथ उसमें नये अर्थ निकाले जाते हैं और उसके द्वारा नवीन भावनाओंकी

पूर्ति होती रहती है। फिर गीता-जैसे अतुलनीय ग्रन्थमें समय-समयपर आवश्यकतानुसार अनेक आशय और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है। इससे ग्रन्थकी महिमाका परिचय मिलता है। परन्त

उसके मूल सिद्धान्तोंको यथावत् निश्चयपूर्वक खोज निकालना अवश्य ही अति कठिन हो जाता है। जिस ग्रन्थने अपूर्व समन्वय किया है, वहीं मत-विभिन्नताके कारण परस्परिवरोधी सिद्धान्तोंका समर्थक

बना लिया गया है। मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतकृत्य हो जाता है। भाष्यकारोंने जैसा अपने अनुभवसे गीताके तत्त्वको समझा, वैसा ही वर्णन किया है। उनके समन्वयमें

जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोधकी आलोचनामें नहीं है। अतएव इस बातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान् शंकराचार्यने अपने भाष्यमें कहाँतक की

है। प्रचारकको सम्भवतः अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक होता है। यह भी याद रखना उचित है-

तयोर्विवादे सम्प्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्॥

भगवान् शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोंका स्थूलरूपसे वर्णन करना युक्तियुक्त है, जिससे गीताभाष्यमें जो उनका दृष्टिबिन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय। इस बातके माननेमें हमें कोई संकोच नहीं कि अनेक

शङ्करः शङ्करः साक्षाद् व्यासो नारायणः स्वयम्।

वाक्य गीतामें ऐसे मिल सकते हैं, जिनको द्वैत और अद्वैतिसिद्धान्ती अपना प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्मिक श्लोक दोनों पक्षोंके समर्थक समझे जा सकते हैं। श्रीशंकराचार्यसे पूर्व जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेंसे अब एक भी नहीं मिलता। भर्तृप्रपञ्चके

भाष्यका श्रीशंकराचार्यने उल्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है। भर्तृप्रपञ्चके अनुसार कर्म और

ज्ञान दोनोंसे मिलकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीशंकराचार्य केवल विशुद्ध ज्ञान ही मोक्षप्राप्तिका उपाय बताते हैं। यही भेद एकायन-सम्प्रदाय और उपनिषद्में भी है। एकायनके मतमें आत्मा परमेश्वरका अंश है और

उसीके आश्रित है। उपनिषद् आत्मा और ब्रह्मकी अभिन्नताका निरूपण करते हैं। उपनिषद्में ज्ञान मोक्षका साधन है और एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते हैं। और गीतामें स्पष्ट ऐसे वचन हैं कि जीव ईश्वरका सनातन अंश

है 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' और ईश्वरकी शरणागित और आश्रयमें ही उसका कल्याण है, 'मामेकं शरणं व्रज' यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक है। भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन

ज्ञान शुष्क एवं नीरस है। उपनिषद्के अनुसार प्रकृति मिथ्या है और एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरके अधीन मानते हैं। उपनिषद्के अनुसार ज्ञानीके लिये प्रकृति विलीन हो जाती है और एकायनका मत है कि

ज्ञानी प्रकृतिके खेलको देखा करता है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाञ्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त

गीतामें स्पष्ट मिलते हैं। परन्तु यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचार्यके सिद्धान्तोंका भी

समर्थन गीता पूर्णतः नहीं करती।

वैसे तो शांकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मसूत्रके शारीरक नामक भाष्यमें किया गया है, परन्तु

गीता-भाष्यसे भी वह भली प्रकार अवगत हो जाता है। सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मनुष्यको निष्कामभावसे स्वकर्ममें प्रवृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये। चित्तशुद्धिका उपाय ही फलाकाङ्क्षाको

छोड़कर कर्म करना है। जबतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती, बिना जिज्ञासाके मोक्षकी इच्छा ही असम्भव है। पश्चात् विवेकका उदय होता है। विवेकका अर्थ है नित्य और अनित्य वस्तुका भेद

समझना। संसारके सभी पदार्थ अनित्य हैं और केवल आत्मा उनसे पृथक् एवं नित्य है, ऐसा अनुभव होनेसे विवेकमें दृढ़ता होती है, दृढ़ विवेकसे वैराग्य उत्पन्न होता है। लोकपरलोकके यावत् सुख और भोगोंके प्रति

पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य दृढ़ नहीं होता। अनित्य वस्तुओंमें वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है और इसीसे शम,

दम, तितिक्षा और कर्म-त्याग सम्भव होते हैं, इसके पश्चात् मोक्षका कारण जो ज्ञान है; उसका उदय होता है। बिना विशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता।

# न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया।

### ब्रह्मात्मकबोधेन मोक्षः सिद्ध्यिति नान्यथा।। जिन साधनोंका फल अनित्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते। मोक्षका स्वरूप है जीवात्मा-

परमात्माकी अभिन्नताका ज्ञान। दोनों एक स्वरूप हैं, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है।

जीवात्मा-परमात्मामें जो भेद मालूम होता है वह प्रकृतिके कारणसे है। इस भ्रान्तिकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा

होती है। द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है। और वह माया अनिर्वचनीया है। न तो वह सत् है और न असत् है और दोनोंहीके धर्म उसमें भासते हैं। इसीलिये उसको 'अनिर्वचनीया' विशेषण दिया गया है। वास्तवमें माया भी मिथ्या है। क्योंकि सत्से असत्की उत्पत्ति सम्भव नहीं और सत्-असत्का मेल भी

सम्भव नहीं और असत्में कोई शक्ति ही नहीं। अतएव जगत् केवल भ्रान्तिमात्र है और स्वप्नवत् है। भगवान् शंकराचार्यको 'मायावादी' कहना न्यायसंगत नहीं। उन्होंने मायाका प्रतिपादन नहीं किया। जब

विपक्षी दृश्यमान, परन्तु मिथ्या जगत्का कारण आग्रहपूर्वक पूछता है तो मायाको, जो स्वयं मिथ्या है, बता

दिया जाता है। यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह बद्ध है, वास्तवमें कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने स्वरूपको भूला हुआ है और ज्ञान ही इस अज्ञानका नाशक है।

भगवान् शंकराचार्य निवृत्ति-मार्गके उपदेष्टा हैं और गीताको भी उन्होंने निवृत्ति-मार्ग-प्रतिपादक ग्रन्थ

माना है। उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यही उनका पुन:-पुन: कथन है।

परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म वा प्रवृत्तिमार्गको वे चित्तशुद्धिके लिये आवश्यक समझते हैं।

अतएव वे सभीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते। सच्चा संन्यास अर्थात् विद्वत्संन्यास वही है जिसमें मनुष्य

किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वरं पके फल जैसे वृक्षसे आप ही गिर पड़ते हैं, संसारसे वह सर्वथा निर्लिप्त

हो जाता है। लोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है?

गीताभाष्यमें यही सिद्धान्त भगवान् शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है। आधुनिक संसारके इतिहासमें

शंकर-जैसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिलता। उनके सिद्धान्तोंको समझनेमें यह हिन्दी-अनुवाद

अत्यन्त सहायक होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। अनुवादक महाशयके सराहनीय परिश्रमकी सफलता इसीमें

है कि आचार्यके सिद्धान्तोंसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करें और हममें मुमुक्षुताका भाव भली प्रकार जाग्रत् हो।

काशी हिन्दूविश्वविद्यालय आश्विन शुक्ल ४, सं० १९८८

जीवनशंकर याज्ञिक

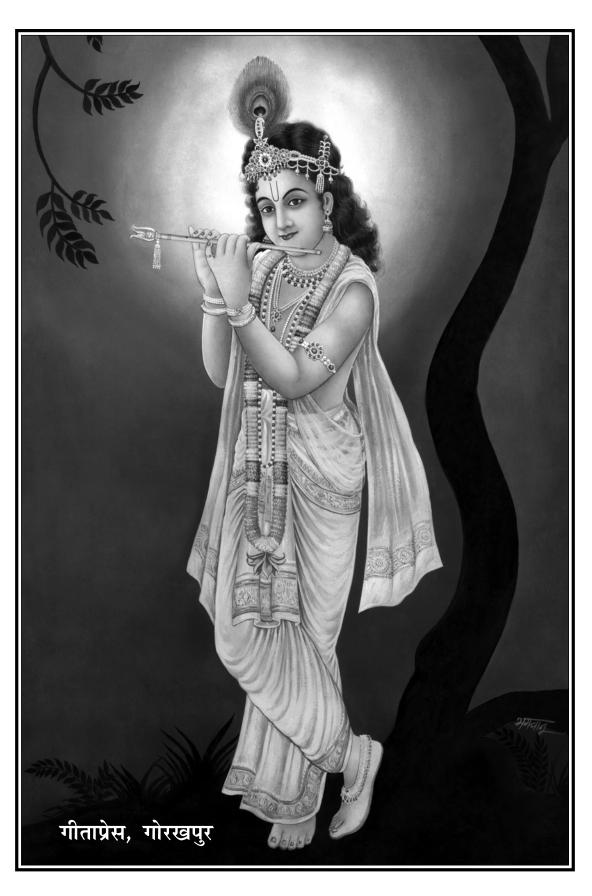

श्रीपरमात्मने नमः

### नम्र निवेदन

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥ मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिम्।

तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥ परम आदरणीय जगद्गुरु श्रीश्रीआद्यशंकराचार्य भगवान्कृत विश्वविख्यात श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यको कौन

नहीं जानता? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य और टीकाओंमें मुकुटमणि माना जाता है, वेदान्तके

पथिकोंके लिये तो यह परमोत्कृष्ट पथप्रदर्शक है, इसीलिये प्राय: सभी अद्वैतवादी टीकाकारोंने इसका सर्वथा

अनुसरण किया है। आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके भाष्य-निर्माणके समय श्रीमद्भगवद्गीतापर

अन्य बहुत-सी टीकाएँ प्रचलित थीं, खेद है कि आज उनमेंसे एक भी उपलब्ध नहीं है। परंतु आचार्य

कहते हैं कि उनसे ग्रन्थका यथार्थ तत्त्व भलीभाँति समझमें नहीं आता था, उसी यथार्थ तत्त्वको दिखलानेके

लिये आचार्यको स्वतन्त्र भाष्य-रचना करनी पडी। इस भाष्यमें आचार्यने बडी बुद्धिमानीके साथ अपने मतकी

स्थापना की है। स्थान-स्थानपर शास्त्रार्थकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अर्थको सुस्पष्ट किया है। कुछ समयसे जगत्में श्रीमद्भगवदीताका प्रचार जोरसे बढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्वान् अपनी-अपनी

दृष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचार्यकृत भाष्यको समझनेकी बड़ी

ही आवश्यकता है। इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओंमें भाष्यका अनुवाद भी हो चुका है। हिन्दीमें भी दो-एक अनुवाद इससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणोंसे उनसे हिन्दी-जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकी,

इसीसे हिन्दीमें एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक सुगमतासे आचार्यका मत जान सकें।

मेरे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सङ्ग और सदुपदेशोंसे मेरी इस ओर किञ्चित् प्रवृत्ति हुई और होती है, मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आज्ञा दी; पहले तो अपनी विद्या-

बुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ, परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने अन्तमें मुझे इस कार्यमें प्रवृत्त कर ही दिया।

गत सं० १९८४ के मार्गशीर्ष-मासमें मैंने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अनुवाद करना आरम्भ किया और माघके अन्ततक सतरहवें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया। इसके पश्चात् अनेक

बार ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी बात उठी परन्तु अपनी अल्पज्ञताके कारण किसी अच्छे विद्वान्को दिखलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ। इस बार मेरे प्रार्थना करनेपर श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती-

अस्पताल कलकत्ताके प्रसिद्ध वैद्य पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी काव्य-सांख्य-स्मृति-तीर्थ महोदयने प्राय: एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त ग्रन्थको मूल भाष्यके साथ अक्षरश: मिलाकर यथोचित् संशोधन कर

देनेकी कृपा की। इसीसे आज यह आपलोगोंकी सेवामें मुद्रितरूपमें उपस्थित किया जा सका है। इस कृपाके लिये मैं सम्मान्य श्रीजोशीजी महाराजका हृदयसे कृतज्ञ हूँ।

ज्यों-का-त्यों रखनेकी चेष्टा की है, तथापि मैं यह कह नहीं सकता, मैं इसमें सम्पूर्णतया सफल हुआ

अपनी अल्पबुद्धि और सीमित सामर्थ्यके अनुसार यथासाध्य मैंने सरल हिन्दीमें आचार्यका भाव

हूँ। एक तो परम तात्त्विक विषय, दूसरे आचार्यकी लिखी हुई उस कालकी कठिन संस्कृत, जिसमें बड़े-बड़े विद्वान् भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण भ्रममें पड़ जाया करते हैं, मुझ-

जैसा साधारण मनुष्य सर्वथा भ्रमरहित होनेका दावा कैसे कर सकता है? तथापि भगवत्कृपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विषयकी कठिनतासे कहीं-कहीं वाक्यरचनामें कठिनता आ गयी हो तो सहृदय पाठक क्षमा करें। ऐसे ग्रन्थके अनुवादमें किन-किन कठिनाइयोंका सामना करना पडता है और

अपनी स्वतन्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन नियमोंमें कैसे बँध जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोदयोंको है जो कभी इस प्रकारका कार्य कर चुके हैं, या कर रहे हैं।

भगवान् श्रीकृष्णके परम अनुग्रहसे मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचार्यकृत भाष्यके किञ्चित् मननका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये बडे ही सौभाग्यका विषय है। श्रद्धेय विद्वन्मण्डली और गीताप्रेमी महानुभावोंसे

प्रार्थना है कि वे बालकके इस प्रयासको स्नेहपूर्वक देखें और जहाँ कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो, उसे बतलानेकी कृपा अवश्य करें, जिससे मुझे अपनी भूलोंको सुधारनेका अवसर मिले और यदि सम्भव हो तो

आगामी संस्करणमें भूलें सुधार दी जायँ।

यद्यपि मैं मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ मैंने पूना

आचार्यकुलके आचार्य भक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापट शास्त्रीजीकृत मराठी भाष्यार्थसे सहायता ली है, इसके

लिये मैं पण्डितजीका कृतज्ञ हूँ। एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये। अनुवाद कैसा ही क्यों न हो, जो आनन्द और स्वारस्य मूल ग्रन्थमें होता है वह अनुवादमें नहीं आ सकता। इसी विचारसे इसमें मूल भाष्य भी साथ रखा गया है। साधारण

संस्कृत जाननेवाले सज्जन भी आचार्यके मूल लेखको सहज ही समझ सकें, इसके लिये भाष्यके पद अलग-अलग करके और वाक्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हैं। व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी

प्रकारकी त्रुटि जान पड़े तो विद्वान् महोदयगण क्षमा करें। जहाँ शास्त्रार्थकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अनुवादमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी कल्पना

करके 'पू०' और 'उ०'- शब्द लिख दिये गये हैं, आशा है, पाठकोंको इससे विषयके समझनेमें बहुत सुविधा होगी।

भाष्यमें मूल श्लोकके जो शब्द आये हैं, वे दूसरे टाइपोंमें, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे दूसरे टाइपोंमें दिये गये हैं। मूल श्लोकके पदोंका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोड़नेके लिये भाष्यकारने जैसा लिखा है वैसा ही कर दिया गया है, परन्तु सभी जगह यह बात हिन्दीमें लिखकर नहीं जनायी जा सकी, अत: कहीं-

कहीं तो टिप्पणीमें इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं श्लोकके अन्तमें लिखा गया है और कहीं उसके

अनुसार कार्य कर दिया गया है, शब्दोंका अर्थ नहीं दिया गया है। आचार्यने समासोंका जो विग्रह दिखाया है, उसके सम्बन्धमें भी यही बात है। जहाँतक बन पडा

है, उसी प्रणालीसे अनुवादमें समासका विग्रह दिखलानेकी चेष्टा की गयी है, परन्तु जहाँ भाषाकी शैली

बिगड़ती दिखलायी दी है वहाँ उस विग्रहके अनुकूल केवल अर्थ लिख दिया गया है, विग्रह नहीं दिखलाया गया है। पाठकगण मेरी सुविधाओंको देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे।

आचार्यने श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहासोंके जो प्रमाण उद्भुत किये हैं, वे किस ग्रन्थके किस स्थलके हैं, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की गयी है। वहाँ जिन सांकेतिक चिह्नोंका प्रयोग किया गया है, उनकी सूची

अलग छपी है।

इस संस्करणको भी प्रेमपूर्वक अपनानेकी मननशील सज्जनोंसे प्रार्थना है।

अनुवादमें पर्याय बतलानेके लिये कहीं 'अर्थात्' शब्दसे तथा कहीं (—) डैशसे काम लिया गया है। समास करनेके लिये (-) छोटी लाइन लगायी गयी है।

याज्ञिक एम्० ए० महोदयने इस ग्रन्थकी सुन्दर भूमिका लिखनेकी कृपा की है, इसके लिये मैं उनका हृदयसे

प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्द्विश्वविद्यालयके विद्वान् प्रोफेसर सम्मान्य पं० जीवनशंकरजी

कृतज्ञ हुँ।

हरिकृष्णदास गोयन्दका

विनीत

### निवेदन

तीसरे संस्करणमें अनुवादक महोदयने इसमें यत्र-तत्र और भी आवश्यक संशोधन और परिवर्तन

कर दिया। संशोधनके सम्बन्धमें जिन-जिन सज्जनोंने अपनी मूल्यवान् सम्मति दी थी उनके हम

आभारी हैं। परमार्थ-प्रिय प्रेमी ग्राहकोंने इस पुस्तकको आदर देकर इसके पाँच संस्करण जल्दी बिक जानेमें जो

हमें सहायता दी उसके लिये हम सबके कृतज्ञ हैं।

विनीत

प्रकाशक

# अध्याय-सूची

| अध्याय          |      | पृष्ठ | अध्याय          |      | पृष्ठ |  |
|-----------------|------|-------|-----------------|------|-------|--|
| प्रथमोऽध्याय:   | •••• | १७    | दशमोऽध्याय:     | •••• | २४५   |  |
| द्वितीयोऽध्याय: | •••• | २४    | एकादशोऽध्याय:   | •••• | २६०   |  |
| तृतीयोऽध्याय:   | •••• | ७६    | द्वादशोऽध्याय:  | •••• | २८५   |  |
| चतुर्थोऽध्याय:  | •••• | १०६   | त्रयोदशोऽध्याय: | •••• | २९८   |  |
| पञ्चमोऽध्याय:   | •••• | १४२   | चतुर्दशोऽध्याय: | •••• | ३५०   |  |
| षष्ठोऽध्याय:    | •••• | १६७   | पञ्चदशोऽध्याय:  | •••• | ३६५   |  |
| सप्तमोऽध्याय:   | **** | १९६   | षोडशोऽध्याय:    | •••• | ३८०   |  |
| अष्टमोऽध्याय:   | **** | २११   | सप्तदशोऽध्याय:  | •••• | ३९२   |  |
| नवमोऽध्याय:     | •••• | २२६   | अष्टादशोऽध्याय: |      | ४०४   |  |

# सांकेतिक चिह्नोंका स्पष्टीकरण

| सकत      |   | स्पष्ट             | सकत          |   | स्पष्ट                   |
|----------|---|--------------------|--------------|---|--------------------------|
| बृह० उ०  | = | बृहदारण्यकोपनिषद्  | नृ० पू० उ०   | = | नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद् |
| छा० उ०   | = | छान्दोग्योपनिषद्   | मु० उ०       | = | मुण्डकोपनिषद्            |
| ना० उ०   | = | नारायणोपनिषद्      | तै० ब्रा०    | = | तैत्तिरीय ब्राह्मण       |
| जाबा० उ० | = | जाबालोपनिषद्       | तै० आर०      | = | तैत्तिरीय आरण्यक         |
| तै० सं०  | = | तैत्तिरीय संहिता   | महा० शान्ति० | = | महाभारत शान्तिपर्व       |
| तै० उ०   | = | तैत्तिरीयोपनिषद्   | महा० स्त्री० | = | महाभारत स्त्रीपर्व       |
| के० उ०   | = | केनोपनिषद्         | मनु०         | = | मनुस्मृति                |
| प्र० उ०  | = | प्रश्नोपनिषद्      | विष्णुपु०    | = | विष्णुपुराण              |
| क० उ०    | = | कठोपनिषद्          | बोधा० स्मृ०  | = | बोधायनस्मृति             |
| ई० उ०    | = | ईशोपनिषद्          | गौ० स्मृ०    | = | गौतमस्मृति               |
| श्वे० उ० | = | श्वेताश्वतरोपनिषद् | आ० स्मृ०     | = | आपस्तम्बस्मृति           |
|          |   |                    |              |   |                          |

श्रीहरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः

# श्रीमद्भगवद्गीता

# शांकरभाष्य हिन्दी-भाषानुवादसहित

( उपोद्घात )

### ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम्। अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी॥

अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी।

अव्यक्तसे अर्थात् मायासे श्रीनारायण—आदिपुरुष सर्वथा अतीत (अस्पृष्ट) हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अव्यक्त—प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भू:, भुव: आदि सब लोक और सात द्वीपोंवाली पृथिवी ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है।

स भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा

प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्।

ततः अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् । उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्मं ज्ञानवैराग्यलक्षणं ग्राहयामास।

द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणः च।

जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात् भ्यदयनिःश्रेयसहेतः यः स धर्मो बाह्यणाद्यैः

अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोऽर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। उस भगवान्ने इस जगत्को रचकर इसके पालन करनेकी इच्छा करते हुए पहले मरीचि आदि प्रजापितयोंको रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्तिरूप धर्म (कर्मयोग)

ग्रहण करवाया। फिर उनसे अलग सनक, सनन्दनादि ऋषियोंको

उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण हैं ऐसा निवृत्तिरूप धर्म (ज्ञानयोग) ग्रहण करवाया।

वेदोक्त धर्म दो प्रकारका है—एक प्रवृत्तिरूप,

जो जगत्की स्थितिका कारण तथा प्राणियोंकी

उन्नतिका और मोक्षका साक्षात् हेतु है एवं कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम-अवलम्बियोंद्वारा जिसका अनुष्ठान

किया जाता है उसका नाम धर्म है।

दूसरा निवृत्तिरूप।

स्थितिं परिपिपालयिषुः स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणो

हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभि-

भ्यमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, जगतः

88

ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवाद्

अंशेन कृष्णः किल सम्बभ्व। ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः

स्याद वैदिको धर्मः तदधीनत्वाद वर्णाश्रमभेदानाम्। स च भगवान् ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्य-तेजोभिः सदा सम्पन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं

स्वां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानाम् ईश्वरो नित्यशुद्धबुद्ध-मुक्तस्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान्

इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव स्वप्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिघृक्षया

लक्ष्यते। वैदिकं हि धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोकमोह-महोदधौ निमग्नाय उपदिदेश, गुणाधिकै:

हि गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति। तं धर्मं भगवता यथोपदिष्टं वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यै: सप्तभि:

श्लोकशतैः उपनिबबन्ध। तद् इदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसङ्गहभूतं

दुर्विज्ञेयार्थम्।

है ऐसे अधर्मसे धर्म दबता जाने लगा और अधर्मकी वृद्धि होने लगी तब जगत्की स्थिति सुरक्षित रखनेकी इच्छावाले वे आदिकर्ता नारायणनामक श्रीविष्णुभगवान् भूलोकके ब्रह्मकी अर्थात् भूदेवों (ब्राह्मणों)-के ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके लिये श्रीवसुदेवजीसे

अन्त:करणमें कामनाओंका विकास होनेसे विवेक-

विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका कारण

श्रीदेवकीजीके गर्भमें अपने अंशसे (लीलाविग्रहसे) श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हए। यह प्रसिद्ध है। ब्राह्मणत्वकी रक्षासे ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रमोंके भेद उसीके अधीन हैं।

ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान् यद्यपि अज, अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी मायाको वशमें करके अपनी लीलासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से और लोगोंपर अनुग्रह करते हुए-से दीखते हैं।

भूतोंपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि अधिक गुणवान् पुरुषोंद्वारा ग्रहण किया हुआ और आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारको प्राप्त होगा, शोकमोहरूप महत्समुद्रमें डूबे हुए अर्जुनको दोनों ही प्रकारके वैदिक धर्मींका उपदेश किया। उक्त दोनों प्रकारके धर्मोंको भगवान्ने जैसे-

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान्ने

जैसे कहा था ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान वेदव्यासजीने गीतानामक सात सौ श्लोकोंके रूपमें ग्रथित किया।

ऐसा यह गीताशास्त्र सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह-रूप है और इसका अर्थ समझनेमें अत्यन्त कठिन है। करिष्यामि।

सन्धिवर्जितः।

प्रतिपद्यते।

वक्ष्यति—'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि' 'योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये' इति।

तथा च इमम् एव अर्थम् अभिसन्धाय

द्विप्रकारं धर्मं नि:श्रेयसप्रयोजनं

१६

परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यं परब्रह्म अभिधेय-भूतं विशेषतः — अभिव्यञ्जयद् विशिष्टप्रयोजन-

सम्बन्धाभिधेयवद् गीताशास्त्रम्।

यतः तदर्थे विज्ञाते समस्तपुरुषार्थसिद्धिः,

अतः तद्विवरणे यत्नः क्रियते मया।

और विषयवाला है। ऐसे इस (गीताशास्त्र)-का अर्थ जान लेनेपर

समस्त पुरुषार्थोंको सिद्धि होती है, अतएव इसकी

इसी अर्थको लक्ष्यमें रखकर आगे कहेंगे कि,

परमकल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो

'कर्मोंको ब्रह्ममें अर्पण कर' 'योगिजन आसक्ति

छोड़कर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करते हैं ' इत्यादि।

प्रकारके धर्मोंको और लक्ष्यभूत वासुदेवनामक परब्रह्मरूप

परमार्थतत्त्वको विशेषरूपसे अभिव्यक्त (प्रकट)

करनेवाला यह गीताशास्त्र असाधारण प्रयोजन, सम्बन्ध

व्याख्या करनेके लिये मैं प्रयत्न करता हूँ।

# श्रीमद्भगवद्गीता

### प्रथमोऽध्याय:

धृतराष्ट्र उवाच—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत सञ्जय॥१॥

धृतराष्ट्र बोले—हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकट्ठे होनेवाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया?॥१॥

सञ्जय उवाच—

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्॥२॥

संजय बोले—उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु द्रोणके पास जाकर कहने लगा॥ २॥

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥३॥

गुरुजी! आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवोंकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये॥ ३॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः॥४॥ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः॥५॥ युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः॥६॥

इस सेनामें महाधनुर्धर वीर, लड़नेमें भीम और अर्जुनके समान सात्यिक, विराट और महारथी द्रुपद, बलवान् धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित्, कुन्तिभोज और शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु,

बलवान् उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये सभी महारथी हैं॥ ४—६॥

१८

# अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते॥ ७॥

हे द्विजोत्तम! हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिये। आपकी जानकारीके लिये

मैं उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता हैं॥ ७॥ भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः।

## अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च॥८॥

आप, पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र

(भूरिश्रवा)॥ ८॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः।

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥९॥

इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरवीर मेरे लिये प्राण देनेको तैयार हैं, जो कि नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रोंको

धारण करनेवाले और सब-के-सब युद्धविद्यामें निपुण हैं॥ ९॥ अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्।

# पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्॥१०॥

### ऐसी वह पितामह भीष्मद्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन पाण्डवोंकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है॥ १०॥

# अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः।

# भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥११॥

अतः आपलोग सब-के-सब सभी मोरचोंपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवल पितामह भीष्मकी ही रक्षा करते रहें॥ ११॥

# तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः।

सिंहनादं विनद्योच्यैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्॥ १२॥

इसके बाद कुरुवंशियोंमें वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वरसे सिंहके समान गर्जकर शङ्ख बजाया॥१२॥

# ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्॥ १३॥

फिर एक साथ ही शङ्ख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे, वह शब्द बड़ा भयंकर

हुआ॥ १३॥

# ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ।

माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः॥ १४॥

फिर सफेद घोड़ोंसे युक्त बड़े भारी रथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने अलौकिक शङ्ख बजाये॥ १४॥

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः।

पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः॥ १५॥

श्रीकृष्णने पाञ्चजन्यनामक और अर्जुनने देवदत्तनामक शङ्ख बजाया। भयानक कर्मकारी वृकोदर भीमने

पौण्ड्रनामक अपना महान् शङ्ख बजाया॥ १५॥

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ॥१६॥

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुलने सुघोष और सहदेवने मणिपुष्पकनामवाला शङ्ख बजाया॥ १६॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः॥१७॥

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते।

सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥

हे पृथ्वीनाथ! महाधनुर्धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टद्युम्न और विराट, अजेय सात्यिक, द्रुपद और द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रापुत्र अभिमन्यु—इन सबने भी सब ओरसे अलग-अलग शङ्ख

बजाये॥ १७-१८॥ स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्।

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्॥१९॥

वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वीको गुँजाता हुआ धृतराष्ट्र-पुत्रोंके हृदय विदीर्ण करने लगा॥ १९॥ अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः।

प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥२०॥

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।

अर्जुन उवाच— सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत॥२१॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्णसमुद्यमे॥ २२॥

२० श्रीमद्भगवदीता \*

आप मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खडा रखिये॥ २०-२२॥

सञ्जय उवाच—

इकट्ठे हुए कौरवोंको देख॥ २४-२५॥

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः॥२३॥

हे पृथ्वीनाथ! फिर उस शस्त्र चलनेकी तैयारीके समय युद्धके लिये सजकर डटे हुए धृतराष्ट्रपुत्रोंको

देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत! जबतक मैं इन खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरोंको भलीभाँति देखुँ कि इस रण-उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है तबतक

(मेरी यह प्रबल इच्छा है कि) दुर्मीत दुर्योधनका युद्धमें भला चाहनेवाले जो ये राजालोग यहाँ आये

हैं, उन युद्ध करनेवालोंको मैं भली प्रकार देखूँ॥ २३॥

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्॥ २४॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्।

उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान्कुरूनिति॥ २५॥

संजय बोले—हे भारत! निद्राजित् अर्जुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम रथको दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके तथा अन्य सब राजाओंके सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ! इन

तत्रापश्यतिस्थतान् पार्थः पितृनथ पितामहान्।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा॥ २६॥

श्रशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरि ।

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्।। २७॥ कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्।

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्॥ २८॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते॥ २९॥

फिर वह पृथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनों सेनाओंमें खड़े हुए अपने ताऊ, चाचोंको, दादोंको, गुरुओंको, मामोंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको, मित्रोंको, ससुरोंको और सुहृद्वर्गको देखने लगा। वहाँ उन सभी

कुटुम्बियोंको खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे घिरकर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण! सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक स्वजन-समुदायको देखकर मेरे सब अङ्ग शिथिल हो रहे

हैं, मुख सुख रहा है, मेरे शरीरमें कम्प और रोमाञ्च होते हैं॥२६—२९॥

# गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्त्वक्वेव परिदह्यते।

# न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ ३०॥

गाण्डीव धनुष हाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, (अधिक क्या) मैं खड़ा रहनेमें भी समर्थ नहीं हूँ॥ ३०॥

# निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥ ३१॥

हे केशव! इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते हैं, युद्धमें अपने कुलको नष्ट

करके मैं कल्याण नहीं देखता॥ ३१॥

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा॥३२॥

हे कृष्ण! मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविन्द! हमें राज्यसे,

भोगोंसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है!॥ ३२॥ येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३॥

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः।

मातुलाः श्वश्राः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा॥ ३४॥

हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी लोग धन और प्राणोंको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं॥ ३३-३४॥

# एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन।

### अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते॥ ३५॥ हे मधुसूदन! मुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंको त्रिलोकीका राज्य पानेके लिये भी मैं मारना

नहीं चाहता, फिर जरा-सी पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है?॥ ३५॥

# निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन।

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६॥

हे जनार्दन! इन धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मारनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आततायियोंको मारनेसे हमें

पाप ही लगेगा॥ ३६॥ तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव॥ ३७॥

22 श्रीमद्भगवदीता \* इसलिये हे माधव! अपने कुटुम्बी धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे?॥ ३७॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः।

# कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्।। ३८॥

यद्यपि लोभके कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुलक्षयजनित दोषको और मित्रोंके साथ वैर करनेमें होनेवाले पापको नहीं देख रहे हैं॥ ३८॥

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्।

### कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन॥ ३९॥ तो भी हे जनार्दन! कुलनाशजन्य दोषको भली प्रकार जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे बचनेका उपाय

क्यों नहीं खोजना चाहिये?॥ ३९॥

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः।

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्त्रमधर्मोऽभिभवत्युत॥४०॥

(यह तो सिद्ध ही है कि) कुलका नाश होनेसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्मका नाश

होनेसे सारे कुलको सब ओरसे पाप दबा लेता है॥ ४०॥ अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय:।

स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः॥४१॥

हे कृष्ण! इस तरह पापसे घिर जानेपर उस कुलकी स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं, हे वार्ष्णेय! स्त्रियोंके

दुषित होनेपर उस कुलमें वर्णसंकरता आ जाती है॥ ४१॥ सङ्करो नरकायैव कुलघ्वानां कुलस्य च।

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२॥

वह वर्णसंकरता उन कुलघातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेका कारण बनती है, क्योंकि उनके

पितरलोग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पितत हो जाते हैं॥ ४२॥

दोषैरेतैः कुलघ्वानां वर्णसङ्करकारकैः।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥ ४३॥

(इस प्रकार) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोषोंसे उन कुलघातियोंके सनातन कुलधर्म और

जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं॥ ४३॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम॥४४॥ हे जनार्दन! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्योंका निस्सन्देह नरकमें वास होता है, ऐसा हमने

सुना है॥ ४४॥

# अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः॥४५॥

अहो! शोक है कि हमलोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्यसुखके लोभसे

अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये हैं॥४५॥

## यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥४६॥

यदि मुझ शस्त्ररहित और सामना न करनेवालेको ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्रपुत्र (दुर्योधन आदि) रणभूमिमें

मार डालें तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो॥ ४६॥

सञ्जय उवाच—

## एवमुक्त्वार्जुनःसङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः॥४७॥

संजय बोले—उस रणभूमिमें वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणोंसहित धनुषको छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथके ऊपर (पहले सैन्य देखनेके लिये जहाँ खड़ा हुआ था वहीं) बैठ गया॥ ४७॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूप-

निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषाद-

योगो नाम प्रथमोऽध्याय:॥१॥

### द्वितीयोऽध्यायः

सञ्जय उवाच—

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णांकुलेक्षणम्।

विषीदन्तिमदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ संजय बोले—इस तरह आँसूभरे कातर नेत्रोंसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुनसे भगवान्

मधुसूदन यह वचन कहने लगे॥ १॥

श्रीभगवानुवाच—

कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

श्रीभगवान्ने कहा —हे अर्जुन! तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोंसे असेवित, स्वर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाला मोह इस रणक्षेत्रमें क्यों हुआ ?॥ २॥

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥३॥

हे पार्थ! कायरता मत ला, यह तुझमें शोभा नहीं पाती, हे शत्रुतापन! हृदयकी क्षुद्र दुर्बलताको छोड़कर

युद्धके लिये खड़ा हो॥ ३॥

अर्जुन उवाच —

कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन॥४॥

अर्जुनने कहा—हे मधुसूदन! रणभूमिमें पितामह भीष्म और गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार बाणोंसे

युद्ध कर सकूँगा? क्योंकि हे अरिसूदन! वे दोनों ही पूजाके पात्र हैं॥ ४॥

गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके।

हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्॥५॥

ऐसे महानुभाव पूज्योंको न मारकर इस जगत्में भीख माँगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनोंको मारकर इस संसारमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा अर्थात् उनको मारनेसे

भी केवल भोग ही तो मिलेंगे॥ ५॥

## न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, (पता नहीं इस युद्धमें) हम जीतेंगे या

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥८॥

क्योंकि पृथ्वीमें निष्कण्टक धन-धान्यसम्पन्न राज्यको या देवताओंके स्वामित्वको पाकर भी मैं ऐसा

न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह॥ ९॥

संजय बोले—हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र! निद्राविजयी अर्जुन अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार कह

यहाँ 'दुष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्' इस श्लोकसे

लेकर 'न योतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभुव

ह' इस श्लोकतकके ग्रन्थकी व्याख्या यों कर लेनी

चाहिये कि यह प्रकरण प्राणियोंके शोक, मोह आदि

जो संसारके बीजभूत दोष हैं, उनकी उत्पत्तिका

कारण दिखलानेके लिये है।

वे हमको जीतेंगे। (अहो!) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे

सामने खड़े हैं॥ ६॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।। ७॥

कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए स्वभाववाला और धर्मका निर्णय करनेमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता

सञ्जय उवाच—

हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइये। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणमें आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये॥ ७॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्।

कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके॥ ८॥

चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गये॥ ९॥

ग्रन्थ:।

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥ १०॥ हे भारत! इस तरह दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए उस अर्जुनसे भगवान् श्रीकृष्ण मुसकराकर यह वचन कहने लगे॥ १०॥

अत्र च-'दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्' इत्यारभ्य

'न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह' इति एतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारबीज-भूतदोषोद्भवकारणप्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप।

श्रीमद्भगवद्गीता \* २६ तथा हि अर्जुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहत्स्व-क्योंकि 'कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये' इत्यादि श्लोकोंद्वारा अर्जुनने इसी तरह राज्य, गुरुपुत्र, मित्र, सुहृद्, स्वजन, जनसम्बन्धिबान्धवेषु 'अहम् एषां मम एते' इति सम्बन्धी और बान्धवोंके विषयमें 'यह मेरे हैं, मैं एवं भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्तस्त्रेहविच्छेदादिनिमित्तौ इनका हूँ' इस प्रकार अज्ञानजनित स्नेह-विच्छेद आत्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ 'कथं भीष्ममहं आदि कारणोंसे होनेवाले अपने शोक और मोह सङ्ख्ये' **इत्यादिना।** दिखाये हैं।

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः

स्वत एव क्षात्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्माद्

युद्धाद् उपरराम। परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं कर्तुं प्रववृते।

तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषा-विष्टचेतसां स्वभावत एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा च स्यात्।

स्वधर्मे प्रवृत्तानाम् अपि तेषां वाङ्मनः-कायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसन्धिपूर्विका एव साहङ्कारा च भवति। तत्र एवं सित धर्माधर्मोपचयाद् इष्टानिष्ट-

जन्मसुखदु:खसम्प्राप्तिलक्षण: संसार: अनुपरतो निवृत्त नहीं हो पाता, अत: शोक और मोह यह दोनों भवति, इत्यतः संसारबीजभूतौ शोकमोहौ।

तयोः च सर्वकर्मसन्त्रासपूर्वकाद् आत्मज्ञानाद् न अन्यतो निवृत्तिः इति, तदुपदिदिक्षुः

सर्वलोकानुग्रहार्थम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य आह तत्र केचिद् आहु:, सर्वकर्मसन्त्रासपूर्वकाद्

भगवान् वासुदेवः—'अशोच्यान्' इत्यादि। आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद् एव केवलात् कैवल्यं न प्राप्यते एव, किं तर्हि अग्निहोत्रादिश्रौत-स्मार्तकर्मसहिताद् ज्ञानात् कैवल्यप्राप्तिः इति

सर्वास् गीतास् निश्चितः अर्थ इति।

यद्यपि (वह अर्जुन) स्वयं ही पहले क्षात्रधर्मरूप युद्धमें प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा विवेक-विज्ञानके दब जानेपर (वह) उस युद्धसे रुक गया और भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना आदि दूसरोंके धर्मका आचरण करनेके लिये प्रवृत्त हो गया। इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोंसे जिनका चित्त

घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियोंसे स्वधर्मका त्याग और निषिद्ध धर्मका सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वे स्वधर्मपालनमें लगे हुए हों तो भी उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फलाकांक्षापूर्वक और अहंकारसहित ही होती है। ऐसा होनेसे पुण्य-पाप दोनों बढ़ते रहनेके कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुख-दु:खोंकी प्राप्तिरूप संसार

संसारके बीजरूप हैं। इन दोनोंकी निवृत्ति सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो सकती। अत: उसका (आत्मज्ञानका) उपदेश करनेकी इच्छावाले भगवान् वासुदेव सब लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये अर्जुनको निमित्त बनाकर कहने लगे 'अशोच्यान्'

इत्यादि। इसपर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे ही कैवल्यकी (मोक्षकी) प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अग्निहोत्रादि श्रौत-स्मार्त-कर्मींसहित ज्ञानसे मोक्षकी

अभिप्राय है।

प्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निश्चित

इस अर्थमें वे प्रमाण भी बतलाते हैं, जैसे— 'अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि'

२७

चेत्त्विममं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यिसि' 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्' इत्यादि।

**ज्ञापकं च आ**हुः अस्य अर्थस्य—'अथ

हिंसादियुक्तत्वाद् वैदिकं कर्म अधर्माय इति

इयम् अपि आशङ्का न कार्या, कथम्, क्षात्रं कर्म युद्धलक्षणं गुरुभ्रातृपुत्रादिहिंसालक्षणम्

अत्यन्तक्रूरम् अपि स्वधर्मः इति कृत्वा न अधर्माय, तदकरणे च 'ततः स्वधर्मं कीर्तिं च

हित्वा पापमवाप्स्यसि ' इति बुवता याव-ज्जीवादिश्रुतिचोदितानां पश्चादिहिंसालक्षणानां

च कर्मणां प्राग् एव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम्

उक्तं भवति इति। तद् असत्, ज्ञानकर्मनिष्ठयोः विभागवचनाद् बुद्धिद्वयाश्रययो:।

'अशोच्यान्' **इत्यादिना भगवता यावत्** 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य' इति एतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थात्मतत्त्वनिरूपणं कृतं तत् साङ्ख्यम्,

तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादिषड्विक्रिया-भावाद् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थनिरूपणाद्

या जायते सा साङ्ख्यबुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते साङ्ख्याः। एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राग् आत्मनो देहादि-

व्यतिरिक्तत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्माधर्म-विवेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्ठाननिरूपणलक्षणो

योगः, तद्विषया बुद्धिः योगबुद्धिः, सा येषां

कर्मिणाम् उचिता भवति ते योगिनः।

'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्' इत्यादि। (वे यह भी कहते हैं कि) हिंसा आदिसे युक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधर्मका कारण है, ऐसी

शंका भी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि गुरु, भ्राता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका स्वरूप है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी स्वधर्म माना जानेके कारण अधर्मका हेत् नहीं है, ऐसा कहनेवाले तथा उसके न करनेमें 'तत: स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा

पापमवाप्रयसि ' इस प्रकार दोष बतलानेवाले भगवानुका यह कथन तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि 'जीवनपर्यन्त कर्म करें' इत्यादि श्रुतिवाक्योंद्वारा वर्णित पशु आदिकी हिंसारूप कर्मोंको करना अधर्म नहीं है।

'अशोच्यानु' इस श्लोकसे लेकर 'स्वधर्मपपि चावेक्ष्य' इस श्लोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानने जिस परमार्थ-आत्मतत्त्वका निरूपण किया है वह सांख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात् आत्मामें जन्मादि छहों विकारोंका अभाव होनेके कारण आत्मा अकर्ता है, इस प्रकारका जो निश्चय उक्त प्रकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, वह सांख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये

उचित होती है (जो उसके अधिकारी हैं) वे सांख्ययोगी हैं।

परंतु वह (उन लोगोंका कहना) ठीक नहीं है;

क्योंकि भिन्न-भिन्न दो बृद्धियोंके आश्रित रहनेवाली ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है।

इस (उपर्युक्त) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहले-पहले, आत्माका देहादिसे पृथकपन, कर्तापन और भोक्तापन माननेकी अपेक्षा रखनेवाला. जो धर्म-अधर्मके विवेकसे युक्त मार्ग है, मोक्षसाधनोंका अनुष्ठान करनेके लिये चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग है और तद्विषयक जो बृद्धि

होती है (जो उसके अधिकारी हैं) वे योगी हैं।

है, वह योग-बुद्धि है, वह जिन कर्मियोंके लिये उचित

२८ \* श्रीमद्भगवद्गीता \* तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धी निर्दिष्टे-इसी प्रकार भगवान्ने 'एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये 'एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु' बुद्धियोंगे त्विमां शृण्' इस श्लोकसे अलग-अलग दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं। इति। उन दोनों बुद्धियोंमेंसे सांख्यबुद्धिके आश्रित तयोः च साङ्ख्यबुद्ध्याश्रयां ज्ञानयोगेन रहनेवाली सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे (होनेवाली) **निष्ठां साङ्ख्यानां विभक्तां वक्ष्यति—'**पुरा निष्ठाको 'पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता' इत्यादि वचनोंसे वेदात्मना मया प्रोक्ता' इति। अलग कहेंगे। तथा योगबुद्धिके आश्रित रहनेवाली कर्मयोगसे तथा च योगबुद्ध्याश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां (होनेवाली) निष्ठाको 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इत्यादि विभक्तां वक्ष्यति—'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति। वचनोंसे अलग कहेंगे। एवं साङ्ख्यबुद्धिं योगबुद्धिं च आश्रित्य द्वे कर्तापन-अकर्तापन और एकता-अनेकता-जैसी भिन्न-भिन्न बुद्धिके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकर्मणोः कर्म हैं, उन दोनोंका एक पुरुषमें होना असम्भव माननेवाले भगवानुने ही स्वयं उपर्युक्त प्रकारसे कर्तृत्वाकर्तृत्वैकत्वानेकत्वबुद्ध्याश्रययोः एक-सांख्यबुद्धि और योगबुद्धिका आश्रय लेकर अलग-अलग दो निष्ठाएँ कही हैं। पुरुषाश्रयत्वासम्भवं पश्यता। जिस प्रकार (गीताशास्त्रमें) इन दोनों निष्ठाओंका यथा एतद् विभागवचनं तथैव दर्शितं अलग-अलग वर्णन है, वैसे ही शतपथ ब्राह्मणमें भी शातपथीये ब्राह्मणे—'एतमेव प्रव्राजिनो लोक-दिखलाया गया है। (वहाँ) 'इस आत्मलोकको ही मिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति' (बृ० ४।४। २२) चाहनेवाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं' इस प्रकार सर्व-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी इति। सर्वकर्मसत्र्यासं विधाय तच्छेषेण—'किं वाक्यके शेष वाक्यसे कहा है कि 'जिन हमलोगोंका प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः' यह आत्मा ही लोक है (वे हम) सन्ततिसे क्या (सिद्ध) करेंगे।' (बु० ४। ४। २२) इति। वहीं यह भी कहा है कि 'प्राकृत आत्मा अर्थात् तत्र एव च-'प्राग्दारपरिग्रहात्पुरुष आत्मा अज्ञानी मनुष्य धर्मजिज्ञासाके बाद और विवाहसे प्राकृतो धर्मजिज्ञासोत्तरकालं लोकत्रयसाधनं पुत्रं पहले तीनों लोकोंकी प्राप्तिके साधनरूप पुत्रकी द्विप्रकारं च वित्तं मानुषं दैवं च तत्र मानुषं तथा दैव और मानुष-ऐसे दो प्रकारके धनकी

दिप्रकारं च वित्तं मानुषं दैवं च तत्र मानुषं तथा दैव और मानुष—ऐसे दो प्रकारके धनकी वित्तं कर्मरूपं पितृलोकप्राप्तिसाधनं विद्यां च इच्छा करने लगा। इनमें पितृलोककी प्राप्तिका साधनरूप 'कर्म' तो मानुषधन है और देवलोककी प्राप्तिका साधनरूप 'विद्या' देवधन है।' इस तरह (उपर्युक्त श्रुतिमें) अविद्या और कामनावाले

श्रौतादीनि दर्शितानि।

पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्ण कर्म बताये गये हैं।

'उन सब (कर्मों )-से निवृत्त होकर संन्यास

ग्रहण करते हैं' इस कथनसे केवल आत्मलोकको

चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संन्यासका ही

इति व्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छतः अकामस्य विहितम्।

'तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति' (बृ० ४।४।२२)

\* शांकरभाष्य अध्याय २\*

तद् एतद् विभागवचनम् अनुपपन्नं स्याद् यदि श्रौतकर्मज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः

स्याद् भगवतः।

न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति। 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' **इत्यादिः।** 

्यायसा प्राचनस्य **इ.पा.प्.।** एकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवं बुद्धिकर्मणोः भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम् अर्जुनः अश्रुतं

भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम् अर्जुनः अश्रुतं बुद्धेः च कर्मणो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद्

बुद्धेः च कर्मणो ज्यायस्त्वं भगवित अध्यारोपयेद् मृषा एव 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः' इति।

किं च यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां समुच्यय उक्तः स्याद् अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति; 'यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्' इति कथम् उभयोः उपदेशे सति अन्यतरिवषयः

कथम् उभयोः उपदेशे सित अन्यतरिवषयः एव प्रश्नः स्यात्। न हि पित्तप्रशमनार्थिनो वैद्येन मधुरं शीतं

न हि पित्तप्रशमनार्थिनो वैद्येन मधुरं शीतं च भोक्तव्यम् इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत्

च भाक्तव्यम् इति उपादष्ट तयाः अन्यतस्त् पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्नः सम्भवति। अथ अर्जुनस्य भगवद्क्तवचनार्थविवेका-

नवधारणनिमित्तः प्रश्नः कल्पयेत्, तथापि भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्, मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्तः किमर्थम् इत्थं त्वं भ्रान्तः असि इति। न तु पुनः प्रतिवचनम् अननुरूपं पृष्टाद्

अन्यद् एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति

वक्तुं युक्तम्।

विधान किया है।
यदि (इसपर भी यह बात मानी जायगी कि)
भगवान्को श्रौतकर्म और ज्ञानका समुच्चय इष्ट है तो
यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा।

तथा (ऐसा मान लेनेसे) 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यादि जो अर्जुनका प्रश्न है वह भी नहीं बन सकता। यदि ज्ञान और कर्मका एक पुरुषद्वारा एक साथ किया जाना असम्भव और कर्मकी अपेक्षा ज्ञानका

श्रेष्ठत्व भगवान्ने पहले न कहा होता, तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बातका झूठे ही भगवान्में अध्यारोप कैसे करता कि 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः'। यदि सभीके लिये ज्ञान और कर्मका समुच्चय

कहा होता तो अर्जुनके लिये भी वह कहा ही गया था, फिर दोनोंका समुचित उपदेश होते हुए 'यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्' इस प्रकार दोनोंमेंसे एकके ही सम्बन्धमें प्रश्न कैसे होता? क्योंकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वैद्यके द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न

ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये।
यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवान्द्वारा कहे
हुए वचन न समझनेके कारण अर्जुनने प्रश्न किया
है, तो फिर भगवान्को प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर
देना चाहिये था कि मैंने तो ज्ञान और कर्मका समुच्चय

नहीं बन सकता कि उन दोनोंमेंसे किसी एकको

बतलाया है, तू ऐसा भ्रान्त क्यों हो रहा है? परंतु प्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने दो निष्ठाएँ पहले कही हैं (उपर्युक्त कल्पनाके)

उपयुक्त नहीं है।

अभिप्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम्। किं च क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं कर्म स्वधर्म

इति जानतः 'तित्कं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि' इति उपालम्भः अनुपपन्नः।

तस्माद् गीताशास्त्रे ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न

केनचिद् दर्शयितुं शक्यः। यस्य तु अज्ञानाद् रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विश्द्धसत्त्वस्य

ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थतत्त्वविषयम् एकम् एव इदं सर्वं ब्रह्म अकर्तृ च इति। तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निवृत्ते अपि

लोकसङ्ग्रहार्थं यत्नपूर्वं यथा प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्तिरूपं दृश्यते न तत्

यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकर्मचेष्टितं

कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्। न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत्

फलाभिसन्ध्यहङ्काराभावस्य तुल्यत्वाद् विदुष:। तत्त्ववित् तु न अहं करोमि इति मन्यते न

च तत्फलम् अभिसन्धत्ते। यथा च स्वर्गादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादि-

कामसाधनानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव

अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि

कामे तद् एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न

तत्काम्यम् अग्निहोत्रादि भवति।

अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोंसे कर्ममें लगे हुए जिस पुरुषको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्त:करण शुद्ध होकर परमार्थ-तत्त्वविषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त

हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और वह अकर्ता है।

उसके कर्ममें कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो चुकते हैं तो भी लोकसंग्रहके लिये पहलेकी भाँति यत्नपूर्वक कर्मोंमें लगे रहनेवाले पुरुषका जो प्रवृत्ति-

आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते।

कर्मणि घोरे मां नियोजयसि'।

समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता।

तथा ऐसा माननेसे युद्धरूप स्मार्त-कर्म क्षत्रियका

स्तरां यह सिद्ध हुआ कि गीताशास्त्रमें किञ्चिन्मात्र

भी श्रोत या स्मार्त किसी भी कर्मके साथ आत्मज्ञानका

स्वधर्म है, यह जाननेवाले अर्जुनका इस प्रकार

उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि 'तत् किं

रूप कर्म दिखलायी देता है, वह वास्तवमें कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुच्चय हो सके। जैसे भगवान् वासुदेवद्वारा किये हुए क्षात्रकर्मींका मोक्षकी सिद्धिके लिये ज्ञानके साथ समुच्चय नहीं होता वैसे ही फलेच्छा और अहंकारके अभावकी

समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोंका भी (ज्ञानके साथ समुच्चय नहीं होता)। क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि में करता हूँ और न उन कर्मोंका फल ही चाहता है।

भी कर्म नहीं हैं)।

इसके सिवा जैसे काम-साधनरूप अग्निहोत्रादि कर्मोंका अनुष्ठान करनेके लिये सकाम अग्निहोत्रादिमें लगे हुए स्वर्गादिकी कामनावाले अग्निहोत्रीकी कामना यदि आधा कर्म कर चुकनेपर नष्ट हो जाय और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म होता रहे, तो

भी वह काम्य-कर्म नहीं होता (वैसे ही ज्ञानीके कर्म

दिखलाते हैं।

करोति न लिप्यते' इति तत्र तत्र।

यच्य 'पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्' 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ' इति तत् तु प्रविभज्य

तथा च दर्शयति भगवान् 'कुर्वत्रपि' 'न

विज्ञेयम्। तत् कथम्?

यदि तावत् पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः

अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोकसङ्ग्रहार्थं

आस्थिता:, कर्मसन्त्रासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिता न कर्मसन्त्रासं कृतवन्त इति एषः अर्थः।

अथ न ते तत्त्वविदः, ईश्वरसमर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्त्वशृद्धिं ज्ञानोत्पत्तिलक्षणां वा संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति

व्याख्येयम्। एतम् एव अर्थं वक्ष्यित भगवान् 'सत्त्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति ' इति। 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दित मानवः'

इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुन: ज्ञाननिष्ठां वक्ष्यति 'सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म' इत्यादिना। तस्माद् गीतासु केवलाद् एव तत्त्वज्ञानाद् अर्थ: ।

मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुच्चिताद् इति निश्चितः यथा च अयम् अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। तत्र एवं धर्मसम्मूढचेतसो महति शोक-

हो रहा है और जो महान् शोकसागरमें डूब रहा

सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् प्रस्तावना करते हुए बोले-आह—

'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम्

बरत रहे हैं' इस ज्ञानसे ही वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात् कर्म-संन्यासकी योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोंका त्याग नहीं किया, कर्म करते-करते ही परम

सिद्धिको प्राप्त हो गये।

यदि वे जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी

आगे दिखलायेंगे।

व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वरके समर्पण किये हुए साधनरूप कर्मींद्वारा चित्त-शुद्धिरूप सिद्धिको

अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए। यही बात भगवान् कहेंगे कि '(योगी)

अन्तः करणकी शृद्धिके लिये कर्म करते हैं।'

'कुर्वन्नपि न लिप्यते' 'न करोति न लिप्यते'

इसके सिवा जो 'पूर्वै: पूर्वतरं कृतम्' 'कर्मणैव

उ० - यदि वे पूर्वमें होनेवाले जनकादि तत्त्ववेत्ता होकर भी लोकसंग्रहके लिये कर्मोंमें प्रवृत्त थे, तब

तो यह अर्थ समझना चाहिये कि 'गुण ही गुणोंमें

इत्यादि वचनोंसे भगवान् भी जगह-जगह यही बात

हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ' इत्यादि वचन हैं

उनको विभागपूर्वक समझना चाहिये।

पु० - वह किस प्रकार समझें?

तथा 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दित मानवः' ऐसा कहकर फिर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके लिये **'सिद्धिं** प्राप्तो यथा ब्रह्म' इत्यादि वचनोंसे ज्ञाननिष्ठा कहेंगे।

स्तरां गीताशास्त्रमें निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्त्वज्ञानसे ही मुक्ति होती है,

कर्मसहित ज्ञानसे नहीं। जैसा यह भगवान्का अभिप्राय है वैसा ही

प्रकरणके अनुसार विभागपूर्वक उन-उन स्थानोंपर हम इस प्रकार धर्मके विषयमें जिसका चित्त मोहित

है, ऐसे अर्जुनका बिना आत्मज्ञानके उद्धार होना असम्भव समझकर उस शोकसमृद्रसे अर्जुनका उद्धार करनेकी इच्छावाले भगवान् वासुदेव आत्मज्ञानकी

# गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥

न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः जो शोक करनेयोग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य

कहते हैं, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थरूपसे

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे।

सद्वृत्तत्वात् परमार्थरूपेण च नित्यत्वात्, तान् नित्य होनेके कारण अशोच्य हैं। उन न शोक करने-

अशोच्यान् अन्वशोच: अनुशोचितवान् असि ते योग्य भीष्मादिके निमित्त तु शोक करता है कि वे

म्रियन्ते मन्निमित्तम् अहं तैः विनाभूतः किं

करिष्यामि राज्यसुखादिना इति।

त्वं प्रज्ञावादान् प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान्

च वचनानि च भाषसे। तद् एतद् मौढ्यं पाण्डित्यं च विरुद्धम् आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति

अभिप्राय:। यस्माद् गतासून् गतप्राणान् मृतान् अगतासून् अगतप्राणान् जीवतः च न अनुशोचन्ति पण्डिताः

आत्मज्ञाः। पण्डा आत्मविषया बुद्धिः येषां ते हि

पण्डिताः 'पाण्डित्यं निर्विद्य' (बृ० ३। ५। १) इति श्रुतेः। परमार्थतः तु नित्यान् अशोच्यान् अनुशोचिस

अतो मृढः असि इति अभिप्रायः॥ ११॥

ते अशोच्याः, यतो नित्याः।। कुतः

कथम्—

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥ १२॥ न तु एव जातु कदाचिद् अहं न आसं किन्तु

आसम् एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु नित्यम् एव अहम् आसम् इति अभिप्रायः।

एव।

तथा न त्वं न आसी: किन्तु आसी: एव। तथा न इमे जनाधिपाः न आसन् किन्तु आसन्

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः।

हुए भी मैं सदा ही था।

अवश्य थे।

वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किंतू अवश्य था ये राजागण नहीं थे सो नहीं किंतू ये भी

मेरे हाथों मारे जायँगे; मैं उनसे रहित होकर राज्य

बोलता है, अभिप्राय यह है कि इस तरह तू उन्मत्तकी

भाँति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों परस्परविरुद्ध

उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये — जो जीते हैं उनके

आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है और वह बुद्धि

लिये भी पण्डित —आत्मज्ञानी शोक नहीं करते।

तथा तू प्रज्ञावानोंके अर्थात् बुद्धिमानोंके वचन भी

क्योंकि जिनके प्राण चले गये हैं-जो मर गये हैं

'पाण्डित्यको सम्पादन करके' इस श्रुतिवाक्यानुसार

परंतु परमार्थदृष्टिसे नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये तू शोक करता है, अत:

वे भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं? इसलिये कि वे

किसी कालमें मैं नहीं था, ऐसा नहीं किंतु अवश्य

था अर्थात् भूतपूर्व शरीरोंकी उत्पत्ति और विनाश होते

और सुखादिका क्या करूँगा?

भावोंको अपनेमें दिखलाता है।

जिनमें हो वे पण्डित हैं।

नित्य हैं। नित्य कैसे हैं?—

तू मूढ है। यह अभिप्राय है॥ ११॥

इसके बाद अर्थात् इन शरीरोंका नाश होनेके बाद

यहाँ बहुवचनका प्रयोग देहभेदके विचारसे किया

भी हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं किंतु अवश्य रहेंगे।

भविष्याम एव सर्वे वयम् अतः अस्माद् देह-विनाशात् परम् उत्तरकाले अपि, त्रिष् अपि

तथा न च एव न भविष्याम:, किन्त्

कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इति अर्थः।

देहभेदानुवृत्त्या बहुवचनं न आत्मभेदाभि-

प्रायेण॥ १२॥

तत्र कथम् इव नित्य आत्मा इति दृष्टान्तम्। आह—

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।

तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति॥१३॥

देहः अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनो देहवदात्मनः अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा येन प्रकारेण कौमारं कुमारभावो बाल्यावस्था, यौवनं यूनो

भावो मध्यमावस्था, जरा वयो हानिः जीर्णावस्था इति एताः तिस्त्रः अवस्था अन्योन्यविलक्षणाः। तासां प्रथमावस्थानाशे न नाशो द्वितीया-

वस्थोपजनने न उपजननम् आत्मनः, किं तर्हि, अविक्रियस्य एव द्वितीयतृतीयावस्थाप्राप्तिः आत्मनो दुष्टा।

तथा तद्वद् एव देहाद् अन्यो देहान्तरं तस्य प्राप्तिः देहान्तरप्राप्तिः अविक्रियस्य एव आत्मन इत्यर्थः ।

धीरो **धीमान्** तत्र एवं सति न मुह्यति न मोहम्

आपद्यते॥ १३॥ यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहो न

सम्भवति नित्य आत्मा इति विजानतः तथापि शीतोष्णसुखदु:खप्राप्तिनिमित्तो मोहो लौकिको दुश्यते, सुखवियोगनिमित्तो दुःख-

अभिप्राय यह है कि तीनों कालोंमें ही आत्मरूपसे सब नित्य हैं। गया है, आत्मभेदके अभिप्रायसे नहीं॥ १२॥

आत्मा किसके सदृश नित्य है? इसपर दृष्टान्त कहते हैं—

होती हैं।

जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी अर्थात्

शरीरधारी आत्माकी इस—वर्तमान शरीरमें जैसे कौमार—बाल्यावस्था, यौवन—तरुणावस्था और जरा— वृद्धावस्था—ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएँ

इनमें पहली अवस्थाके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्या होता है? कि निर्विकार आत्माको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी

प्राप्ति होती हुई देखी गयी है। वैसे ही निर्विकार आत्माको ही देहान्तरकी प्राप्ति अर्थात् इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, उसकी प्राप्ति होती है (होती हुई-सी दीखती है)।

ऐसा होनेसे अर्थात् आत्माको निर्विकार और नित्य समझ लेनेके कारण धीर—बुद्धिमान् इस विषयमें मोहित नहीं होता—मोहको प्राप्त नहीं होता॥ १३॥

यद्यपि 'आत्मा नित्य है ऐसे जाननेवाले ज्ञानीको आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, तथापि शीत-उष्ण और सुख-दु:ख-प्राप्ति-जनित लौकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दु:ख-संयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे अर्जुनके

वचनोंकी आशङ्का करके भगवान् कहते हैं-

संयोगनिमित्तः च शोक इति एतद् अर्जुनस्य वचनम् आशङ्क्य आह—

# आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥ १४॥

मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रादीनि मात्रा अर्थात् शब्दादि विषयोंको जिनसे जाना

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।

जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके स्पर्श इन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगाः

अर्थात् शब्दादि विषयोंके साथ उनके संयोग, वे सब

ते शीतोष्णसुखदु:खदा: शीतम् उष्णं सुखं दु:खं शीत-उष्ण और सुख-दु:ख देनेवाले हैं अर्थात् शीत-

च प्रयच्छन्ति इति। उष्ण और सुख-दु:ख देते हैं।

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात् अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषया: शब्दादय:

शब्दादि विषय, (इस व्युत्पत्तिके अनुसार यह अर्थ होगा स्पर्शाः शीतोष्णसुख-मात्रा: च

कि) मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और शब्दादि

विषय, (ये सब) शीत-उष्ण और सुख-दु:ख देनेवाले हैं। दुःखदाः।

शीतं कदाचित् सुखं कदाचित् दुःखं तथा शीत कभी सुखरूप होता है कभी दु:खरूप, इसी

तरह उष्ण भी अनिश्चितरूप है, परंतु सुख और दु:ख उष्णम् अपि अनियतरूपं सुखदुःखे पुनः

निश्चितरूप हैं, क्योंकि उनमें व्यभिचार (फेरफार)

नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः ताभ्यां नहीं होता। इसलिये सुख-दु:खसे अलग शीत और

पृथक् शीतोष्णयोः ग्रहणम्। उष्णका ग्रहण किया गया है।

यस्मात् ते मात्रास्पर्शादय आगमापायिन जिससे कि वे मात्रा-स्पर्शादि (इन्द्रियाँ, उनके आगमापायशीलाः तस्माद् अनित्या अतः तान् विषय और उनके संयोग) उत्पत्ति-विनाशशील हैं,

शीतोष्णादीन् तितिक्षस्व प्रसहस्व तेषु हर्षं विषादं इससे अनित्य हैं, अत: उन शीतोष्णादिको तू सहन च मा कार्षी: इत्यर्थ:॥ १४॥ कर अर्थात् उनमें हर्ष और विषाद मत कर॥ १४॥

शीत-उष्णादि सहन करनेवालेको क्या (लाभ) शीतोष्णादीन् सहतः किं स्याद् इति शृणु— होता है ? सो सुन—

# यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ।

# समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥ १५॥

यं हि पुरुषं समदु:खसुखं समे दु:खसुखं सुख-दु:खको समान समझनेवाले अर्थात् जिसकी दृष्टिमें सुख-दु:ख समान हैं-सुख-दु:खकी प्राप्तिमें जो

यस्य तं समदुःखसुखं सुखदुःखप्राप्तौ हर्षविषाद-हर्ष-विषादसे रहित रहता है ऐसे जिस धीर-बुद्धिमान् रहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति

पुरुषको ये उपर्युक्त शीतोष्णादि व्यथा नहीं पहुँचा सकते

नित्यात्मदर्शनाद् एते यथोक्ताः शीतोष्णादयः। अर्थात् नित्य आत्मदर्शनसे विचलित नहीं कर सकते।

स नित्यात्मदर्शननिष्ठो द्वन्द्वसहिष्णुः अमृतत्वाय वह नित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि द्वन्द्वोंको

सहन करनेवाला पुरुष मृत्युसे अतीत हो जानेके लिये अमृतभावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति॥ १५॥ <sup>|</sup> यानी मोक्षके लिये समर्थ होता है॥ १५॥

सहनं युक्तं यस्मात्—

नासतः **अविद्यमानस्य** 

निरूप्यमाणं वस्तु सम्भवति।

लब्धे: ।

इतः च शोकमोहौ अकृत्वा शीतोष्णादि-

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।

शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनम्

अस्तिता। न हि शीतोष्णादि सकारणं प्रमाणैः

विकारो हि सः। विकारः च व्यभिचरित,

यथा घटादिसंस्थानं चक्षुषा निरूप्यमाणं मृद्व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत् तथा सर्वो

विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असन्।

जन्मप्रध्वंसाभ्यां प्राग् ऊर्ध्वं च अनुप-मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण-

व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्त्वम्। तदसत्त्वे च सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेत्। न, सर्वत्र बुद्धिद्वयोपलब्धेः सद्बुद्धिः असद्-

बुद्धिः इति । यद्विषया बृद्धिः न व्यभिचरति तत् सत्, यद्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तद् असद् इति

सदसद्विभागे बुद्धितन्त्रे स्थिते। सर्वत्र द्वे बुद्धी सर्वै: उपलभ्येते समाना-

धिकरणे। न नीलोत्पलवत् सन् घटः सन् पटः सन्

हस्ती इति एवं सर्वत्र। तयोः बुद्ध्योः घटादिबुद्धिः व्यभिचरति,

तथा च दर्शितम्। न तु सद्बुद्धिः।

उभयोरपि दूष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥

इसलिये भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादिको

वास्तवमें अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके

कारणोंका भाव—होनापन अर्थात् अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि प्रमाणोंद्वारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते!

सहन करना उचित है. जिससे कि—

क्योंकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं, और विकार सदा बदलता रहता है। जैसे चक्षुद्वारा निरूपण किया जानेपर घटादिका आकार मिट्टीको छोडकर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत् है, वैसे ही सभी विकार

कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत् हैं। क्योंकि उत्पत्तिसे पूर्व और नाशके पश्चात् उन सबकी उपलब्धि नहीं है। पू०—मिट्टी आदि कारणकी और उसके भी कारणकी

सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है। उ० — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सत्-बृद्धि और असत्-बृद्धि ऐसी दो बृद्धियाँ उपलब्ध होती हैं।

अपने कारणसे पृथक् उपलब्धि नहीं होनेसे उनका अभाव

जिस पदार्थकी विषय करनेवाली बुद्धि बदलती नहीं वह पदार्थ सत् है और जिसको विषय करनेवाली बुद्धि बदलती हो वह असत् है। इस प्रकार सत् और असत्का विभाग बुद्धिके अधीन है। सभी जगह समानाधिकरणमें (एक ही अधिष्ठानमें)

नील कमलके सदृश नहीं, किंतु घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो-दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं।\* उन दोनों बुद्धियोंसे घटादिको विषय करनेवाली

सबको दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं।

बुद्धि बदलती है, यह पहले दिखलाया जा चुका है परंतु सत्-बुद्धि बदलती नहीं।

\* अर्थात् 'नीलोत्पलम्' इस ज्ञानमें जैसे कमलमें कमलत्वकी और नीलापनकी दो बुद्धियाँ होती हैं उसी प्रकार गुण-गुणी-भावसे यहाँ दो बुद्धियाँ नहीं ली गयी हैं; किंतु मृगतृष्णिकामें भ्रान्तिके कारण जैसे अधिष्ठानसे अतिरिक्त जलबुद्धि भी रहती है उसी तरहकी दो बुद्धियाँ दिखायी गयी हैं।

चारात्, न तु सद्बुद्धिविषयः

घटे विनष्टे घटबृद्धौ व्यभिचरन्त्यां सद्बृद्धिः अपि व्यभिचरति इति चेत्। न, पटादौ अपि सद्बुद्धिदर्शनात्। विशेषण-

विषया एव सा सद्बुद्धिः। अपि घटान्तरे

चारात्।

सद्बृद्धिवद् घटबुद्धिः दृश्यते इति चेत्।

न, पटादौ अदर्शनात्। सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति

न, विशेष्याभावात्। सद्बुद्धिः विशेषण-विषया सती विशेष्याभावे विशेषणानुपपत्तौ

किं विषया स्यात्, न तु पुनः सद्बुद्धेः विषया-भावात्। घटादिविशेष्याभावे एकाधिकरणत्वं

न युक्तम् इति चेत्। न; इदम् उदकम् इति मरीच्यादौ अन्यतरा-अधिष्ठानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका (जलका) अभाव है

भावे अपि सामानाधिकरण्यदर्शनात्। तस्माद् देहादेः द्वन्द्वस्य च सकारणस्य असतो

न विद्यते भाव इति। तथा सतः च आत्मनः अभावः अविद्य-मानता न विद्यते सर्वत्र अव्यभिचाराद् इति अवोचाम।

\* समानाधिकरणताका अभिप्राय दो वस्तुओंकी प्रतीतिसे है, वास्तविक सत्तासे नहीं!

पु०- घटका नाश हो जानेपर घटविषयक बुद्धिके नष्ट होते ही सत्-बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है। उ० — यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि वस्त्रादि अन्य वस्तुओंमें भी सत्-बुद्धि देखी जाती है। वह सत्-बुद्धि केवल विशेषणको ही विषय करनेवाली है।

क्योंकि उसमें व्यभिचार (परिवर्तन) होता है। परंतु

सत्-बुद्धिका विषय (अस्तित्व) असत् नहीं है, क्योंकि

उसमें व्यभिचार (परिवर्तन) नहीं होता।

प्०-सत्-बुद्धिकी तरह घट-बुद्धि भी तो दूसरे घटमें दीखती है। उ० — यह ठीक नहीं; क्योंकि वस्त्रादिमें नहीं दीखती।

पू०-घटका नाश हो जानेपर उसमें सत्-बुद्धि भी तो नहीं दीखती। उ० — यह ठीक नहीं; क्योंकि (वहाँ) घटरूप विशेष्यका अभाव है। सत्-बुद्धि विशेषणको विषय करनेवाली है, अत: जब घटरूप विशेष्यका अभाव हो

वह (सत्-बुद्धि) किसको विषय करे ? पर विषयका अभाव होनेसे सत्-बुद्धिका अभाव नहीं होता। प्-घटादि विशेष्यका अभाव एकाधिकरणता (दोनों बुद्धियोंका एक अधिष्ठानमें होना) युक्तियुक्त नहीं होती।

उ० — यह ठीक नहीं, क्योंकि मृगतृष्णिकादिमें

गया तब बिना विशेष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे

देखी जाती है।\* इसलिये असत् जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि द्वन्द्व और उनके कारण हैं उनका किसीका भी भाव-अस्तित्व नहीं है। वैसे ही सत् जो आत्मतत्त्व है उसका अभाव

तो भी 'यह जल है' ऐसी बुद्धि होनेसे समानाधिकरणता

अर्थात् अविद्यमानता नहीं है; क्योंकि वह सर्वत्र अटल है यह पहले कह आये हैं।

अपि दृष्ट उपलब्धः अन्तो निर्णयः सत् सद् एव

असद् असद् एव इति तु अनयोः यथोक्तयोः

एवम् आत्मानात्मनोः सदसतोः उभयोः

तत्त्वदर्शिभि:।

तद् इति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम

तद् इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणो याथातम्यं तद्

द्रष्टुं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः तैः तत्त्वदर्शिभिः।

त्वम् अपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टिम् आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियत-

रूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असन् एव

मरीचिजलवत् मिथ्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः॥ १६॥

किं पुनः तद् यत् सद् एव सर्वदा एव अस्ति | इति उच्यते-

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति॥ १७॥

अविनाशि न विनष्टुं शीलम् अस्य इति। तु शब्द: असतो विशेषणार्थ:।

तद् विद्धि विजानीहि। किं येन सर्वं इदं जगत्

ततं व्याप्तं सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम् आकाशेन इव घटादय:। विनाशम् अदर्शनम् अभावम् अव्ययस्य न

व्येति, उपचयापचयौ न याति इति अव्ययं तस्य अव्ययस्य।

व्यभिचरति निरवयवत्वाद् देहादिवत्।

न एतत् सदाख्यं ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति

अर्थात् प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत् सत् ही है और असत् असत् ही है। 'तत्' यह सर्वनाम है और सर्व ब्रह्म ही है। अत:

दोनोंका ही यह निर्णय तत्त्वदर्शियोंद्वारा देखा गया है

इस प्रकार सत्-आत्मा और असत्-अनात्मा इन

उसका नाम 'तत्' है, उसके भावको अर्थात् ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपको तत्त्व कहते हैं, उस तत्त्वको देखना जिनका स्वभाव है वे तत्त्वदर्शी हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त

निर्णय देखा गया है। त् भी तत्त्वदर्शी पुरुषोंकी बुद्धिका आश्रय लेकर शोक और मोहको छोडकर तथा नियत और अनियतरूप

शीतोष्णादि द्वन्द्वोंको, इस प्रकार मनमें समझकर कि ये सब विकार हैं, ये वास्तवमें न होते हुए ही मृगतुष्णाके जलकी भाँति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, (इनको) सहन कर। यह अभिप्राय है॥ १६॥

तो, जो निस्सन्देह सत् है और सदैव रहता है वह

नष्ट न होना जिसका स्वभाव है, वह अविनाशी है।

क्या है ? इसपर कहा जाता है—

'तु' शब्द असत्से सत्की विशेषता दिखानेके लिये है। उसको तू (अविनाशी) जान-समझ, किसको? जिस सत् शब्दवाच्य ब्रह्मसे यह आकाशसहित सम्पूर्ण

विश्व आकाशसे घटादिके सदृश व्याप्त है। इस अव्ययका अर्थात् जिसका व्यय नहीं होता जो घटता-बढता नहीं उसे अव्यय कहते हैं, उसका विनाश-अभाव (करनेके लिये कोई भी समर्थ

नहीं है)। क्योंकि यह सत् नामक ब्रह्म अवयवरहित होनेके

कारण देहादिकी तरह अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं होता अर्थात् इसका व्यय नहीं होता।

\* श्रीमद्भगवदीता \* 36 अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावात्, तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके कारण निजी पदार्थोंके नाशसे भी इसका नाश नहीं यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एवं होता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवाला ब्रह्म व्येति। होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता। इसलिये कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्मका अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशं न विनाश करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चिद् आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति ईश्वरः अपि। अर्थातु ईश्वर भी अपने-आपका नाश नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने-आपमें आत्मा हि ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया-क्रियाका विरोध है॥ १७॥ विरोधात्॥ १७॥ तो फिर वह असत् पदार्थ क्या है जो अपनी किं पुनः तद् असद् यत् स्वात्मसत्तां सत्ताको छोड़ देता है? (जिसकी स्थिति बदल व्यभिचरति इति उच्यते— जाती है) इसपर कहते हैं— अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥ १८॥ जिनका अन्त होता है-विनाश होता है वे सब अन्तवन्तः अन्तो विनाशो विद्यते येषां अन्तवाले हैं। जैसे मृगतृष्णादिमें रहनेवाली जल-ते अन्तवन्तो यथा मृगतृष्णिकादौ सद्बुद्धिः विषयक सत्-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके अनुवृत्ता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स बाद विच्छिन्न हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही तस्या अन्तः तथा इमे देहाः स्वप्नमायादेहादिवत् ये सब शरीर अन्तवान् हैं तथा स्वप्न और मायाके शरीरादिकी भाँति भी ये सब शरीर अन्तवाले हैं। च अन्तवन्तः। इसलिये इस अविनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी नित्य नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनाशिन: आत्माके ये सब शरीर विवेकी पुरुषोंद्वारा अन्तवाले अप्रमेयस्य **आत्मनः अन्तवन्तः इति** उक्ता कहे गये हैं। यह अभिप्राय है। विवेकिभिः इत्यर्थः। 'नित्य' और 'अविनाशी' यह कहना पुनरुक्ति नहीं नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तं नित्यत्वस्य है, क्योंकि संसारमें नित्यत्वके और नाशके दो-दो भेद प्रसिद्ध हैं। द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। जैसे, शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अदृश्य होकर यथा देहो भस्मीभृत: अदर्शनं गतो नष्ट

उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो

व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते।

भी 'नष्ट हो गया' कहलाता है और रोगादिसे युक्त हुआ

विपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्यमान रहता हुआ

भी 'नष्ट हो गया' कहलाता है।

नाशसे सम्बन्ध नहीं है।

किया जा सके वह अप्रमेय है।

अप्रमेय कैसे है?)।

कहा है।

अत: 'अविनाशी' और 'नित्य' इन दो विशेषणोंका

ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यत्व भी

प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसका स्वरूप निश्चित नहीं

प० — जब कि शास्त्रद्वारा आत्माका स्वरूप निश्चित किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका (फिर वह

उ० — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा स्वत:

क्योंकि 'मैं अमुक हूँ' इस प्रकार पहले अपनेको बिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके

सिद्ध है। प्रमातारूप आत्माके सिद्ध होनेके बाद ही

जिज्ञासुकी प्रमाणविषयक खोज (शुरू) होती है।

लिये कोई प्रवृत्त नहीं होता। तथा अपना आपा

किसीसे भी अप्रत्यक्ष (अज्ञात) नहीं होता है।

यह अभिप्राय है कि इस आत्माका दोनों प्रकारके ही

पृथ्वी आदि भूतोंके सदृश होता। परंतु ऐसा नहीं होना

चाहिये इसलिये इसको 'अविनाशी' और 'नित्य'

### अपि नाशेन असम्बन्धः अस्य इत्यर्थः।

अन्यथा पृथिव्यादिवद् अपि नित्यत्वं स्याद्

आत्मनः तद् मा भूद् इति नित्यस्य अनाशिन

तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन

इति आह।

अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणैः

अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः।

ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षा-

दिना च पूर्वम्। न, आत्मनः स्वतःसिद्धत्वात्। सिद्धे हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति।

न हि पूर्वम् इत्थम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पश्चात् प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते। न

हि आत्मा नाम कस्यचिद् अप्रसिद्धो भवति। शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाणम् अतद्धर्माध्यारोपण-मात्रनिवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम् आत्मनि प्रति-

पद्यते न तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन। तथा च श्रृतिः 'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य

आत्मा सर्वान्तरः' (बृ० ३।४।१) **इति।** यस्माद् एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा

तस्माद् युध्यस्व युद्धाद् उपरमं मा कार्षीः इत्यर्थः ।

शास्त्र जो कि अन्तिम प्रमाण है \* वह आत्मामें किये हुए अनात्मपदार्थींके अध्यारोपको दूर करनेमात्रसे ही आत्माके विषयमें प्रमाणरूप होता है, अज्ञात वस्तुका

ज्ञान करवानेके निमित्तसे नहीं। ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि 'जो साक्षात् अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृदयमें व्याप्त है ' इत्यादि।

सिद्ध हो चुका है, इसलिये तू युद्ध कर, अर्थात् युद्धसे उपराम न हो।

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार

\*प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम—इन तीन प्रमाणोंमें आगम अर्थात् शास्त्र अन्तिम प्रमाण है। जो वस्तु शास्त्रद्वारा बतलायी

जाती है, वह पहलेसे किसी-न-किसीद्वारा प्रत्यक्ष की हुई होती है या अनुमानसे समझी हुई होती है, यह युक्तियुक्त बात है, इस युक्तिको लेकर ही उपर्युक्त शंका है। उसका यह उत्तर दिया गया है।

भगवता क्रियते। तस्मात् 'युध्यस्व' इति अन्वादमात्रं न विधि:॥ १८॥

नहीं है ॥ १८ ॥

शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत्त्यर्थं गीता-शास्त्रं न प्रवर्तकम् इति, एतस्य अर्थस्य साक्षि-भूते ऋचौ आनिनाय भगवान्।

यत् तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहम् एव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव ते। कथम्-

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥१९॥

य एनम् प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं हननक्रियायाः कर्तारम्, यः च एनम्

अन्यो मन्यते हतं देहहननेन 'हतः अहम् इति' हननक्रियायाः कर्मभूतम्। तौ उभौ न विजानीतो न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन आत्मानम् अहम्प्रत्ययविषयम्। 'हन्ता अहं हत: अस्मि अहम्' इति देहहननेन

आत्मानं यौ विजानीतः तौ आत्मस्वरूपानभिज्ञौ यस्माद् न अयम् आत्मा हन्ति न हनन-

क्रियायाः कर्ता भवति, न हन्यते न च कर्म

भवति इत्यर्थः अविक्रियत्वात्॥ १९॥

कथम् अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो

मन्त्र:-

इत्यर्थः ।

प्रकार है)—

क्योंकि यह आत्मा विकाररहित होनेके कारण न तो

अर्थात् हननक्रियाका कर्म मानता है।

किसीको मारता है और न मारा जाता है अर्थात् न तो हननक्रियाका कर्ता होता है और न कर्म होता है॥ १९॥

निवृत्त करनेवाला है, प्रवर्तक नहीं है। इस अर्थकी साक्षिभृत दो ऋचाओंको भगवान् उद्धृत करते हैं। जो तू मानता है कि 'मेरे द्वारा युद्धमें भीष्मादि मारे जायँगे, मैं ही उनका मारनेवाला हूँ '-यह तेरी बुद्धि (भावना) सर्वथा मिथ्या है। कैसे ?—

गीताशास्त्र संसारके कारणरूप शोक-मोह आदिको

कर्तव्यके प्रतिबन्धमात्रको भगवान् हटाते हैं। इसलिये

'युद्ध कर'यह कहना अनुमोदनमात्र है, विधि (आज्ञा)

जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आत्माको जो मारनेवाला समझता है अर्थात् हननक्रियाका कर्ता मानता है और जो दूसरा (कोई) इस आत्माको देहके नाशसे 'मैं नष्ट हो गया'—ऐसे नष्ट हुआ मानता है—

वे दोनों ही अहंप्रत्ययके विषयभूत आत्माको अविवेकके कारण नहीं जानते। अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे 'आत्माको मैं मारनेवाला हूँ ' 'मैं मारा गया हूँ '— इस प्रकार जानते हैं

वे दोनों ही आत्मस्वरूपसे अनिभज्ञ हैं।

आत्मा निर्विकार कैसे है ? इसपर दुसरा मन्त्र (इस

यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात् उत्पत्तिरूप

'मरता भी नहीं' इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम

'कदाचित्' शब्द सभी विकारोंके प्रतिषेधके साथ

जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्

सम्बन्ध रखता है। जैसे यह आत्मा न कभी जन्मता है

उत्पत्तिरूप विकारका अनुभव करके फिर अभावको

प्राप्त होनेवाला नहीं है इसलिये मरता नहीं, क्योंकि जो

उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह 'मरता है' इस प्रकार

वस्तुविकार आत्मामें नहीं होता और यह मरता भी नहीं।

'वा' शब्द यहाँ 'च' के अर्थमें है।

विकारका प्रतिषेध किया जाता है।

न कभी मरता है इत्यादि।

लोकमें कहा जाता है।

### न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽभविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥

न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तुविक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः। न म्रियते वा।

वाशब्दः चार्थे। न म्रियते च इति अन्त्या विनाशलक्षणा

विक्रिया प्रतिषिध्यते। सर्वविक्रियाप्रतिषेधै: कदाचिद **शब्दः** 

सम्बध्यते न कदाचिद् जायते, न कदाचिद् म्रियते, इति एवम्।

यस्माद् अयम् आत्मा भूत्वा भवनक्रियाम् अनुभूय पश्चाद् अभिवता अभावं गन्ता न भूयः

पुनः तस्माद् न म्रियते। यो हि भूत्वा न भविता स म्रियते इति उच्यते लोके।

वाशब्दाद् नशब्दात् च अयम् आत्मा

अभूत्वा भविता वा देहवद् न भूयः पुनः तस्माद् न जायते। यो हि अभूत्वा भविता स जायते

इति उच्यते, न एवम् आत्मा अतो न जायते। यस्माद् एवं तस्माद् अजः, यस्माद् न म्रियते तस्माद् नित्यः च।

यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति तथापि

मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैः एव तदर्थैः प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम् अपि

'वा' शब्दसे और 'न' शब्दसे यह भी पाया जाता है कि यह आत्मा शरीरकी भाँति पहले न होकर फिर होनेवाला नहीं है इसलिये यह जन्मता नहीं; क्योंकि जो

न होकर फिर होता है वही 'जन्मता है' यह कहा जाता है। आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता। ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता नहीं,

इसलिये नित्य है।

यद्यपि आदि और अन्तके दो विकारोंके प्रतिषेधसे (बीचके) सभी विकारोंका प्रतिषेध हो जाता है, तो भी बीचमें होनेवाले विकारोंका भी उन-उन विकारोंके

प्रतिषेधार्थक खास-खास शब्दोंद्वारा प्रतिषेध करना उचित है। इसलिये ऊपर न कहे हुए जो यौवनादि सब

यौवनादिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो यथा विकार हैं उनका भी जिस प्रकार प्रतिषेध हो, ऐसे भावको स्याद् इति आह 'शाश्वत' इत्यादिना। 'शाश्वत' इत्यादि शब्दोंसे कहते हैं—

शाश्वत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया सदा रहनेवालेका नाम शाश्वत है, 'शाश्वत' शब्दसे अपक्षय (क्षय होना) रूप विकारका प्रतिषेध किया प्रतिषिध्यते शश्चद्भवः शाश्वतः। न अपक्षीयते जाता है क्योंकि आत्मा अवयवरहित है, इस कारण स्वरूपेण निरवयवत्वाद् निर्गुणत्वात् च न स्वरूपसे उसका क्षय नहीं होता और निर्गुण होनेके कारण गुणोंके क्षयसे भी उसका क्षय नहीं होता। अपि गुणक्षयेण अपक्षय:। 'पुराण' इस शब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो अपक्षयविपरीता अपि वृद्धिलक्षणा विक्रिया वद्धिरूप विकार है उसका भी प्रतिषेध किया जाता है। प्रतिषिध्यते पुराण इति। यो हि अवयवागमेन जो पदार्थ किसी अवयवकी उत्पत्तिसे पृष्ट होता है उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते। वह 'बढ़ता है' 'नया हुआ है' ऐसे कहा जाता है, अयं तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरा अपि नव परंत यह आत्मा तो अवयवरहित होनेके कारण पहले एव इति पुराणो न वर्धते इत्यर्थः। भी नया था, अत: 'पुराण' है अर्थात् बढ़ता नहीं। तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने तथा शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता अर्थात् विपरिणम्यमाने अपि शरीरे। दुर्बलतादि अवस्थाको प्राप्त नहीं होता। हन्तिः अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपुन-यहाँ हन्ति क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिदोषसे बचनेके लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिये, इसलिये यह रुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थः। अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूपसे बदलता नहीं। अस्मिन् मन्त्रे षड्भावविकारा लौकिक-इस मन्त्रमें लौकिक वस्तुओंमें होनेवाले छ: भावविकारोंका आत्मामें अभाव दिखलाया जाता है। वस्तुविक्रिया आत्मिन प्रतिषिध्यन्ते। सर्व-आत्मा सब प्रकारके विकारोंसे रहित है, यह इस प्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः। मन्त्रका वाक्यार्थ है। ऐसा होनेके कारण वे दोनों ही (आत्मस्वरूपको) यस्माद् एवं तस्माद् उभौ तौ न विजानीत नहीं जानते। इस प्रकार पूर्व मन्त्रसे इसका सम्बन्ध इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य सम्बन्धः॥ २०॥ है॥ २०॥ 'य एनं वेत्ति हन्तारम्' **इति अनेन मन्त्रेण** 'य एनं वेत्ति हन्तारम्'—इस मन्त्रसे 'आत्मा हननक्रियाका कर्ता और कर्म नहीं है'-यह प्रतिज्ञा हननक्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति करके, तथा 'न जायते' इस मन्त्रसे आत्माकी प्रतिज्ञाय 'न जायते' इति अनेन अविक्रियत्वे निर्विकारताके हेतुको बतलाकर, अब प्रतिज्ञापूर्वक हेतुम् उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति— कहे हुए अर्थका उपसंहार करते हैं-वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्॥२१॥

श्रीमद्भगवद्गीता \*

४२

पूर्व मन्त्रमें कहे हुए लक्षणोंसे युक्त इस आत्माको

जो अविनाशी-अन्तिम भाव-विकाररूप मरणसे

रहित, नित्य-रोगादिजनित दुर्बलता, क्षीणता आदि

विकारोंसे रहित, अज—जन्मरहित और अव्यय—

है ? अर्थात् वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता

और कैसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है ? अभिप्राय यह कि वह न किसीको किसी प्रकार

भी मारता है और न किसीको किसी प्रकार भी मरवाता है। इन दोनों बातोंमें 'किम्' और 'कथम्'

शब्द आक्षेपके बोधक हैं, क्योंकि प्रश्नके अर्थमें यहाँ

प्रतिषेध करनेमें समान है, इससे इस प्रकरणका अर्थ

भगवानुको यही इष्ट है कि आत्मवेत्ता किसी भी

कर्मका करने, करवानेवाला नहीं होता।

कथनसे कर्मविषयक आक्षेप करते हैं ?

निर्विकारतारूप हेतुका तात्पर्य सभी कर्मींका

अकेली हननक्रियाके विषयमें आक्षेप करना

पू० - कर्म न हो सकनेमें कौन-से खास हेतुको

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी

देखकर ज्ञानीके लिये भगवान् 'कथं स प्रुषः' इस

निर्विकारता ही (ज्ञानी-कर्तृक) सम्पूर्ण कर्मोंके न

वह आत्मतत्त्वका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे (किसको) मारता है और कैसे (किसको) मरवाता

अपक्षयरूप विकारसे रहित जानता है।

इनका प्रयोग सम्भव नहीं ।\*

उदाहरणके रूपमें है। 🕇

वेद विजानाति अविनाशिनम् अन्त्यभाव-विकाररहितं नित्यं विपरिणामरहितं यो वेद

इति सम्बन्ध एनं पूर्वेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम् अजं जन्मरहितम् अव्ययम् अपक्षयरहितम्।

कथं केन प्रकारेण स विद्वान् पुरुषः अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति। कथं

वा घातयति हन्तारं प्रयोजयति। न कथञ्चित् कञ्चिद् हन्ति न कथञ्चित्

कञ्चिद् घातयति इति। उभयत्र आक्षेप एव

अर्थः प्रश्नार्थासम्भवात्। हेत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वाद् विदुषः सर्वकर्मप्रतिषेध एव प्रकरणार्थः अभिप्रेतो

भगवत:। हन्तेः तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन।

विद्षः कं कर्मासम्भवे हेत्विशेषं पश्यन् कर्माणि आक्षिपति भगवान् 'कथं स पुरुषः' इति।

ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्मासम्भवकारणविशेषः।

न हि अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कर्म न सम्भवति इति चेत्।

सत्यम् उक्तो न तु स कारणविशेषः, अन्यत्वाद् विद्षः अविक्रियाद् आत्मन इति,

प्०-कहा है सही, परंतु अविक्रिय आत्मासे उसको जाननेवाला भिन्न है, इसलिये (यह ऊपर बतलाया हुआ) खास कारण उपयुक्त नहीं है; क्योंकि

होनेका खास हेतु है।

नहीं — ऐसी शङ्का करें तो ?

स्थाणुको अविक्रिय जाननेवालेसे कर्म नहीं होते, ऐसा

\*अर्थात् आत्मा किसीको किसी प्रकार भी मारने या मरवानेवाला नहीं हो सकता—यह बतलानेके लिये ही यहाँ

'किम्' और 'कथम्' शब्द हैं, प्रश्नके उद्देश्यसे नहीं। 🕇 अर्थात् ज्ञानी केवल हननक्रियाका ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता, इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार और नित्य

होनेके कारण वह किसी भी क्रियाका कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। यहाँ जो केवल हननक्रियाका ही प्रतिषेध किया गया है, उसे उदाहरणके रूपमें समझना चाहिये।

विद्वत्ता। अतः पारिशेष्याद् असंहत आत्मा विद्वान् अविक्रिय इति, तस्य विदुषः कर्मा-

४४

सम्भवाद् आक्षेपो युक्तः 'कथं स पुरुषः' इति।

यथा बुद्ध्याद्याहृतत्य शब्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिवृत्त्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा कल्प्यते।

एवम् एव आत्मानात्मविवेकज्ञानेन बुद्धिवृत्त्या विद्यया असत्यरूपया एव परमार्थतः अविक्रिय एव आत्मा विद्वान् उच्यते। विदुषः कर्मासम्भववचनाद् यानि कर्माणि

शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते। ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयते,

विदितविद्यस्य पिष्टपेषणवद् विद्याविधाना-नर्थक्यात्। तत्र अविदुषः कर्माणि विधीयन्ते

न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते। न, अनुष्ठेयस्य भावाभावविशेषोपपत्तेः। अग्नि-होत्रादिविध्यर्थज्ञानोत्तरकालम् अग्निहोत्रादिकर्म अनेकसाधनोपसंहारपूर्वकम् अनुष्ठेयम्, 'कर्ता

अहं मम कर्तव्यम्' इति एवं प्रकारविज्ञानवतः

जायते' इत्यादि आत्मस्वरूपविध्यर्थज्ञानोत्तर-

कालभावि किञ्चिद् अनुष्ठेयं भवति।

अविदुषो यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा 'न

अविद्याके सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण किये हुए शब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाला मान लिया जाता है। ऐसे ही आत्म-अनात्मविषयक विवेकज्ञानरूप जो बुद्धिवृत्ति है, जिसे विद्या कहते हैं, वह यद्यपि असत्-रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमें जो अविकारी

ही जाननेवाला है। देह आदि संघातमें (जड होनेके

कारण) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्तमें देहादि संघातसे भिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठहरता है और वही

जाननेवाला है। ऐसे उस ज्ञानीसे कर्म होना असम्भव है, अतः 'कथं स पुरुषः' यह आक्षेप उचित ही है।

जैसे (वास्तवमें) निर्विकार होनेपर भी आत्मा,

बुद्धिवृत्ति और आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण

ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्भव बतलाये हैं, इस कारण भगवानुका यह निश्चय समझा जाता है कि शास्त्रद्वारा जिन कर्मोंका विधान किया गया है, वे सब अज्ञानियोंके लिये ही विहित हैं। प्०-विद्या भी अज्ञानीके लिये ही विहित है,

क्योंकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये

पिसेको पीसनेकी भाँति विद्याका विधान व्यर्थ है।

है, ऐसा आत्मा ही विद्वान कहा जाता है।

अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये हैं, ज्ञानीके लिये नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता। उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि कर्तव्यके भाव और अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिप्राय यह कि अग्निहोत्रादि कर्मोंका विधान करनेवाले विधिवाक्योंके अर्थको जान लेनेके बाद 'अनेक साधन

और उपसंहारके सहित अमुक अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करनेके योग्य है', 'मैं कर्ता हूँ', 'मेरा अमुक कर्तव्य है'—इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके लिये जैसे कर्तव्य बना रहता है वैसे 'न जायते' इत्यादि आत्मस्वरूपका

विधान करनेवाले वाक्योंके अर्थको जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता।

क्योंकि (ज्ञानीको) 'मैं न कर्ता हूँ, न भोक्ता हूँ' इत्यादि जो आत्माके एकत्व और अकर्तृत्व आदिविषयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका भी ज्ञान

नहीं होता। इस प्रकार यह (ज्ञानी और अज्ञानीके

जो अपनेको ऐसा समझता है कि 'मैं कर्ता हूँ'

उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि 'मेरा अमुक

कर्तव्य है' उस बृद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मींका अधिकारी

होता है, इसीसे उसके लिये कर्म हैं। और 'उभौ तौ न

तो 'कथं स पुरुषः' इस प्रकार कर्मोंका निषेध

क्योंकि पूर्वोक्त विशेषणोंद्वारा वर्णित ज्ञानीके लिये

सुतरां (यह सिद्ध हुआ कि) आत्माको निर्विकार

जाननेवाले विशिष्ट विद्वान्का और मुमुक्षुका भी

विजानीतः' इस वचनके अनुसार वही अज्ञानी है।

कर्तव्यका) विभाग सिद्ध होता है।\*

किन्तु 'न अहं कर्ता न भोक्ता' इत्यादि

उत्पद्यते इति एष विशेष उपपद्यते।

यः पुनः 'कर्ता अहम्' इति वेत्ति आत्मानं

आत्मैकत्वाकर्तृत्वादिविषयज्ञानाद् अन्यद् न

तस्य 'मम इदं कर्तव्यम्' इति अवश्यम्भाविनी

बुद्धिः स्यात्, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति तं प्रति कर्माणि। स च अविद्वान्—'उभौ तौ

न विजानीतः' **इति वचनात्।** विशेषितस्य च विद्षः कर्माक्षेपवचनात्

'कथं स पुरुषः' इति।

तस्माद् विशेषितस्य अविक्रियात्मदर्शिनो विद्षो मुमुक्षोः च सर्वकर्मसन्त्रासे एव अधिकार:।

अत एव भगवान् नारायणः साङ्ख्यान् विद्षः अविद्षः च कर्मिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठे

ग्राहयति—'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इति। तथा च पुत्राय आह भगवान् व्यासः— 'द्वाविमावथ पन्थानौ' (महा० शा० २४१। ६)

इत्यादि। तथा च 'क्रियापथश्चैव पुरस्तात्पश्चात् सन्यासश्च' इति। एतम् एव विभागं पुनः पुनः दर्शयिष्यति

भगवान्। 'अतत्त्ववित् अहङ्कारविमुढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते, ' 'तत्त्ववितु न अहं करोमि ' इति। तथा च 'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते'

इत्यादि।

'पहले क्रियामार्ग और पीछे संन्यास।'

करनेवाले वचन हैं।

सर्वकर्मसंन्यासमें ही अधिकार है।

इसीलिये भगवान् नारायण 'ज्ञानयोगेन साडख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इस कथनसे सांख्ययोगी-ज्ञानियों और कर्मी-अज्ञानियोंका विभाग करके

अलग-अलग दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं। ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान वेदव्यासजी कहते हैं कि 'ये दो मार्ग हैं' इत्यादि, तथा यह भी कहते हैं कि

इसी विभागको बारंबार भगवान् दिखलायेंगे। जैसे 'अहंकारसे मोहित हुआ अज्ञानी मैं कर्ता हूँ, ऐसे

मानता है' 'तत्त्ववेत्ता मैं नहीं करता ऐसे मानता है' तथा 'सब कर्मोंको मनसे त्यागकर रहता है' इत्यादि।

<sup>\*</sup> अर्थात् अज्ञानीके लिये कर्तव्य शेष रहता है, ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसलिये ज्ञानीका कर्मींमें अधिकार नहीं है और अज्ञानीका अधिकार है-यह भेद करना उचित ही है।

\* श्रीमद्भगवदीता \* ४६ तत्र केचित् पण्डितम्मन्या वदन्ति जन्मादि-इस विषयमें कितने ही अपनेको पण्डित समझनेवाले षड्भावविक्रियारहितः अविक्रियः अकर्ता कहते हैं कि जन्मादि छ: भावविकारोंसे रहित निर्विकार. एकः अहम् आत्मा इति न कस्यचिज्ज्ञानम् अकर्ता, एक आत्मा मैं ही हूँ-ऐसा ज्ञान किसीको उत्पद्यते, यस्मिन् सति सर्वकर्मसन्त्रास होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सर्वकर्मींके संन्यासका उपदिश्यते। उपदेश किया जा सके। यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि (ऐसा मान लेनेसे) न, 'न जायते' इत्यादि शास्त्रोपदेशा-'न जायते' इत्यादि शास्त्रका उपदेश व्यर्थ होगा। नर्थक्यात्। उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शास्त्रोपदेशकी यथा च शास्त्रोपदेशसामर्थ्याद् धर्मास्तित्व-सामर्थ्यसे कर्म करनेवाले मनुष्यको धर्मके अस्तित्वका विज्ञानं कर्तुः च देहान्तरसम्बन्धिज्ञानं च ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान होता है, उसी तरह उत्पद्यते, तथा शास्त्रात् तस्य एव आत्मनः उसी पुरुषको शास्त्रसे आत्माकी निर्विकारता, अकर्तृत्व अविक्रियत्वाकर्तृत्वैकत्वादिविज्ञानं कस्मात् और एकत्व आदिका विज्ञान क्यों नहीं हो सकता! न उत्पद्यते इति प्रष्टव्याः। यदि वे कहें कि (मन-बुद्धि आदि) करणोंसे आत्मा करणागोचरत्वाद् इति चेत्। अगोचर है इस कारण (उसका ज्ञान नहीं हो सकता)। तो यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि 'मनके द्वारा उस न, 'मनसैवानुद्रष्टव्यम्' (बृ० ४। ४। १९) आत्माको देखना चाहिये' यह श्रुति है, अत: शास्त्र और इति श्रुतेः। शास्त्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृतं आचार्यके उपदेशद्वारा एवं शम, दम आदि साधनोंद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्मदर्शनमें 'करण' (साधन) है। मन आत्मदर्शने करणम्। इस प्रकार उस ज्ञानप्राप्तिके विषयमें अनुमान और तथा च तद्धिगमाय अनुमाने आगमे च आगमप्रमाणोंके रहते हुए भी यह कहना कि ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है। सित ज्ञानं न उपपद्यते इति साहसम् एतत्। यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान ज्ञानं च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम् अज्ञानम् अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवश्य नष्ट कर देता है। अवश्यं बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्। वह अज्ञान 'मैं मारनेवाला हूँ' 'मैं मारा गया हूँ' तत् च अज्ञानं दर्शितं हन्ता अहं हतः अस्मि 'ऐसे मारनेवाले दोनों नहीं जानते' इन वचनोंद्वारा इति। 'उभौ तौ न विजानीतः' इति अत्र च पहले दिखलाया ही था, फिर यहाँ भी यह बात दिखायी गयी है कि आत्मामें हननक्रियाका कर्तृत्व, आत्मनो हननक्रियायाः कर्तृत्वं कर्मत्वं कर्मत्व और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है। हेतुकर्तृत्वं च अज्ञानकृतं दर्शितम्। आत्मा निर्विकार होनेके कारण 'कर्तृत्व' आदि तत् च सर्वक्रियासु अपि समानं कर्तृत्वादेः भावोंका अविद्यामूलक होना सभी क्रियाओंमें समान अविद्याकृतत्वम् अविक्रियत्वाद् आत्मनः। है। क्योंकि विकारवान् ही (स्वयं) कर्ता (बनकर) विक्रियावान् हि कर्ता आत्मनः कर्मभूतम् अपने कर्मरूप दूसरेको कर्ममें नियुक्त करता है कि 'तू अमुक कर्म कर।' अन्यं प्रयोजयति कुरु इति।

प्रतिषेध करते हैं।

लिया जाय तो?

पुरुषः' इत्यादि वाक्योंसे सभी क्रियाओंमें समान

भावसे विद्वानुके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका

सांख्यानाम्' इत्यादि वचनोंद्वारा पहले ही बतलाया जा

चुका है वैसे ही फिर भी 'सर्वकर्माणि मनसा' इत्यादि

इसलिये मानसिक कर्मोंका ही त्याग बतलाया है, शरीर

छोडकर' इस प्रकार कर्मों के साथ 'सर्व' विशेषण है।

वाक्योंसे सर्वकर्मींका संन्यास (भगवान्) कहेंगे।

और वाणीसम्बन्धी कर्मोंका नहीं।

ज्ञानीका अधिकार किसमें है ? यह तो 'ज्ञानयोगेन

पु०—(उक्त श्लोकमें) 'मनसा' यह शब्द है,

उ० — यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि ' सर्वकर्मोंको

पु० - यदि मनसम्बन्धी सर्वकर्मींका त्याग मान

उ० - ठीक नहीं। क्योंकि वाणी और शरीरकी

प्०-शास्त्रविहित कायिक-वाचिक कर्मों के

उ० — ठीक नहीं। क्योंकि 'न करता हुआ और न

करवाता हुआ' यह विशेषण साथमें है (इसलिये तीनों

तरह कर्मोंका संन्यास सिद्ध होता है।)

क्रिया मनोव्यापारपूर्वक ही होती है। मनोव्यापारके

तद् एतद् अविशेषेण विदुषः सर्वक्रियासु कर्तृत्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधति भगवान् विदुषः

कर्माधिकाराभावप्रदर्शनार्थं 'वेदाविनाशिनम्', 'कथं स पुरुषः ' इत्यादिना।

क्र पुनः विदुषः अधिकार इति एतद् उक्तं पूर्वम् एव 'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्' इति। तथा च सर्वकर्मसन्त्रासं वक्ष्यित 'सर्वकर्माणि मनसा' इत्यादिना।

ननु मनसा इति वचनाद् न वाचिकानां कायिकानां च सन्त्रास इति चेत्।

न, सर्वकर्माणि इति विशेषितत्वात्। मानसानाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत्।

न, मनोव्यापारपूर्वकत्वाद् वाक्काय-व्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तदनुपपत्तेः।

अभावमें उनकी क्रिया बन नहीं सकती। शास्त्रीयाणां वाक्कायकर्मणां कारणानि मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि कारणरूप मानसिक कर्मोंके सिवा अन्य सब कर्मोंका मनसे संन्यास करना चाहिये यह मान लिया जाय तो? मनसा सन्त्रसेद् इति चेत्।

न, न एव कुर्वन् न कारयन् इति अयं भगवत

विशेषणात्। सर्वकर्मसत्र्यासः

मरिष्यतो न जीवत इति चेत्।

न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणानुपपत्तेः।

आसनं सम्भवति अकुर्वतः अकारयतः च।

न हि सर्वकर्मसन्त्रासेन मृतस्य तद्देहे

उक्तो

माना जाय तो?

की उपयोगिता नहीं रहती।

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुका है,

प्०-यह भगवानुद्वारा कहा हुआ सर्वकर्मींका संन्यास तो मुमूर्षिके लिये है, जीते हुएके लिये नहीं, यह उ० - ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा मान लेनेसे 'नौ

द्वारवाले शरीररूप पुरमें आत्मा रहता है ' इस विशेषण-

उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस शरीरमें रहना सम्भव नहीं।

\* श्रीमद्भगवदीता \* ४८ देहे सन्त्र्यस्य इति सम्बन्धो न देहे आस्ते प्० - उक्त वाक्यमें शरीरमें कर्मोंको रखकर, इस तरह सम्बन्ध है 'शरीरमें रहता है' इस प्रकार सम्बन्ध इति चेत्। नहीं है, ऐसा मानें तो? न, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियत्वावधारणात्। उ० — ठीक नहीं है। क्योंकि सभी जगह आत्माको निर्विकार माना गया है। तथा 'आसन' क्रियाको आसनक्रियायाः च अधिकरणापेक्षत्वात् आधारकी अपेक्षा है और 'संन्यास' को उसकी अपेक्षा तदनपेक्षत्वात् च सत्र्यासस्य, संपूर्वः तु न्यास-नहीं है एवं 'सम्' पूर्वक 'न्यास' शब्दका अर्थ यहाँ शब्द इह त्यागार्थो न निक्षेपार्थः। त्यागना है, निक्षेप (रख देना) नहीं। तस्माद् गीताशास्त्रे आत्मज्ञानवतः सन्त्रासे स्तरां गीताशास्त्रमें आत्मज्ञानीका संन्यासमें ही अधिकार है, कर्मोंमें नहीं । यही बात आगे एव अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र उपरिष्टाद् चलकर आत्मज्ञानके प्रकरणमें हम जगह-जगह आत्मज्ञानप्रकरणे दर्शयिष्यामः॥ २१॥ दिखलायेंगे॥ २१॥

प्रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अवि- |

नाशित्वं प्रतिज्ञातं तत् किम् इव उच्यते— सदृश है ? सो कहा जाता है— वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ वासांसि वस्त्राणि जीर्णानि दुर्बलतां गतानि

यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्णाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि

तथा तद्वद् एव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति सङ्गच्छित नवानि देही आत्मा पुरुषवद्

अविक्रिय एव इत्यर्थः॥ २२॥ कस्माद् अविक्रिय एव इति। आह—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥२३॥

करता है। अभिप्राय यह कि (पुराने वस्त्रोंको छोडकर

कर्वन्ति

नये धारण करनेवाले) पुरुषकी भाँति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है॥ २२॥ कहते हैं—

आत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे है? सो

इसके अङ्गोंके टुकड़े नहीं कर सकते।

अब हम प्रकृत विषय वर्णन करेंगे। यहाँ (प्रकरणमें)

जैसे जगत्में मनुष्य पुराने—जीर्ण वस्त्रोंको त्यागकर

अन्य नवीन वस्त्रोंको ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा

पुराने शरीरको छोडकर अन्यान्य नवीन शरीरोंको प्राप्त

आत्माके अविनाशित्वकी प्रतिज्ञा की गयी है वह किसके

इस उपर्युक्त आत्माको शस्त्र नहीं काटते, अभिप्राय यह कि अवयवरहित होनेके कारण तलवार आदि शस्त्र

एनं **प्रकृतं देहिनं** न छिन्दन्ति शस्त्राणि | निरवयवत्वात् न अवयवविभागं शस्त्राणि अस्यादीनि।

तथा न एनं दहति पावकः अग्निः अपि न भस्मीकरोति। तथा न एनं क्लेदयन्ति आप:। अपां हि

सावयवस्य वस्तुन आर्द्रीभावकरणेन अवयव-

विश्लेषापादने सामर्थ्यं तद् न निरवयवे आत्मनि सम्भवति।

तथा स्नेहवद् द्रव्यं स्नेहशोषणेन नाशयित वायः एनं स्वात्मानं न शोषयति मारुत:

अपि॥ २३॥

यत एवं तस्मात्—

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च।

आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते । तस्माद्

नित्य: ।

स्थाणुः इव स्थिर इति एतत्। स्थिरत्वाद् अचलः

अयम् आत्मा अतः सनातनः चिरन्तनो न कारणात्

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥

यस्माद् अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम् |

(यह आत्मा न कटनेवाला, न जलनेवाला, न गलनेवाला और न सुखनेवाला है)। आपसमें एक-दूसरेका नाश कर देनेवाले पञ्चभूत इस आत्माका नाश

करनेके लिये समर्थ नहीं हैं। इसलिये यह नित्य है।

नित्य होनेसे सर्वगत है। सर्वव्यापी होनेसे स्थाण है अर्थात् स्थाणु (ठूँठ)-की भाँति स्थिर है। स्थिर होनेसे यह आत्मा अचल है और इसीलिये सनातन है अर्थात्

किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं हुआ है, पुराना है। इन श्लोकोंमें पुनरुक्तिके दोषका आरोप नहीं करना

चाहिये, क्योंकि 'न जायते प्रियते वा' इस एक श्लोकके द्वारा ही आत्माकी नित्यता और निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमें जो भी कुछ कहा जाय

वह इस श्लोकके अर्थसे अतिरिक्त नहीं है। कोई शब्दसे पुनरुक्त है और कोई अर्थसे (पुनरुक्त है)। परंतु आत्मतत्त्व बड़ा दुर्बोध है—सहज ही समझमें आनेवाला नहीं है, इसलिये बारंबार प्रसंग उपस्थित

करके दूसरे-दूसरे शब्दोंसे भगवान् वासुदेव उसी तत्त्वका निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुषोंके बुद्धिगोचर होकर संसारकी निवृत्तिका कारण हो॥ २४॥

कुतश्चिद् निष्पन्नः अभिनव इत्यर्थः। न एतेषां श्लोकानां पौनरुक्त्यं चोदनीयम्। यद् एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम् अविक्रियत्वं च उक्तम् 'न जायते म्रियते वा' इत्यादिना। तत्र यद् एव आत्मविषयं किञ्चिद्

उच्यते तत एतस्मात् श्लोकार्थाद् न अतिरिच्यते किञ्चित् शब्दतः पुनरुक्तं किञ्चिद् अर्थत इति। दुर्बाधत्वाद् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गम्

नित्यत्वात् सर्वगतः सर्वगतत्वात् स्थाणुः

आपाद्य शब्दान्तरेण तद् एवं वस्तु निरूपयति भगवान् वासुदेवः कथं न् नाम संसारिणाम् अव्यक्तं तत्त्वं बृद्धिगोचरताम् आपन्नं सत्

संसारनिवृत्तये स्याद् इति॥ २४॥

भी इसको भस्मीभृत नहीं कर सकता। जल इसको भिगो नहीं सकता; क्योंकि सावयव

ऐसा होनेके कारण—

वस्तुको ही भिगोकर उसके अङ्गोंको पृथक्-पृथक् कर देनेमें जलकी सामर्थ्य है। निरवयव आत्मामें ऐसा होना सम्भव नहीं।

वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता अर्थात् अग्नि

स्व-स्वरूप आत्माका शोषण नहीं कर सकता॥ २३॥

उसी तरह वायु आर्द्र द्रव्यका गीलापन शोषण करके उसको नष्ट करता है, अत: वह वायु भी इस

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 40 किं च— तथा— अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि॥ २५॥ यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोंका विषय नहीं अव्यक्तः सर्वकरणाविषयत्वाद् न व्यज्यते होनेके कारण व्यक्त नहीं होता (जाना नहीं जा सकता) इति अव्यक्तः अयम् आत्मा। इसलिये अव्यक्त है। अत एव अचिन्त्य: अयम्। यद् हि इन्द्रिय-इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय होता है। गोचरं वस्तु तत् चिन्ताविषयत्वम् आपद्यते अयं यह आत्मा इन्द्रियगोचर न होनेसे अचिन्त्य है। तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद् अचिन्त्यः। यह आत्मा अविकारी है अर्थात् जैसे दहीके अविकार्य: अयम् यथा क्षीरं दध्यातञ्चना-जावन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वैसे यह दिना विकारि न तथा अयम् आत्मा। नहीं होता। तथा अवयवरहित (निराकार) होनेके कारण भी आत्मा निरवयवत्वात् च अविक्रियः । न हि अविक्रिय है, क्योंकि कोई भी अवयवरहित (निराकार) निरवयवं किञ्चिद् विक्रियात्मकं दूष्ट्रम्। पदार्थ, विकारवान् नहीं देखा गया। अतः विकाररहित अविक्रियत्वाद् अविकार्यः अयम् आत्मा होनेके कारण यह आत्मा अविकारी कहा जाता है। उच्यते । सुतरां इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे समझकर तस्माद् एवं यथोक्तप्रकारेण एनम् आत्मानं तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि 'मैं इनका विदित्वा त्वं न अनुशोचितुम् अर्हसि हन्ता अहम् मारनेवाला हूँ''मुझसे ये मारे जाते हैं' इत्यादि॥ २५॥ एषां मया एते हन्यन्ते इति॥ २५॥

आत्मनः अनित्यत्वम् अभ्युपगम्य इदम् । औपचारिक रूपसे आत्माकी अनित्यता स्वीकार उच्यते— । करके यह कहते हैं— अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्।

तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥
अथ च इति अभ्युपगमार्थः । 'अथ' च' ये दोनों अव्यय औपचारिक स्वीकृतिके

खोधक हैं।

एनं **प्रकृतम् आत्मानं** नित्यजातं **लोकप्रसिद्ध्या**यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला अर्थात्

पन प्रकृतम् आत्मान नित्यजात लाकप्रासद्ध्या याद तू इस आत्माका सदा जन्मनवाला अथात् प्रत्यनेकशरीरोत्पत्तिं जातो जात इति मन्यसे। लोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोंकी प्रत्येक उत्पत्तिके

तथा प्रतितद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतो साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा उनके प्रत्येक विनाशके मृत इति। साथ-साथ सदा नष्ट हुआ माने।

मरनेवाले आत्माके निमित्त भी हे महाबाहो! तुझे

इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है; क्योंकि

तो भी अर्थात् ऐसे नित्य जन्मने और नित्य

48

तथापि तथाभाविनि अपि आत्मनि त्वं

महाबाहो एवं न शोचितुम् अर्हसि, जन्मवतो

जन्मनेवालेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह दोनों अवश्य ही होनेवाले हैं॥ २६॥

। ऐसा होनेसे—

व्यक्तमध्यानि

का

जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रुव-निश्चित

है और जो मर गया है उसका जन्म ध्रुव-निश्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव अपरिहार्य है अर्थात्

त्वं शोचितुमर्हसि॥ २७॥

किसी प्रकार भी इसका प्रतिकार नहीं किया जा

सकता, इस अपरिहार्य विषयके निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं॥ २७॥

कार्य-करणके संघातरूप ही प्राणियोंको माने तो

। उनके उद्देश्यसे भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि—

परिदेवना॥ २८॥

अव्यक्त यानी न दीखना—उपलब्ध न होना ही जिनकी आदि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप पुत्र,

मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि हैं अर्थात् जन्मसे पहले ये सब अदृश्य थे।

उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहल बीचमें व्यक्त

हैं—दृश्य हैं। और पुन: अव्यक्तनिधन हैं, अदृश्य

होना ही जिनका निधन यानी मरण है उनको अव्यक्तनिधन

कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके बाद भी ये सब अदृश्य हो ही जाते हैं।

ऐसे ही कहा भी है कि 'यह भूतसंघात अदर्शनसे आया और पुन: अदृश्य हो गया। न वह तेरा है और न

तू उसका है, व्यर्थ ही शोक किस लिये?'

नाशो नाशवतो जन्म च इति एतौ अवश्यं भाविनौ इति॥ २६॥

कार्यकरणसङ्गातात्मकानि अपि भूतानि।

अव्यक्तादीनि भूतानि

उद्दिश्य शोको न युक्तः कर्तुं यतः-

तथा च सति—

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न

जातस्य हि लब्धजन्मनो ध्रुवः अव्यभिचारी

मृत्युः **मरणं** ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद्

अपरिहार्यः अयं जन्ममरणलक्षणः अर्थः तस्मिन्

अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि॥ २७॥

करणसङ्घातात्मकानां

अव्यक्तनिधनानि एव पुनः अव्यक्तम् अदर्शनं

निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि

पद्यन्ते इत्यर्थः।

गत:। नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना॥'

भूतानि प्राग् उत्पत्तेः। उत्पन्नानि च प्राग् मरणाद् व्यक्तमध्यानि।

तथा च उक्तम्—'अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं

(महा० स्त्री० २। १३) इति।

अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तानि अव्यक्तम् अदर्शनम् अनुप-लब्धिः आदिः येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकार्य-

**तानि** अव्यक्तादीनि

मरणाद् ऊर्ध्वम् अपि अव्यक्तताम् एव प्रति-

प्रणष्टभ्रान्तिभृतेषु भृतेषु इत्यर्थः ॥ २८ ॥

42

द्विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्मा किं त्वाम् एव जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्त्व दुर्विज्ञेय

और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप भूतोंके विषयमें चिन्ता ही

क्या है ? रोना-पीटना भी किस लिये है ?॥ २८॥

एकम् उपालभे साधारणे भ्रान्तिनिमित्ते। कथं द्विज्ञेयः अयम् आत्मा इति आह—

आश्चर्यवद् **आश्चर्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम्** 

आश्चर्यवद् एनं वदित तथा एव च अन्य:।

अथ वा यः अयम् आत्मानं पश्यति स

अकस्माद् दृश्यमानं तेन तुल्यम् आश्चर्यवद्

आश्चर्यम् इव एनम् आत्मानं पश्यति कश्चित्।

आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति। श्रुत्वा दृष्ट्वा

आश्चर्यतुल्यो यो वदति, यः च शृणोति, सः

अनेकसहस्रेषु कश्चिद् एव भवति, अतो दुर्बोध

आत्मा इति अभिप्रायः॥ २९॥

उक्तवा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्।

है। सर्वसाधारणको भ्रान्ति करा देनेवाले विषयमें केवल

एक तुझे ही क्या उलाहना दुँ? यह आत्मा दुर्विज्ञेय कैसे है ? सो कहते हैं—

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।। २९।।

पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद् दृष्टिगोचर हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके सद्शका नाम आश्चर्यवत् है, इस आत्माको कोई

(महापुरुष) ही आश्चर्यमय वस्तुकी भाँति देखता है। वैसे ही दूसरा (कोई एक) इसको आश्चर्यवत् कहता है, अन्य (कोई) इसको आश्चर्यवत् सुनता है

एवं कोई इस आत्माको सुनकर, देखकर और कहकर भी नहीं जानता। अथवा जो इस आत्माको देखता है वह आश्चर्यके

तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह भी (आश्चर्यके तुल्य है)। अभिप्राय यह कि अनेक सहस्रोंमेंसे कोई एक ही ऐसा होता है। इसलिये आत्मा बड़ा दुर्बोध है॥ २९॥

अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥३०॥ देही शरीरी नित्यं सर्वदा सर्वावस्थासु अवध्यो

अथ इदानीं प्रकरणार्थम् उपसंहरन् ब्रूते—

यह जीवात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण सबके स्थावर-जंगम आदि शरीरोंमें स्थित है तो भी अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सब अवस्थाओंमें अवध्य ही है।

स्थितः अपि।

निरवयवत्वाद् नित्यत्वात् च तत्र अवध्यः अयं देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु

करना उचित नहीं है ॥ ३०॥

नहीं बन सकते, किंतु—

तुझे उचित नहीं है।

जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका नाश किये

यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे

क्षत्रियके लिये जो युद्धरूप स्वधर्म है उसे देखकर

क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी-विजयद्वारा धर्म-पालन और

भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय यह कि

अपने स्वाभाविक धर्मसे विचलित होना (हटना) भी

प्रजा-रक्षणके लिये किया जाता है, इसलिये धर्मसे

ओतप्रोत परम धर्म्य है, अत: उस धर्ममय युद्धके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद नहीं है॥ ३१॥

हे पार्थ! अनिच्छासे प्राप्त—बिना माँगे मिले हुए

शोक या मोह करना नहीं बन सकता। केवल इतना ही

नहीं कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे शोक और मोह

जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा सकता,

इसलिये भीष्मादि सब प्राणियोंके उद्देश्यसे तुझे शोक

सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि अयं देही न वध्यो यस्मात् तस्माद् भीष्मादीनि

सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शोचितुम्

अर्हसि॥ ३०॥

इह परमार्थतत्त्वापेक्षायां शोको मोहो वा न

सम्भवति इति उक्तम्, न केवलं परमार्थ-

तत्त्वापेक्षायाम् एव किन्तु—

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥३१॥

स्वधर्मम् अपि स्वो धर्मः क्षत्रियस्य युद्धं तम् अपि अवेक्ष्य त्वं न विकम्पितुं प्रचलितुं न अर्हसि; स्वाभाविकाद् धर्माद् आत्मस्वाभाव्याद् इति अभिप्राय:।

तत् च युद्धं पृथिवीजयद्वारेण धर्मार्थं प्रजारक्षणार्थं च इति धर्माद् अनपेतं परं धर्म्यं तस्माद् धर्म्याद् युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न

विद्यते हि यस्मात्॥ ३१॥

कुतः च तद् युद्धं कर्तव्यम् इति उच्यते — | और भी वह युद्ध किसलिये कर्तव्य है सो

यदच्छया सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्॥ ३२॥

लभन्ते क्षत्रिया: हे पार्थ किं न सुखिन: ते॥ ३२॥ विसा वे सुखी नहीं हैं ?॥ ३२॥

एवं कर्तव्यताप्राप्तम् अपि—

यदुच्छया च अप्रार्थितया उपपन्नम् आगतं । स्वर्गद्वारम् अपावृतम् उद्घाटितं ये तद् ईदृशं युद्धं | ऐसे खुले हुए स्वर्गद्वाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते हैं,

चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्।

| इस प्रकार कर्तव्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी—

अथ चेत्त्विममं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यिस। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥३३॥

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 48 अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं धर्माद् अनपेतं यदि तू यह धर्मयुक्त—धर्मसे ओतप्रोत युद्ध नहीं करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण अपने धर्मको सङ्ग्रामं युद्धं न करिष्यसि चेत् ततः तदकरणात् और महादेव आदिके साथ युद्ध करनेसे प्राप्त हुई कीर्ति-स्वधर्मं कीर्तिं च महादेवादिसमागमनिमित्तां । को नष्ट करके केवल पापको ही प्राप्त होगा॥ ३३॥ हित्वा केवलं पापम् अवाप्स्यसि॥ ३३॥ न केवलं स्वधर्मकीर्तिपरित्यागः— केवल स्वधर्म और कीर्तिका त्याग होगा, इतना ही नहीं— अकोर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्। चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते॥ ३४॥ सम्भावितस्य सब लोग तेरी बहुत दिनोंतक स्थायी रहनेवाली अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अपकीर्ति (निन्दा) भी किया करेंगे। धर्मात्मा शूरवीर तव अव्ययां दीर्घकालाम्। धर्मात्मा शूर इति इत्यादि गुणोंसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुषके लिये अपकीर्ति, एवमादिभिः गुणैः सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणसे भी अधिक होती है। अभिप्राय यह है कि मरणाद् अतिरिच्यते। सम्भावितस्य च अकीर्तेः संभावित (इज्जतदार) पुरुषके लिये अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥ ३४॥ वरं मरणम् इत्यर्थः॥ ३४॥ किं च— भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्॥ ३५॥ भयात् कर्णादिभ्यो रणाद् युद्धाद् उपरतं जिन दुर्योधनादिके मतमें तू पहले बहुमत अर्थात् निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति बहुत गुणोंसे युक्त माना जाकर अब लघुताको प्राप्त त्वां महारथा दुर्योधनप्रभृतयः। येषां च त्वं होगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुझे कर्णादिके द्यीधनादीनां बहुमतो बहुभिः गुणैः युक्त इति भयसे ही युद्धसे निवृत्त हुआ मानेंगे, 'दया करके हट एवं बहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवं <sup>|</sup> गया है' ऐसा नहीं ॥ ३५ ॥ लघुभावम् ॥ ३५॥ किं च— अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्॥३६॥ अवाच्यवादान् **अवक्तव्यवादान्** च बहून् | वे तेरे शत्रुगण, निवातकवचादिके साथ युद्ध अनेकप्रकारान् वदिष्यन्ति तव अहिताः शत्रवो करनेमें दिखलाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामर्थ्यं बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहने योग्य वाक्य भी निवातकवचादियुद्धनिमित्तम्। तुझे कहेंगे।

उस निन्दाजनित दु:खसे अधिक बड़ा दु:ख क्या

तस्मात् ततो निन्दाप्राप्तेः दुःखाद् दुःखतरं नु किम्। ततः कष्टतरं दुःखं न अस्ति इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ नहीं है ॥ ३६ ॥

युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः— | पक्षान्तरमें कर्ण आदि शूरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर—

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥३७॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं हतः सन् स्वर्गं | प्राप्स्यिस जित्वा वा कर्णादीन् शूरान् भोक्ष्यसे महीम्। **उभयथा अपि तव लाभ एव इति** 

अभिप्राय:। यत एवं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयो जेष्यामि शत्रुन् मरिष्यामि वा इति

निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः॥ ३७॥

तत्र युद्धं स्वधर्म इति एवं युध्यमानस्य | उपदेशम् इमं शृणु-

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥३८॥ सुखदु:खे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेषौ अकृत्वा

इति एतत्। तथा लाभालाभौ जयाजयौ च समौ कृत्वा, ततो युद्धाय युज्यस्व घटस्व। न एवं युद्धं कुर्वन् पापम् अवाप्स्यसि इति एष उपदेशः

प्रासङ्गिकः॥ ३८॥

शोकमोहापनयनाय लौकिको न्यायः 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य' इत्याद्यैः श्लोकैः उक्तो न तु तात्पर्येण। परमार्थदर्शनं तु इह प्रकृतं तत् च उक्तम्

—या तो उनके द्वारा मारा जाकर (तू) स्वर्गको

प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि शूरवीरोंको जीतकर पृथिवीका राज्य भोगेगा। अभिप्राय यह कि दोनों तरहसे तेरा लाभ ही है।

जब कि यह बात है, इसलिये हे कौन्तेय! युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा अर्थात् 'मैं या तो शत्रुओंको जीतूँगा या मर ही जाऊँगा' ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जा॥ ३७॥

है? अर्थात् उससे अधिक कष्टकर कोई भी दु:ख

'युद्ध स्वधर्म है' यह मानकर युद्ध करनेवालेके | लिये यह उपदेश है, सुन—

सुख-दु:खको समान—तुल्य समझकर अर्थात्

(उनमें) राग-द्वेष न करके तथा लाभ-हानिको और जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद तू युद्धके लिये चेष्टा कर, इस तरह युद्ध करता हुआ तू पापको प्राप्त नहीं होगा। यह प्रासङ्गिक उपदेश है॥ ३८॥

'स्वधर्ममिप चावेक्ष्य' इत्यादि श्लोकोंद्वारा शोक और मोहको दूर करनेके लिये लौकिक न्याय बतलाया गया है, परंतु पारमार्थिक दृष्टिसे यह बात नहीं है। यहाँ प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जो कि पहले (श्लोक ३०) तक कहा गया है। अब शास्त्रके विषयका

उपसंहरति 'एषा तेऽभिहिता' इति शास्त्रविषय-विभाग दिखलानेके लिये 'एषा तेऽभिहिता' इस श्लोक-विभागप्रदर्शनाय। द्वारा उस (परमार्थ-दर्शन)-का उपसंहार करते हैं।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* ५६ इह हि दर्शिते पुनः शास्त्रविषयविभागे क्योंकि यहाँ शास्त्रके विषयका विभाग दिखलाया जानेसे यह होगा कि आगे चलकर 'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां उपरिष्टात् 'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन कर्मयोगेन योगिनाम्' इत्यादि जो दो निष्ठाओंको योगिनाम्' इति निष्ठाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं बतानेवाला शास्त्र है वह सुखपूर्वक समझाया जा सकेगा प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं और श्रोतागण भी विषयविभागपूर्वक अनायास ही उसे ग्रहण कर सकेंगे। इसलिये कहते हैं— ग्रहीष्यन्ति इति अत आह—

# एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि॥३९॥

एषा ते तुभ्यम् अभिहिता उक्ता साङ्ख्ये परमार्थवस्तुविवेकविषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात्

शोकमोहादिसंसारहेत्दोषनिवृत्तिकारणम्। योगे तु तत्प्राप्त्युपाये निःसङ्गतया द्वन्द्व-प्रहाणपूर्वकम् ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे

कर्मानुष्ठाने समाधियोगे च इमाम् अनन्तरम् एव उच्यमानां बुद्धिं शृणु। तां बुद्धिं स्तौति प्ररोचनार्थम्— बुद्ध्या यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ

कर्मबन्धं कर्म एव धर्माधर्माख्यो बन्धः कर्मबन्धः तं प्रहास्यसि ईश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्तेः इति

अभिप्रायः ॥ ३९॥

किं च अन्यत्—

विषयमें यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया। यह ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष हैं, उनकी निवृत्तिका साक्षात् कारण है।

इसकी प्राप्तिके उपायरूप योगके विषयमें अर्थात् आसक्तिरहित होकर सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वोंके त्यागपूर्वक ईश्वराराधनके लिये कर्म किये जानेवाले

कर्मयोगके विषयमें और समाधियोगके विषयमें इस बृद्धिको जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन— रुचि बढानेके लिये उस बुद्धिकी स्तृति करते हैं— हे अर्जुन! जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ तू

धर्माधर्म नामक कर्मरूप बन्धनको ईश्वरकुपासे होनेवाली ज्ञानप्राप्तिद्वारा नाश कर डालेगा-यह अभिप्राय है ॥ ३९॥

इसके सिवा और भी सुन— नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

मैंने तुझसे सांख्य अर्थातु परमार्थ वस्तुकी पहिचानके

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।।४०॥ न इह मोक्समार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशः आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप मोक्षमार्गमें अभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि आदिके

अभिक्रमणम् अभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाशो न अस्ति यथा कृष्यादेः। योगविषये प्रारम्भस्य न अनैकान्तिकफलत्वम् इत्यर्थः।

सद्श नाश नहीं होता। अभिप्राय यह कि योगविषयक प्रारम्भका फल अनैकान्तिक (संशययुक्त) नहीं है।

विद्यते।

कुरुनन्दन।

इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

प्रवदन्ति।

वक्ष्यमाणलक्षणा सा—

\* श्रीमद्भगवदीता \* के, अविपश्चितः अल्पमेधसः अविवेकिन कौन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात् अल्पबृद्धिवाले

**इत्यर्थः ।** वेदवादरता **बह्वर्थवादफलसाधन**-प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः।

हे पार्थ न अन्यतु स्वर्गप्राप्त्यादिफल-साधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो

वदनशीलाः॥ ४२॥

ते च—

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति॥४३॥ कामात्मान: कामस्वभावाः कामपरा

इत्यर्थः। स्वर्गपराः स्वर्गः परः पुरुषार्थो येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधाना जन्मकर्मफलप्रदां

कर्मणः फलं कर्मफलं जन्म एव कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत् प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदा

तां वाचं प्रवदन्ति इति अनुषज्यते। क्रियाविशेषबहुलां क्रियाणां क्रियाविशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां

स्वर्गपशुपुत्राद्यर्था यया वाचा प्रकाश्यन्ते। भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगः च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्ये तयोः गतिः प्राप्तिः भोगैश्वर्यगतिः

तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्बहलां तां वाचं प्रवदन्तो मुढाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्राय:॥ ४३॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां व्यवसायात्मिका बुद्धिः

तेषां च — भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यम् ऐश्वर्यं च इति भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा

पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणीद्वारा अधिकतासे

बतलाये जाते हों, ऐसी बहुत-से क्रियाभेदोंको बतलानेवाली वाणीको बोलनेवाले वे मृढ बारंबार संसार-

ऐसी वाणी कहा करते हैं।

चक्रमें भ्रमण करते हैं, यह अभिप्राय है॥४३॥

अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फलसाधनोंको

प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कर्मोंसे अतिरिक्त अन्य

तथा हे पार्थ! जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि स्वर्ग-

कामात्मा—जिन्होंने भोगकामनाको ही अपना

स्वभाव बना लिया है ऐसे भोगपरायण और स्वर्गको

प्रधान माननेवाले यानी स्वर्ग ही जिनका परम पुरुषार्थ

है ऐसे पुरुष जन्मरूप कर्मफलको देनेवाली ही बातें किया करते हैं। कर्मके फलका नाम 'कर्मफल' है,

जन्मरूप कर्मफल 'जन्मकर्मफल' कहलाता है, उसको देनेवाली वाणी 'जन्मकर्मफलप्रदा' कही जाती है।

इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये जो

क्रियाओंके भेद हैं वे जिस वाणीमें बहुत हों अर्थात् स्वर्ग,

प्रकाश करनेवाले वेदवाक्योंमें रत हैं।

कुछ है ही नहीं॥ ४२॥

l तथा वे—

तयापहृतचेतसाम्। समाधौ न विधीयते॥ ४४॥

जो भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त हैं अर्थात् भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम हो गया है इस प्रकार जो तद्रप हो रहे हैं, तथा क्रियाभेदोंको

विस्तारपूर्वक बतलानेवाली उस उपर्युक्त वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात् (जिनकी) विवेकबुद्धि

आच्छादित हो रही है; उनकी समाधिमें सांख्यविषयक

या योगविषयक निश्चयात्मिका बृद्धि (नहीं ठहरती)।

अपहृतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां व्यवसायात्मिका साङ्ख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ

समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति

समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न

समाधि अन्त:करणका नाम है, उसमें बुद्धि नहीं ठहरती अर्थात् उत्पन्न ही नहीं होती ॥ ४४ ॥

विधीयते न भवति इत्यर्थः॥ ४४॥

य एवं विवेकबुद्धिरहिताः तेषां |

जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित हैं, उन

जाता है, उसका नाम समाधि है। 'इस व्युत्पत्तिके अनुसार

| कामपरायण पुरुषोंके—

कामात्मनाम्—

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्॥४५॥

त्रैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः

प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः त्वं

तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः।

निर्द्वन्द्वः सुखदुःखहेत् सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वन्द्वशब्दवाच्यौ ततो निर्गतो निर्द्वन्द्वो भव। त्वं

नित्यसत्त्वस्थः सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव। तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं

योग उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः, योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयसि प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो

भव। आत्मवान् **अप्रमत्तः च भव । एष तव** 

उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः॥ ४५॥

सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनन्तानि

फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत् किमर्थं तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते

शृणु—

तावान्सर्वेषु वेदेष्

वेद त्रैगुण्यविषयक हैं अर्थात् तीनों गुणोंके कार्यरूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले हैं। परंतु हे अर्जुन! तू असंसारी हो—निष्कामी हो। तथा निर्द्वन्द्व हो अर्थात् सुख-दु:खके हेत् जो

परस्पर विरोधी (युग्म) पदार्थ हैं उनका नाम द्वन्द्व है, उनसे रहित हो और नित्य सत्त्वस्थ हो अर्थात् सदा सत्त्वगुणके आश्रित हो। तथा निर्योगक्षेम हो। अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेका नाम योग है और प्राप्त वस्तुके रक्षणका नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवालेकी कल्याणमार्गमें

प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, अतः तु योगक्षेमको न चाहनेवाला हो। तथा आत्मवान् हो अर्थात् (आत्मविषयोंमें) प्रमादरहित हो। तुझ स्वधर्मानुष्ठानमें लगे हुएके लिये यह उपदेश है ॥ ४५ ॥

सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मोंके जो अनन्त फल हैं, उन फलोंको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन कर्मोंका अनुष्ठान ईश्वरके लिये क्यों करे? इसपर l कहते हैं, सुन—

यावानर्थ उदपाने सर्वतःसम्प्लुतोदके। ब्राह्मणस्य विजानतः॥४६॥

\* श्रीमद्भगवदीता \* ६० यथा लोके कुपतडागाद्यनेकस्मिन् उदपाने जैसे जगत्में कृप, तालाब आदि अनेक छोटे-

यावत्परिमाण:

स्नानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वः अर्थः सर्वतःसम्प्लुतोदके तावान् एव सम्पद्यते

परिच्छिन्नोदके यावान्

तत्र अन्तर्भवति इत्यर्थः।

एवं तावान् तावत्परिमाण एव सम्पद्यते

सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्थो यत्

कर्मफलम्। सः अर्थो ब्राह्मणस्य सन्चासिनः

परमार्थतत्त्वं विजानतो यः अर्थो विज्ञानफलं

सर्वत:सम्प्लुतोदकस्थानीयं तस्मिन् तावान् एव

सम्पद्यते तत्र एव अन्तर्भवति इत्यर्थः। 'सर्वं तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः

कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद' (छा० ४। १। ४) इति श्रुते:। 'सर्वं कर्माखिलम्' इति च

वक्ष्यति। तस्मात् प्राग् ज्ञाननिष्ठाधिकारप्राप्तेः कर्मणि

अधिकृतेन कूपतडागाद्यर्थस्थानीयम् अपि कर्म कर्तव्यम्॥ ४६॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥४७॥

कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां ते तव। तत्र च कर्म कुर्वतो मा फलेषु अधिकारः

अस्तु कर्मफलतृष्णा मा भृतु कदाचन कस्याञ्चित् अपि अवस्थायाम् इत्यर्थः।

यदा कर्मफले तृष्णा ते स्यात् तदा कर्म-

फलप्राप्तेः हेतुः स्याः, एवं मा कर्मफलहेतुः भूः।

है, उसमें उतने ही परिमाणमें (अनायास) सिद्ध हो जाता है। अर्थात् उसमें उसका अन्तर्भाव है। श्रुतिमें भी कहा है कि—'जिसको वह (रैक्क)

जानता है उस ( परब्रह्म )-को जो भी कोई जानता है, वह उन सबके फलको पा जाता है कि जो कुछ प्रजा

अच्छा कार्य करती है।' आगे गीतामें भी कहेंगे कि 'सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं।' इत्यादि। सुतरां यद्यपि कूप, तालाब आदि छोटे जलाशयोंकी भाँति कर्म अल्प फल देनेवाले हैं तो भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिलनेसे पहले-पहले

कर्माधिकारीको कर्म करना चाहिये॥ ४६॥

छोटे जलाशयोंमें जितना स्नानपान आदि प्रयोजन

जाता है। अर्थात् उसमें उनका अन्तर्भाव है।

होता है, वह सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूर्ण महान्

जलाशयमें उतने ही परिमाणमें (अनायास) सिद्ध हो

प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात् जो कुछ उन कर्मींका

फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थतत्त्वको

जाननेवाले ब्राह्मणका यानी संन्यासीका जो सब ओरसे

परिपूर्ण महान् जलाशयस्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फल

इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमें यानी वेदोक्त कर्मोंसे जो

तेरा कर्ममें ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठामें नहीं। वहाँ

(कर्ममार्गमें) कर्म करते हुए तेरा फलमें कभी अधिकार न हो, अर्थात् तुझे किसी भी अवस्थामें कर्मफलकी

इच्छा नहीं होनी चाहिये। यदि कर्मफलमें तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्मफल-

प्राप्तिका कारण होगा। अत: इस प्रकार कर्मफलप्राप्तिका कारण तु मत बन।

यदा हि कर्मफलतृष्णाप्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतुः भवेत्।

यदि कर्मफलं न इष्यते किं कर्मणा दुःखरूपेण इति मा ते तव सङ्गः अस्तु अकर्मणि

अकरणे प्रीतिः मा भूत्॥ ४७॥

पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है। 'यदि कर्मफलकी इच्छा न करें तो दु:खरूप कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है?' इस प्रकार

होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है तब वह कर्मफलरूप

कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी चाहिये॥ ४७॥

यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं ।

तर्हि कर्तव्यम् इति उच्यते—

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥

योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलम्। ईश्वरार्थं तत्र अपि ईश्वरों में तुष्यतु इति सङ्गं

त्यक्त्वा धनञ्जय! फलतृष्णाशून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्त्व-शृद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तद्विपर्ययजा

असिद्धिः तयोः सिद्ध्यसिद्ध्योः अपि समः तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि।

कः असौ योगो यत्रस्थः कुरु इति उक्तम् इदम् एव तत् सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वं योग उच्यते॥ ४८॥

यत् पुनः समत्वबुद्धियुक्तम् ईश्वराराधनार्थं

यदि कर्मफलसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये? इसपर कहते हैं—

हे धनंजय! योगमें स्थित होकर केवल ईश्वरके लिये

कर्म कर। उनमें भी 'ईश्वर मुझपर प्रसन्न हों।' इस आशारूप आसक्तिको भी छोडकर कर। फलतृष्णारहित पुरुषद्वारा कर्म किये जानेपर अन्त:करणकी शृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञानप्राप्ति तो सिद्धि है और उससे विपरीत (ज्ञानप्राप्तिका न होना)

असिद्धि है, ऐसी सिद्धि और असिद्धिमें भी सम होकर अर्थात् दोनोंको तुल्य समझकर कर्म कर। वह कौन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहा है ? यही जो सिद्धि और असिद्धिमें समत्व है, इसीको योग कहते हैं॥ ४८॥

जो समत्वबुद्धिसे ईश्वराराधनार्थ किये जानेवाले कर्म हैं उनकी अपेक्षा (सकाम कर्म निकृष्ट हैं, यह दिखलाते हैं )—

कर्म एतस्मात् कर्मणः। दुरेण

ह्यवरं कर्म बद्धियोगाद्धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः॥४९॥ फलार्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात् समत्वबुद्धि-

दूरेण अतिविप्रकर्षेण हि अवरं निकृष्टं कर्म

६२

युक्तात् कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद् धनञ्जय!

यत एवं योगविषयायां बुद्धौ तत्परि-पाकजायां वा साङ्ख्यबृद्धौ शरणम् आश्रयम्

अभयप्राप्तिकारणम् अन्विच्छ प्रार्थयस्व परमार्थ-

ज्ञानशरणो भव इत्यर्थः। यतः अवरं कर्म कुर्वाणाः कृपणा दीनाः

फलहेतवः फलतृष्णाप्रयुक्ताः सन्तः 'यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रैति स कृपणः '

(बृ० ३।८।१०) इति श्रुते:॥ ४९॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।

बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्ध्या युक्तो बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजित इह अस्मिन् लोके

उभे सुकृतदुष्कृते पुण्यपापे सत्त्वशृद्धि-ज्ञानप्राप्तिद्वारेण यतः, तस्मात् समत्वबुद्धियोगाय युज्यस्व घटस्व।

योगो हि कर्मस् कौशलं स्वधर्माख्येषु कर्मस् वर्तमानस्य या सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वबुद्धिः

ईश्वरार्पितचेतस्तया तत् कौशलं कुशलभावः। तद् हि कौशलं यद् बन्धस्वभावानि अपि

कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावाद् निवर्तन्ते।

तस्मात् समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्॥ ५०॥

कर्मफल चाहनेवाले सकामी मनुष्योंद्वारा किये हुए कर्म, जन्म-मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट हैं।

हे धनंजय! बुद्धियोगकी अपेक्षा, अर्थात् समत्व-

बुद्धिसे युक्त होकर किये जानेवाले कर्मोंकी अपेक्षा,

इसलिये तू योगविषयक बुद्धिमें या उसके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाली सांख्यबृद्धिमें, शरण— आश्रय अर्थात् अभयप्राप्तिके हेतुको पानेकी इच्छा कर। अभिप्राय यह कि परमार्थज्ञानकी शरणमें जा।

क्योंकि फलतृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म करनेवाले कृपण हैं-दीन हैं। श्रुतिमें भी कहा है-'हे गार्गी! जो इस अक्षर ब्रह्मको न जानकर इस लोकसे जाता है वह कृपण है'॥ ४९॥

समत्वबुद्धियुक्तः सन् स्वधर्मम् अनुतिष्ठन् | समत्वबुद्धिसे युक्त होकर स्वधर्माचरण करनेवाला यत् फलं प्राप्नोति तत् शृणु— पुरुष, जिस फलको पाता है वह सुन—

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥५०॥ समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, अन्त:करणकी शुद्धिके और ज्ञानप्राप्तिके द्वारा सुकृत-दुष्कृतको—पुण्य-पाप दोनोंको यहीं त्याग देता है, इसी

> लोकमें कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसलिये तू समत्वबृद्धिरूप योगकी प्राप्तिके लिये यत्न कर—चेष्टा कर। क्योंकि योग ही तो कर्मोंमें कुशलता है अर्थात् स्वधर्मरूप कर्ममें लगे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पित बुद्धिसे उत्पन्न हुआ, सिद्धि-असिद्धिविषयक समत्वभाव

> है, वही कुशलता है। यही इसमें कौशल है कि स्वभावसे ही बन्धन करनेवाले जो कर्म हैं वे भी समत्वबृद्धिके प्रभावसे

अपने स्वभावको छोड़ देते हैं, अत: तू समत्वबुद्धिसे युक्त हो॥ ५०॥

यस्मात्—

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः।

कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन

सम्बन्धः।

इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मात् फलं

त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भृत्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्ता जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः

तेन विनिर्मुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः सन्तः पदं परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति

अनामयं सर्वोपद्रवरहितम् इत्यर्थः।

अथवा 'बृद्धियोगाद्धनञ्जय' इति आरभ्य

परमार्थदर्शनलक्षणा एव सर्वतः सम्प्लुतोदक-स्थानीया कर्मयोगजसत्त्वशुद्धिजनिता बुद्धिः

दर्शिता साक्षात् सुकृतदुष्कृतप्रहाणादिहेतुत्व-श्रवणात्॥ ५१॥

योगानुष्ठानजनितसत्त्वशुद्धिजा बुद्धिः कदा | प्राप्यते इति उच्यते—

यदा ते मोहकलिलं तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥५२॥ यदा यस्मिन्काले ते तव मोहकलिलं

मोहात्मकम् अविवेकरूपं कालुष्यं येन

आत्मानात्मविवेकबोधं कलुषीकृत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं प्रवर्तते तत् तव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यतिक्रमिष्यति शुद्धिभावं आपत्स्यते इत्यर्थः। तदा तिस्मन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्।।५१।।

'कर्मजम्' इस पदका 'फलं त्यक्त्वा' इस अगले पदसे सम्बन्ध है। कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाली जो इष्टानिष्टदेहप्राप्ति है

सत्त्वशुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सर्वतःसंप्लुतोदकस्थानीय

वहीं कर्मज फल कहलाता है, समत्वबृद्धियुक्त पुरुष, उस कर्मफलको छोड़कर मनीषी अर्थात् ज्ञानी

क्योंकि—

होकर जीवित अवस्थामें ही जन्मबन्धनसे निर्मृक्त होकर अर्थात् जन्म नामके बन्धनसे छूटकर विष्णुके मोक्ष नामक अनामय—सर्वोपद्रवरहित परमपदको पा

लेते हैं। अथवा (यों समझो कि) 'बुद्धियोगाद्धनञ्जय' इस श्लोकसे लेकर (यहाँतक बुद्धि शब्दसे) कर्मयोगजनित

परमार्थज्ञानरूपा बुद्धि है वही दिखलायी गयी है; क्योंकि (यहाँ) यह बुद्धि पुण्य-पापके नाशमें साक्षात् हेतुरूपसे वर्णित है ॥ ५१ ॥

योगानुष्ठानजनित सत्त्वशुद्धिसे उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है ? इसपर कहते हैं—

जब तेरी बुद्धि मोहकलिलको अर्थात् जिसके द्वारा आत्मानात्मके विवेकविज्ञानको कलुषित करके

बुद्धिर्व्यतितरिष्यति।

अन्त:करण विषयोंमें प्रवृत्त किया जाता है उस मोहात्मक अविवेककालिमाको उल्लङ्घन कर जायगी अर्थात् जब तेरी बृद्धि बिलकुल शुद्ध हो जायगी। तब उस समय तू सुननेयोग्यसे और सुने हुएसे

वैराग्यको प्राप्त हो जायगा। अर्थात् तब तेरे लिये सुनने-

योग्य और सुने हुए (सब विषय) निष्फल हो जायँगे, च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः॥ ५२॥ यह अभिप्राय है॥ ५२॥

मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्धात्मविवेकज-प्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगम्

अवाप्स्यामि इति चेत् तत् शृणु—

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥५३॥

श्रुतिविप्रतिपन्ना अनेकसाध्यसाधन-सम्बन्धप्रकाशनश्रुतिभिः श्रवणैः विप्रतिपन्ना नानाप्रतिपन्ना श्रुतिविप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते

तव बुद्धिः यदा यस्मिन्काले स्थास्यित स्थिरीभृता भविष्यति निश्चला विक्षेपचलनवर्जिता सती

समाधौ समाधीयते चित्तम् अस्मिन् इति समाधिः आत्मा तस्मिन् आत्मिन इति एतत्। अचला

तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एतत्। बृद्धिः अन्तःकरणम्,

तदा तिस्मन्काले योगम् अवाप्स्यसि विवेकप्रज्ञां समाधिं प्राप्स्यसि॥ ५३॥

प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच।

लब्धसमाधिप्रज्ञस्य लक्षणबुभुत्सया— स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।

इति प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः तस्य का भाषा किं भाषणं वचनं कथम् असौ परैः भाष्यते

स्थिता प्रतिष्ठिता अहम् अस्मि परं ब्रह्म

समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव।

स्थितधी: स्थितप्रज्ञ: स्वयं वा किं प्रभाषेत। किम् आसीत व्रजेत किम्। **आसनं व्रजनं वा** तस्य कथम् इत्यर्थः।

स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन श्लोकेन पुच्छति॥ ५४॥

प्राप्त हुई—विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधिमें यानी

बतलानेवाली श्रुतियोंसे विप्रतिपन्न अर्थात् नाना भावोंको

अनेक साध्य, साधन और उनका सम्बन्ध

यदि तू पूछे कि मोहरूप मिलनतासे पार होकर

आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ मैं, कर्मयोगके

फलरूप परमार्थयोगको (ज्ञानको) कब पाऊँगा?

l तो सुन—

जिसमें चित्तका समाधान किया जाय वह समाधि है, इस व्युत्पत्तिसे आत्माका नाम समाधि है, उसमें अचल और दृढ स्थिर हो जायगी यानी विक्षेपरूप चलनसे

और विकल्पसे रहित होकर स्थिर हो जायगी। तब तू योगको प्राप्त होगा अर्थात् विवेकजनित बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पावेगा॥५३॥

प्रश्नके कारणको पाकर, समाधिप्रज्ञाको प्राप्त हुए

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥५४॥ जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है कि

'मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ', वह स्थितप्रज्ञ है। हे केशव!

पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला—

ऐसे समाधिमें स्थित हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी क्या भाषा होती है ? यानी वह अन्य पुरुषोंद्वारा किस प्रकार— किन लक्षणोंसे बतलाया जाता है ? तथा वह स्थितप्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोलता

है ? कैसे बैठता है ? और कैसे चलता है ? अर्थात उसका बैठना, चलना किस तरहका होता है ?

इस प्रकार इस श्लोकसे अर्जुन स्थितप्रज्ञ पुरुषके

लक्षण पूछता है ॥ ५४ ॥

यो हि आदित एव सन्चस्य कर्माणि

ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तो यः च कर्मयोगेन,तयोः

स्थितप्रज्ञस्य 'प्रजहाति' इति आरभ्य अध्याय-

परिसमाप्तिपर्यन्तं स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च

उपदिश्यते। सर्वत्र एव हि अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि

यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते

यत्रसाध्यत्वात्। यानि यत्रसाध्यानि साधनानि

लक्षणानि च भवन्ति तानि।

श्रीभगवानुवाच—

आत्मन्येवात्मना

प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा यरिमन्काले सर्वान् समस्तान् कामान्

इच्छाभेदान्। हे पार्थ मनोगतान् मनसि प्रविष्टान्

हृदि प्रविष्टान्। सर्वकामपरित्यागे तृष्टिकारणाभावात्

शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य इव प्रवृत्तिः प्राप्ता इति अत उच्यते—

आत्मनि एव प्रत्यगात्मस्वरूपे एव आत्मना स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्षः तृष्टः परमार्थ-

दर्शनामृतरसलाभेन अन्यस्माद् अलम्प्रत्ययवान् स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म-स्थितप्रज्ञः

विवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञो विद्वान्

तदा उच्यते। त्यक्तपुत्रवित्तलोकैषणः सन्त्यासी आत्माराम

आत्मक्रीडः स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः॥ ५५॥

जो पहलेसे ही कर्मींको त्यागकर ज्ञाननिष्ठामें स्थित है और जो कर्मयोगसे (ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त हुआ

साधन 'प्रजहाति' इत्यादि श्लोकसे लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते हैं।

अध्यात्मशास्त्रमें सभी जगह कृतार्थ पुरुषके जो लक्षण होते हैं, वे ही यत्नद्वारा साध्य होनेके कारण (दूसरोंके लिये) साधनरूपसे उपदेश किये जाते हैं।

जो यत्नसाध्य साधन होते हैं वे ही (सिद्ध पुरुषके स्वाभाविक) लक्षण होते हैं।

श्रीभगवान् बोले— प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्।

> स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ हे पार्थ! जब मनुष्य मनमें स्थित—हृदयमें प्रविष्ट

है) उन दोनों प्रकारके स्थितप्रज्ञोंके लक्षण और

सम्पूर्ण कामनाओंको—सारे इच्छा-भेदोंको भली प्रकार त्याग देता है - छोड़ देता है।

कारणोंका अभाव हो जाता है और शरीरधारणका हेत् जो प्रारब्ध है, उसका अभाव होता नहीं, अत: शरीर-स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त—पूरे पागलके सदृश

प्रवृत्ति होगी, ऐसी शङ्का प्राप्त होनेपर कहते हैं-

सारी कामनाओंका त्याग कर देनेपर तुष्टिके

तब वह अपने अन्तरात्मस्वरूपमें ही किसी बाह्य लाभकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप संतुष्ट रहनेवाला अर्थात् परमार्थदर्शनरूप अमृतरसलाभसे तृप्त, अन्य सब अनात्मपदार्थींसे अलंबुद्धिवाला तृष्णारहित पुरुष

स्थितप्रज्ञ कहलाता है अर्थात् जिसकी आत्म-अनात्मके विवेकसे उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थितप्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है।

तृष्णाओंको त्याग देनेवाला संन्यासी ही आत्माराम, आत्मक्रीड और स्थितप्रज्ञ है॥५५॥

अभिप्राय यह कि पुत्र, धन और लोककी समस्त

सुखेषु विगतस्पृहः।

स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दु:खोंके प्राप्त होनेमें जिसका मन उद्विग्न नहीं होता अर्थात् क्षुभित

नहीं होता उसे 'अनुद्विग्रमना' कहते हैं।

तथा सुखोंकी प्राप्तिमें जिसकी स्पृहा-तृष्णा नष्ट हो गयी है अर्थात् ईंधन डालनेसे जैसे अग्नि बढ़ती

है वैसे ही सुखके साथ-साथ जिसकी लालसा नहीं बढ़ती वह 'विगतस्पृह' कहलाता है।

एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये हैं, वह 'वीतरागभयक्रोध' कहलाता है, ऐसे गुणोंसे

युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितधी यानी स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी संन्यासी कहलाता है॥५६॥

तथा— सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्।

जो मुनि सर्वत्र अर्थात् शरीर, जीवन आदितकमें

भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ या अशुभको पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष ही

अशुभको पाकर उससे द्वेष नहीं करता। जो इस प्रकार हर्ष-विषादसे रहित हो चुका है

करता है अर्थात् शुभको पाकर प्रसन्न नहीं होता और

🛮 उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है॥ ५७॥

तथा—

प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

जब यह ज्ञाननिष्ठामें स्थित हुआ संन्यासी कछुएके

ओरसे अपने अङ्गोंको संकुचित कर लेता है, उसी तरह सम्पूर्ण विषयोंसे सब ओरसे इन्द्रियोंको खींच लेता है—

अङ्गोंकी भाँति अर्थात् जैसे कछुआ भयके कारण सब

भलीभाँति रोक लेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इस वाक्यका अर्थ पहले कहा हुआ है॥ ५८॥

वीतरागभयकोधः दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नं न प्रक्षुभितं दुःखप्राप्तौ मनो यस्य सः अयम्

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः

अनुद्विग्रमनाः ।

तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य न अग्निः इव इन्धनाद्याधाने सुखानि

**अनुविवर्धते स** विगतस्पृह:।

वीतरागभयक्रोधो रागः च भयं च क्रोधः च

वीता विगता यस्मात् स वीतरागभयक्रोधः,

स्थितधीः स्थितप्रज्ञो मुनिः सन्त्यासी तदा उच्यते॥ ५६॥

किं च—

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५७॥ यो मुनिः सर्वत्र देहजीवितादिषु अपि अनभिस्नेह: अभिस्नेहवाजत: तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं

तत् तत् शुभम् अशुभं वा लब्ध्वा न अभिनन्दति न द्वेष्टि शुभं प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभं च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थ:। तस्य एवं हर्षविषादवर्जितस्य विवेकजा

प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति॥ ५७॥

किं च—

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य यदा संहरते सम्यग् उपसंहरते च अयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूर्मः अङ्गानि इव

सर्वशो यथा कूर्मो भयात् स्वानि अङ्गानि उपसंहरति सर्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वविषयेभ्य उपसंहरते। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थं वाक्यम्।। ५८॥

है ? सो कहते हैं—

दुष्ट्रा

वाक्य देखे जाते हैं।

जाता है।

विषयोंको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुष्यकी भी

इन्द्रियाँ तो विषयोंसे हट जाती हैं, यानी कछएके अङ्गोंकी

भाँति संकुचित हो जाती हैं, परंतु विषयसम्बन्धी राग

(आसिक्त) नष्ट नहीं होता। उसका नाश कैसे होता

निवर्तते॥५९॥

यद्यपि विषयोंको ग्रहण न करनेवाले, कष्टकर तपमें

स्थित, देहाभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी विषय-शब्दवाच्य

इन्द्रियाँ अथवा केवल शब्दादि विषय तो निवृत्त हो

जाते हैं: परंतु उन विषयोंमें रहनेवाला जो रस अर्थात्

आसक्ति है उसको छोड़कर निवृत्त होते हैं अर्थात् उनमें

क्योंकि 'स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञः' इत्यादि

परमार्थतत्त्वरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर निवृत्त हो

जाती है, अर्थात् 'में ही वह ब्रह्म हूँ' इस प्रकारका

भाव दृढ़ हो जानेपर उसका विषय-विज्ञान निर्बीज हो

अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका

रस शब्द राग (आसक्ति)-का वाचक प्रसिद्ध है,

वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी

रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती।

तत्र विषयान् अनाहरत आतुरस्य अपि इन्द्रियाणि निवर्तन्ते कुर्माङ्गानि इव संह्रियते, न

तु तद्विषयो रागः, स कथं संह्रियते, इति

उच्यते—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन:।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य

परं यद्यपि विषयोपलक्षितानि

विषयशब्दवाच्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निराहारस्य अनाह्रियमाणविषयस्य कष्टे

तपिस स्थितस्य मुर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवर्जं रसो रागो विषयेषु यः तं वर्जियत्वा। रसशब्दो रागे प्रसिद्धः 'स्वरसेन प्रवृत्तो

रसिको रसज्ञः ' इत्यादिदर्शनात्।

सः अपि रसो रञ्जनरूपः सूक्ष्मः अस्य यतेः परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहम् एव

तद् इति वर्तमानस्य निवर्तते निर्बीजं विषयविज्ञानं

सम्पद्यते इत्यर्थः। न असित सम्यग्दर्शने रसस्य उच्छेद:, तस्मात् सम्यग्दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम्

सम्यग्दर्शनलक्षणप्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षता आदौ।

इन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात्

इति अभिप्रायः॥ ५९॥

पुरुषोंको पहले इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लेना

चाहिये; क्योंकि उनको वशमें न करनेसे दोष तदनवस्थापने दोषम् आह— बतलाते हैं— यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।

मूलोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता कर लेनी चाहिये॥ ५९॥

यथार्थ ज्ञानरूप बृद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥६०॥

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

यततः प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति

तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं

कृत्वा युक्तः समाहितः सन् आसीत मत्परः

अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स

मत्परो न अन्यः अहं तस्माद् इति आसीत

एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य

इन्द्रियाणि वर्तन्ते अभ्यासबलात् तस्य प्रज्ञा

विवेकविज्ञानयुक्तं मनः॥ ६०॥

यतः तस्मात्—

इत्यर्थः ।

प्रतिष्ठिता॥ ६१॥

इदम् उच्यते—

६८

व्यविहतेन सम्बन्धः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि

प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं

विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति। आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशम् एव पश्यतो

(उस) केवल प्रकाशको ही देखनेवाले विद्वानुके

विवेकविज्ञान-युक्त मनको (भी) बलात् विचलित कर देती हैं॥ ६०॥

जब कि यह बात है, इसलिये—

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।

हे कौन्तेय! जिससे कि प्रयत्न करनेवाले विचारशील—

बुद्धिमान् पुरुषको भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ, उस

विषयाभिमुख हुए पुरुषको क्षुब्ध कर देती हैं-

व्याकुल कर देती हैं और व्याकुल करके,

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥ उन सब इन्द्रियोंको रोककर यानी वशमें करके और युक्त—समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर बैठना चाहिये।

> अर्थात् सबका अन्तरात्मारूप में वास्देव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्पर है, अर्थात् मैं उस परमात्मासे

> भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार मुझसे अपनेको अभिन्न माननेवाला होकर बैठना चाहिये।

क्योंकि इस प्रकार बैठनेवाले जिस यतिकी इन्द्रियाँ

अभ्यास-बलसे (उसके) वशमें हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है॥ ६१॥

अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानर्थमूलम् | इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनाभिमुख म् उच्यते— पुरुषके समस्त अनर्थोंका कारण बतलाया जाता है— ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।

सङ्गात्मञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥६२॥

विषयोंका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी अर्थात् शब्दादि विषयोंके भेदोंकी बारंबार आलोचना करनेवाले

पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति—प्रीति उत्पन्न हो जाती है। आसक्तिसे कामना—तृष्णा उत्पन्न होती है।

ध्यायतः चिन्तयतो विषयान् शब्दादिविषय-

कामसे अर्थातु किसी भी कारणवश विच्छिन्न हुई इच्छासे क्रोध उत्पन्न होता है॥ ६२॥

विशेषान् आलोचयतः पुंसः पुरुषस्य सङ्ग आसक्तिः प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते। सङ्गात् प्रीतेः सञ्जायते समुत्पद्यते कामः तृष्णा। कामात् कुतश्चित् प्रतिहतात् क्रोधः अभिजायते॥ ६२॥

## क्रोधाद्भवति सम्मोहः

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो

क्रोधाद् भवति सम्मोहः अविवेकः कार्या-

कार्यविषयः। कुद्धो हि सम्मृढः सन् गुरुम् अपि आक्रोशति।

सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः शास्त्राचार्योपदेशा-हितसंस्कारजनितायाः स्मृतेः स्याद् विभ्रमो

स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तौ अनुत्पत्तिः। ततः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धेः नाशः। कार्या-

कार्यविषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्य बुद्धेः

नाश उच्यते।

बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तावद् एव हि

पुरुषो यावद् अन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यविषय-विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति।

अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाशात्

प्रणश्यति पुरुषार्थायोग्यो भवति इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ | हो जाता है॥ ६३॥ सर्वानर्थस्य मूलम् उक्तं विषयाभिध्यानम्।

अथ इदानीं मोक्षकारणम् इदम् उच्यते-रागद्वेषवियुक्तैस्तु आत्मवश्यैर्विधेयात्मा

रागद्वेषवियुक्तैः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ। तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी। तत्र यो मुमुक्षुः भवति स ताभ्यां वियुक्तैः श्रोत्रादिभिः

इन्द्रियै: विषयान् अवर्जनीयान् चरन् उपलभमान आत्मवश्यैः आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तैः आत्मवश्यै: विधेयात्मा इच्छातो विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम् अधिगच्छति।

बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ क्रोधसे संमोह अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्यविषयक अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित

सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।

होकर गुरुको (बड़ेको) भी गाली दे दिया करता है। मोहसे स्मृतिका विभ्रम होता है अर्थात् शास्त्र और आचार्यद्वारा सुने हुए उपदेशके संस्कारोंसे जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका निमित्त प्राप्त

होनेपर वह प्रकट नहीं होती। इस प्रकार स्मृतिविभ्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो

जाता है। अन्त:करणमें कार्य-अकार्यविषयक विवेचनकी योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है। बुद्धिका नाश होनेसे (यह मनुष्य) नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका अन्त:करण कार्य-अकार्यके विवेचनमें समर्थ है, ऐसी

योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय (मनुष्यतासे हीन) हो जाता है। अत: उस अन्त:करणकी (विवेक-शक्तिरूप) बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है। इस

कथनका यह अभिप्राय है कि वह पुरुषार्थके अयोग्य

विषयोंके चिन्तनको सब अनर्थोंका मूल बतलाया

गया। अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है-विषयानिन्द्रियैश्चरन्।

प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ आसक्ति और द्वेषको राग-द्वेष कहते हैं, इन

दोनोंको लेकर ही इन्द्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। परंतु जो मुमुक्षु होता है वह स्वाधीन अन्त:करणवाला अर्थात् जिसका अन्त:करण इच्छानुसार वशमें है, ऐसा पुरुष राग-द्वेषसे रहित और अपने

वशमें की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियोंद्वारा अनिवार्य विषयोंको ग्रहण करता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है। प्रसन्नता और स्वास्थ्यको प्रसाद कहते हैं॥ ६४॥

प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम्॥ ६४॥

प्रसादे सर्वदु:खानां

प्रसादे सित किं स्यात्, इति उच्यते—

प्रसन्नचेतसो ह्याशु

प्रसादे सर्वदु:खानाम् आध्यात्मिकादीनां हानिः विनाशः अस्य यतेः उपजायते।

किं च प्रसन्नचेतसः स्वस्थान्तःकरणस्य हि यस्माद् आशु शीघ्रं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते आकाशम्

इव परि समन्ताद् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चलीभवति इत्यर्थः।

एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः कृतकृत्यता यतः तस्माद् रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः शास्त्रा-

विरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेद् इति वाक्यार्थ:॥ ६५॥

सा इयं प्रसन्नता स्त्यते—

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।

न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः, बुद्धिः आत्मस्वरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः-

**करणस्य।** न च **अस्ति** अयुक्तस्य भावना

आत्मज्ञानाभिनिवेश:। तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभि-

निवेशम् अकुर्वतः शान्तिः उपशमः। अशान्तस्य कुत: सुखम्, **इन्द्रियाणां हि** विषयसेवातृष्णातो निवृत्तिः या तत् सुखम्, न विषयविषया तृष्णा, दुःखम् एव हि सा।

न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम् अपि उपपद्यते इत्यर्थः ॥ ६६॥

पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ बुद्धिः

प्रसन्नता होनेसे क्या होता है? सो कहते हैं—

हानिरस्योपजायते।

प्रसन्नता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यात्मिकादि तीनों प्रकारके समस्त दु:खोंका नाश हो जाता है। क्योंकि (उस) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्थात् स्वस्थ

प्रसन्नचित्त और स्थिरबुद्धिवाले पुरुषको कृतकृत्यता मिलती

है, इसलिये साधक पुरुषको चाहिये कि राग-द्वेषसे

अन्त:करणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे आकाशकी भाँति स्थिर हो जाती है—केवल आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है। इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार

रहित की हुई इन्द्रियोंद्वारा शास्त्रके अविरोधी अनिवार्य विषयोंका सेवन करे॥ ६५॥

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्॥६६॥ अयुक्त पुरुषमें अर्थात् जिसका अन्त:करण समाहित

उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है—

नहीं है, ऐसे पुरुषमें आत्मस्वरूपविषयक बुद्धि नहीं होती अर्थात् नहीं रहती और उस अयुक्त पुरुषमें भावना अर्थात् आत्मज्ञानमें प्रगाढ प्रवेश—अतिशय प्रीति भी नहीं होती।

तथा भावना न करनेवालेको अर्थात् आत्मज्ञानके साधनमें प्रीतिपूर्वक संलग्न न होनेवालेको शान्ति अर्थात् उपशमता भी नहीं मिलती। शान्तिरहित पुरुषको भला सुख कहाँ? क्योंकि

विषय-सेवनसम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोंका निवृत्त होना है, वही सुख है, विषय-सम्बन्धी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वह तो दु:ख ही है।

अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो सुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिलती॥ ६६॥

अयुक्तस्य कस्माद् बुद्धिः न अस्ति इति उच्यते—

इन्द्रियाणां हि चरतां

यन्मनोऽनुविधीयते।

कहते हैं—

हरति प्रज्ञां

इन्द्रियाणां हि यस्मात् चरतां स्वस्वविषयेष्

प्रवर्तमानानां यद् मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते

तद् इन्द्रियविषयविकल्पने प्रवृत्तं मनः अस्य यतेः हरति प्रज्ञाम् आत्मानात्मविवेकजां

नाशयति।

कथम्, वायुः नावम् इव अम्भसि उदके जिगमिषतां मार्गाद् उद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायुः

नावं प्रवर्तयति एवम् आत्मविषयां प्रज्ञां हृत्वा मनो विषयविषयां करोति॥ ६७॥

'यततो ह्यपि' **इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य** 

तदस्य

अनेकधा उपपत्तिम् उक्त्वा तं च अर्थम् उपपाद्य उपसंहरति— तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६८॥ इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो। यस्मात्—तस्माद् यस्य यतेः हे महाबाहो निगृहीतानि

सर्वशः **सर्वप्रकारैः मानसादिभेदैः** इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य: शब्दादिभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६८॥

यः अयं लौकिको वैदिकः च व्यवहारः स उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्य-

त्वाद् अविद्यानिवृत्तौ निवर्तते। अविद्यायाः च विद्याविरोधाद् निवृत्तिः इति एतम् अर्थं

स्फुटीकुर्वन् आह—

वायुर्नावमिवाम्भसि॥ ६७॥ क्योंकि अपने-अपने विषयमें विचरनेवाली अर्थात विषयोंमें प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंमेंसे जिसके पीछे-पीछे यह

अयुक्त पुरुषमें बुद्धि क्यों नहीं होती? इसपर

मन जाता है—विषयोंमें प्रवृत्त होता है वह उस इन्द्रियके विषयको विभागपूर्वक ग्रहण करनेमें लगा हुआ मन इस साधककी आत्म-अनात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता है अर्थात् नष्ट कर देता है।

कैसे ? जैसे जलमें नौकाको वायु हर लेता है वैसे ही, अर्थात् जैसे जलमें चलनेकी इच्छावाले पुरुषोंकी नौकाको वायु गन्तव्य मार्गसे हटाकर उलटे मार्गपर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविषयक बुद्धिको

विचलित करके विषयविषयक बना देता है॥ ६७॥ 'यततो हापि' इस श्लोकसे प्रतिपादित अर्थकी अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतलाकर उस अभिप्रायको सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं—

क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमें दोष सिद्ध किया जा चुका है, इसलिये हे महाबाहो! जिस साधककी इन्द्रियाँ अपने-अपने शब्दादि विषयोंसे सब प्रकारसे अर्थात् मानसिक आदि भेदोंसे निगृहीत की जा चुकी हैं (वशमें

यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है वह सब-का-सब अविद्याका कार्य है, अत: जिसको विवेक-ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञके लिये अविद्याकी

🛮 की हुई हैं) उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है॥ ६८॥

निवृत्तिके साथ-ही-साथ (यह व्यवहार भी) निवृत्त हो जाता है और अविद्याका विद्याके साथ विरोध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अभिप्रायको

स्पष्ट करते हुए कहते हैं-

#### या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९॥

या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानाम् अविवेककरी

तमः स्वभावत्वात् सर्वेषां भृतानां सर्वभृतानाम्।

किं तत्, परमार्थतत्त्वं स्थितप्रज्ञस्य विषय:।

यथा नक्तञ्चराणाम् अहः एव सद् अन्येषां

निशा भवति तद्वद् नक्तञ्चरस्थानीयानाम् अज्ञानां

सर्वभूतानां निशा इव निशा परमार्थतत्त्वम्

अगोचरत्वाद् अतद्बुद्धीनाम्। तस्यां परमार्थतत्त्वलक्षणायाम् अज्ञान-

निद्रायाः प्रबद्धो जागर्ति संयमी संयमवान् जितेन्द्रियो योगी इत्यर्थः।

यस्यां ग्राह्मग्राहकभेदलक्षणायाम् अविद्या-**निशायां प्रसुप्तानि एव** भूतानि जाग्रति **इति** 

उच्यते यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वप्नदृशः निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतत्त्वं

पश्यतो मुने:। अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम् एव चोद्यन्ते

न विद्यावस्थायाम्। विद्यायां हि सत्याम् उदिते सवितरि शार्वरम् इव तमः प्रणाशम् उपगच्छति

अविद्या। प्राग् विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्ध्या गृह्यमाणा क्रियाकारकफलभेदरूपा

सर्वकर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते। न अप्रमाणबुद्ध्या

गृह्यमाणायाः कर्महेतुत्वोपपत्तिः।

करानेवाली रात्रिका नाम निशा है। सब भूतोंकी जो निशा अर्थात् रात्रि है-वह (निशा) क्या है? (उ०) परमार्थतत्त्व, जो कि स्थितप्रज्ञका विषय है (ज्ञेय है)। जैसे उल्लू

आदि रजनीचरोंके लिये दूसरोंका दिन भी रात होती है वैसे ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, जिनमें परमार्थतत्त्व-विषयक बुद्धि नहीं है,उन सब भूतोंके लिये अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थतत्त्व

तामस स्वभावके कारण सब पदार्थींका अविवेक

रात्रिकी भाँति रात्रि है। उस परमार्थतत्त्वरूप रात्रिमें अज्ञाननिद्रासे जगा

हुआ संयमी अर्थात् जितेन्द्रिय—योगी जागता है। ग्राह्य-ग्राहकभेदरूप जिस अविद्यारात्रिमें सोते हुए भी सब प्राणी जागते हैं ऐसे कहा जाता है अर्थात् जिस रात्रिमें सब प्राणी सोते हुए स्वप्न देखनेवालोंके सदृश जागते हैं। वह (सारा दृश्य)अविद्यारूप

होनेके कारण परमार्थतत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये रात्रि है। सुतरां (यह सिद्ध हुआ कि) अविद्या-अवस्थामें ही (मनुष्यके लिये) कर्मोंका विधान किया जाता है,

विद्यावस्थामें नहीं; क्योंकि जैसे सूर्यके उदय होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दुर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञानोत्पत्तिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की

हुई अविद्या ही क्रिया, कारक और फल आदिके भेदोंमें परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु बन सकती है, अप्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की हुई (अविद्या)

कर्म करवानेका कारण नहीं बन सकती।

प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म

इति हि कर्मणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्यामात्रम् इदं सर्वं निशा इव इति।

यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम् इदं सर्वं

भेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य

सर्वकर्मसन्त्रासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ।

तथा च दर्शियष्यति—'तद्बुद्धयस्तदात्मानः'

इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारम्।

अपि प्रवर्तकप्रमाणाभावे तत्र

प्रवृत्त्यनुपपत्तिः इति चेत्।

न, स्वात्मविषयत्वाद् आत्मज्ञानस्य। न हि

स्वात्मनि प्रवर्तकप्रमाणापेक्षता आत्मत्वाद् एव तदन्तत्वात् च सर्वप्रमाणानां

प्रमाणत्वस्य। न हि आत्मस्वरूपाधिगमे सति होनेके बाद प्रमाण और प्रमेयका व्यवहार नहीं बन

पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति। प्रमातृत्वं हि आत्मनो निवर्तयति अन्त्यं

प्रमाणम्। निवर्तयद् एव च अप्रमाणीभवति स्वप्नकालप्रमाणम् इव प्रबोधे।

लोके च वस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वादर्शनात् प्रमाणस्य ।

तस्माद् न आत्मविदः कर्मणि अधिकार

इति सिद्धम्॥ ६९॥

कर्ता कर्ममें प्रवृत्त होता है, यह सब रात्रिकी भाँति अविद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता। जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह सारा

कर्तव्य-कर्मोंका विधान किया है. ऐसा मानकर ही

क्योंकि प्रमाणस्वरूप वेदने मेरे लिये अमुक

दृश्य रात्रिकी भाँति अविद्यामात्र ही है, उस आत्मज्ञानीका तो सर्व कर्मींके संन्यासमें ही अधिकार है, प्रवृत्तिमें नहीं।

इस प्रकार 'तद्बुद्धयस्तदात्मानः' इत्यादि श्लोकोंसे उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्ठामें ही दिखलायेंगे। पु० — उस ज्ञाननिष्ठामें भी (तत्त्ववेत्ताको) प्रवृत्त

करनेवाले प्रमाणका (विधिवाक्यका) अभाव है, इसलिये उसमें भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उ० - यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान

स्वरूपज्ञानके विषयमें प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणकी अपेक्षा नहीं होती। वह आत्मज्ञान स्वयं आत्मा होनेके कारण स्वत:सिद्ध है और उसीमें सब प्रमाणोंके प्रमाणत्वका अन्त है अर्थात् आत्मज्ञान होनेतक ही प्रमाणोंका प्रमाणत्व है, अतः आत्मस्वरूपका साक्षात्

अपने स्वरूपको विषय करनेवाला है, अत: अपने

सकता। (आत्मज्ञानरूप) अन्तिम प्रमाण, आत्माके प्रमातापनको भी निवृत्त कर देता है। उसको निवृत्त करता हुआ वह स्वयं भी जागनेके बाद स्वप्नकालके प्रमाणकी भाँति अप्रमाणी हो जाता है अर्थात् लुप्त हो जाता है।

क्योंकि व्यवहारमें भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद कोई प्रमाण (उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये) प्रवृत्तिका हेतु होता नहीं देखा जाता। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानीका कर्मोंमें अधिकार नहीं है॥ ६९॥

इच्छाविशेषा यं पुरुषं समुद्रम् इव आपः अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मिन एव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति। स शान्तिं मोक्षम् आप्नोति न इतरः कामकामी काम्यन्ते इति कामा विषयाः तान् कामयितुं शीलं मिलता। अभिप्राय यह कि जिनको पानेके लिये इच्छा

98

यस्य स कामकामी न प्राप्रोति एव इत्यर्थः॥ ७०॥ यस्माद् एवं तस्मात्—

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स

विहाय परित्यन्य कामान् यः सन्यासी पुमान सर्वान अशेषतः कात्स्न्येन

यस्य स निःस्पृहः सन्।

चरति जीवनमात्रचेष्टाशेषः पर्यटति इत्यर्थः। निःस्पृहः शरीरजीवनमात्रे अपि निर्गता स्पृहा

उत्पन्न न करती हुई सब ओरसे प्रवेश कर जाती हैं अर्थात् जिसकी समस्त कामनाएँ आत्मामें लीन हो जाती हैं, उसको अपने वशमें नहीं कर सकतीं— उस पुरुषको शान्ति अर्थात् मोक्ष मिलता है, दूसरेको अर्थात् भोगोंकी कामना करनेवालेको नहीं

इच्छा करना जिसका स्वभाव है वह कामकामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता॥ ७०॥ क्योंकि ऐसा है इसलिये-

की जाती है उन भोगोंका नाम काम है, उनको पानेकी

शान्तिमधिगच्छति॥ ७१॥ जो संन्यासी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंको और

भोगोंको अशेषत: त्यागकर अर्थात् केवल जीवनमात्रके निमित्त ही चेष्टा करनेवाला होकर विचरता है।

तथा जो स्पृहासे रहित हुआ है, अर्थात् शरीर-

जीवनमात्रमें भी जिसकी लालसा नहीं है।

निर्ममः शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि

मम इदम् इति अभिनिवेशवर्जितः। निरहङ्कारो विद्यावत्त्वादिनिमित्तात्मसम्भावना-

रहित इत्यर्थ:।

स एवम्भूतः **स्थितप्रज्ञो ब्रह्मवित्** शान्तिं

सर्वसंसारदु:खोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम् अधि-

गच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः॥ ७१॥

सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्त्यते—

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति।

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इयं

अवस्थानम् इति एतत्। हे पार्थ न एनां स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा विमुह्यति

स्थितिः सर्वं कर्म सन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव

न मोहं प्राप्नोति।

स्थित्वा अस्यां स्थितौ ब्राह्म्यां यथोक्तायाम्

अन्तकाले अपि अन्ते वयसि अपि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वृतिं मोक्षं ऋच्छति गच्छति, किम् वक्तव्यं ब्रह्मचर्याद् एव सन्चस्य यावजीवं यो

ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणम् ऋच्छति इति॥ ७२॥

ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो

तथा अहंकारसे रहित है अर्थात् विद्वत्ता आदिके सम्बन्धसे होनेवाले आत्माभिमानसे भी रहित है।

भावसे रहित है।

वह ऐसा स्थितप्रज्ञ, ब्रह्मवेत्ता—ज्ञानी संसारके सर्वदु:खोंकी निवृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको पाता है अर्थात् ब्रह्मरूप हो जाता है॥ ७१॥

(अब) उस उपर्युक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की जाती है—

ममतासे रहित है अर्थात् शरीर-जीवनमात्रके लिये

आवश्यक पदार्थींके संग्रहमें भी 'यह मेरा है' ऐसे

ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥७२॥

यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्ममें होनेवाली स्थिति है, अर्थात् सर्वकर्मींका संन्यास करके केवल

ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है। हे पार्थ! इस स्थितिको पाकर मनुष्य फिर मोहित

नहीं होता अर्थात् मोहको प्राप्त नहीं होता। अन्तकालमें — अन्तके वयमें भी इस उपर्युक्त

ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्ममें लीनतारूप मोक्षको लाभ करता है। फिर जो ब्रह्मचर्याश्रमसे ही संन्यास ग्रहण करके जीवनपर्यन्त ब्रह्ममें स्थित रहता

ही क्या है ?॥ ७२॥ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्स्

है वह ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है, इसमें तो कहना

नाम द्वितीयोऽध्याय:॥ २॥

#### तृतीयोऽध्यायः

शास्त्रस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभृते द्वे बुद्धी भगवता निर्दिष्टे, साङ्ख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः इति च। तत्र 'प्रजहाति यदा कामान्' इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः साङ्ख्यबुद्ध्याश्रितानां सन्न्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तन्निष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता—'एषा ब्राह्मी स्थितिः' इति।

अर्जनाय च 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' इति कर्म एव कर्तव्यम्

उक्तवान् योगबुद्धिम् आश्रित्य, न तत एव श्रेयःप्राप्तिम् उक्तवान्। तद् एतद् आलक्ष्य पर्याकुलीभूतबुद्धिः अर्जुन

उवाच— कथं भक्ताय श्रेयोऽर्थिने यत् साक्षात् श्रेय:साधनं साङ्ख्यबुद्धिनिष्ठां श्रावियत्वा मां

कर्मणि दृष्टानेकानर्थयुक्ते पारम्पर्येण अपि अनैकान्तिकश्रेय:प्राप्तिफले नियुञ्चाद् इति युक्तः

पर्याकुलीभावः अर्जुनस्य।

तदनुरूपः च प्रश्नः 'ज्यायसी चेत्' इत्यादिः। प्रश्नापाकरणवाक्यं च भगवता उक्त

यथोक्तविभागविषये शास्त्रे। केचित् तु अर्जुनस्य प्रश्नार्थम् अन्यथा

कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलं भगवतः प्रतिवचनं

इस गीताशास्त्रके दूसरे अध्यायमें भगवान्ने

प्रवृत्तिविषयक योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक सांख्यबुद्धि-ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं। वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवालोंके लिये

**'प्रजहाति यदा कामान्'** इस श्लोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक, सर्वकर्मोंका त्याग करना कर्तव्य बतलाकर 'एषा ब्राह्मी स्थितिः' इस श्लोकमें उसी ज्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थ होना बतलाया है।

परंतु अर्जुनको 'तेरा कर्ममें ही अधिकार है' 'कर्म न करनेमें तेरी प्रीति न होनी चाहिये' इत्यादि वचनोंसे (ऐसा कहा कि) योगबुद्धिका आश्रय लेकर

इस बातको विचारकर अर्जुनकी बुद्धि व्याकुल हो गयी और वे बोले—('ज्यायसी चेत्' इत्यादि)। कल्याण चाहनेवाले भक्तके लिये मोक्षका साक्षात् साधन जो सांख्यबुद्धि-निष्ठा है उसे सुनाकर भी जो

तुझे कर्म ही करना चाहिये, (पर) उसीसे मुक्तिकी

प्रत्यक्षीकृत अनेक अनर्थोंसे युक्त हैं और क्रमसे आगे बढनेपर भी (इसी जन्ममें) एकमात्र मोक्षकी प्राप्तिरूप फल जिनका निश्चित नहीं है ऐसे कर्मोंमें मुझे भगवान् क्यों लगाते हैं। इस प्रकार अर्जुनका व्याकुल होना

और उस व्याकुलताके अनुकूल ही यह 'ज्यायसी चेत्' इत्यादि प्रश्न है। इस प्रश्नको निवृत्त करनेवाले वचन भी भगवान्ने

उचित ही है।

प्राप्ति नहीं बतलायी।

पूर्वोक्त विभागविषयक शास्त्रमें (जहाँ ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है) कहे हैं।

तो भी कितने ही टीकाकार अर्जुनके प्रश्नका

प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवानुका

एव स्मार्तकर्मणा समुच्चिताद् ज्ञानाद् मोक्षः प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम् इति कथं विवेकिभिः शक्यम् अवधारयितुम्।

96

किं च यदि मोक्षसाधनत्वेन स्मार्तानि

कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्चीयन्ते तथ

गृहस्थस्य अपि इष्यतां स्मार्तैः एव समुच्चयो

न श्रौतै:। अथ श्रौतै: स्मार्तै: च गृहस्थस्य एव समुच्चयो मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसां तु स्मार्तकर्ममात्रसमुच्चिताद्

माक्षाय अध्वरतसा तु स्मातकममात्रसमुाच्चताद् ज्ञानाद् मोक्ष इति। तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासबाहुल्यं श्रौतं स्मार्तं च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसि अरोपितं

तत्र एवं सात गृहस्थस्य आयासबाहुल्य श्रौतं स्मार्तं च बहुदुःखरूपं कर्म शिरिस अरोपितं स्यात्। अथ गृहस्थस्य एव आयासबाहुल्यकारणाद् मोक्षः स्याद् न आश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकर्म-

रिहतत्वाद् इति।
तद् अपि असत्। सर्वोपनिषत्सु इतिहासपुराणयोगशास्त्रे च ज्ञानाङ्गत्वेन मुमुक्षोः सर्वकर्मसन्त्रासविधानाद् आश्रमविकल्पसमुच्चय-

विधानात् च श्रुतिस्मृत्योः। सिद्धः तर्हि सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः।

न, मुमुक्षोः सर्वकर्मसत्त्र्यासविधानात्।

प्रतिषेध किया है, दूसरे आश्रमवालोंके लिये नहीं '— यह विचारवान् मनुष्य कैसे मान सकते हैं? दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊर्ध्वरेताओंको मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ केवल स्मार्त-कर्मके

ही केवल स्मार्तकर्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे मोक्षका

समुच्चयकी ही आवश्यकता है तो इस न्यायसे गृहस्थोंके लिये भी केवल स्मार्त-कर्मोंके साथ ही ज्ञानका समुच्चय आवश्यक समझा जाना चाहिये, श्रौतकर्मोंके साथ नहीं।

पू०—यदि ऐसा मानें कि गृहस्थको ही मोक्षके लिये श्रौत और स्मार्त दोनों प्रकारके कर्मोंके साथ ज्ञानके समुच्चयकी आवश्यकता है, ऊर्ध्वरेताओंका तो केवल स्मार्त-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है?

उ० — ऐसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर विशेष परिश्रमयुक्त और अति दु:खरूप श्रौत-स्मार्त दोनों प्रकारके कर्मोंका बोझ लादना हुआ। पू० — यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती है, (अन्य आश्रमोंमें)

श्रौत नित्यकर्मोंका अभाव होनेके कारण अन्य

उ० - यह भी ठीक नहीं; क्योंकि सब उपनिषद्,

आश्रमवालोंका मोक्ष नहीं होता तो?

इतिहास, पुराण और योगशास्त्रोंमें मुमुक्षुके लिये ज्ञानका अंग मानकर सब कर्मोंके संन्यासका विधान किया है तथा श्रुति-स्मृतियोंमें आश्रमोंके विकल्प और समुच्चयका भी विधान है।\* प्-तब तो सभी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान

और कर्मका समुच्चय सिद्ध हो जाता है। **उ०**—नहीं; क्योंकि मुमुक्षुके लिये सर्व कर्मोंके
त्यागका विधान है।

\* ब्रह्मचर्यसे गृहस्थ, गृहस्थसे वानप्रस्थ और वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करना चाहिये; यह समुच्चयका विधान है और ब्रह्मचर्यसे अथवा गृहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करे, यह आश्रमोंके विकल्पका विधान है।

बृहस्पतिने भी कचसे कहा है कि 'धर्म और

अधर्मको छोड़, सत्य और झुठ दोनोंको छोड़, सत्य और झूठ दोनोंको छोड़कर जिस (अहंकार) से

इनको छोड़ता है उसको भी छोड़।' 'संसारको

साररहित देखकर परवैराग्यके आश्रित हुए पुरुष,

सार वस्तुके दर्शनकी इच्छासे विवाह किये बिना

(ब्रह्मचर्य-आश्रमसे) ही संन्यास ग्रहण करते हैं।'

है कि 'जीव कर्मोंसे बँधता है और ज्ञानसे मुक्त होता

है, इसलिये आत्मतत्त्वके ज्ञाता यति कर्म नहीं करते।'

व्यासजीने भी शुकदेवजीको शिक्षा देते समय कहा

यहाँ (गीतामें) भी 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर'

मोक्ष अकार्य है अर्थात् किसी क्रियासे प्राप्त होनेवाला

पु० - यदि ऐसा कहें कि प्रत्यवाय\* दूर करनेके

लिये नित्यकर्मींका अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो?

नहीं है, इससे भी मुमुक्षुके लिये कर्म व्यर्थ है।

90

'व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति।' (बृह० उ० ३। ५।१) 'तस्मात्सन्त्यासमेषां तपसामितरिक्तमाहुः।' अवलम्बन करते हैं।' 'इसलिये इन सब तपोंमें (ना० उ० २। ७९) 'न्यास एवात्यरेचयत्' (ना० संन्यासको ही श्रेष्ठ कहते हैं।' 'संन्यास ही श्रेष्ठ उ० २। ७८) **इति '**न कर्मणा न प्रजया धनेन बताया गया है' 'न कर्मसे, न प्रजासे, न धनसे, पर त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः' (ना० उ० २।१२) इति केवल त्यागसे ही कई एक महापुरुष अमृतत्वको च। 'ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्' (जाबा० उ० ४) इत्याद्याः प्राप्त हुए हैं।' 'ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास ग्रहण करें।' इत्यादि श्रुतिवचन हैं। श्रुतय:।

त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज। उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजिस तत्त्यज॥

संसारमेव नि:सारं दृष्ट्वा सारदिदृक्षया। परं वैराग्यमाश्रिता:॥ प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाहाः

इति बृहस्पतिः अपि कचं प्रति। कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते। तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः॥

शान्ति० २४१। ७) इति (महा० शुकानुशासनम्।

इह अपि 'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य' इत्यादि। मोक्षस्य अकार्यत्वाद् मुमुक्षोः च कर्मानर्थक्यम्।

नित्यानि प्रत्यवायपरिहारार्थम् अनुष्ठेयानि न, असन्त्रासिविषयत्वात् प्रत्यवायप्राप्तेः,

न हि अग्निकार्याद्यकरणात् सत्र्यासिनः प्रत्यवायः

ब्रह्मचारिणाम् कल्पयितं यथा

असन्त्रासिनाम् अपि कर्मिणाम्।

इति चेत्।

उ० — यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि प्रत्यवायकी प्राप्ति संन्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये है। जो

इत्यादि वचन कहे हैं।

संन्यासी नहीं है, ऐसे कर्म करनेवाले गृहस्थोंको और ब्रह्मचारियोंको भी जिस प्रकार विहित कर्म न करनेसे

प्रत्यवाय होता है, वैसे अग्निहोत्रादि कर्म न करनेसे संन्यासीके लिये प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती। \* विहित कर्मोंका अनुष्ठान न करनेसे जो पाप लगता है, उसका नाम प्रत्यवाय है।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* न तावद् नित्यानां कर्मणाम् अभावाद् एव

भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं

यदि विहिताकरणाद् असम्भाव्यम् अपि

प्रत्यवायं ब्रूयाद् वेदः तदा अनर्थकरो वेदः

अप्रमाणम् इति उक्तं स्यात्। विहितस्य करणाकरणयोः दःखमात्र-

फलत्वात्। तथा च कारकं शास्त्रं न ज्ञापकम् इति

अनुपपन्नार्थं कल्पितं स्यात्। न च एतद् इष्ट्रम्।

तस्माद् न सन्त्रासिनां कर्माणि अतो ज्ञानकर्मणोः समुच्चयानुपपत्तिः।

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः' **इति।** अर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्तेः च।

यदि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कर्म च समुच्चयेन त्वया अनुष्ठेयम् इति उक्तं स्यात् पूछना नहीं बनता कि 'हे जनार्दन! यदि कर्मींकी

ततः अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपन्नो 'ज्यायसी

चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन' इति। अर्जुनाय चेद् बुद्धिकर्मणी त्वया अनुष्ठेये इति उक्ते या कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः सा अपि उक्ता एव इति 'तित्कं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव' इति प्रश्नो न कथञ्चन

शक्या 'कथमसतः सज्जायेत' (छा० उ० ६। २। २) इति असतः सज्जन्मासम्भवश्रुतेः।

क्योंकि 'असत्से सत्की उत्पत्ति कैसे हो सकती है?' इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको असम्भव बतलानेवाले श्रुतिके वचन हैं।

तथा नित्यकर्मोंके अभावसे ही भावरूप प्रत्यवायके

उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा सकती,

यदि कहो कि (कर्मोंके अभावसे भावरूप प्रत्यवाय) असम्भव होनेपर भी विहित कर्मोंके न करनेसे प्रत्यवायका होना वेद बतलाता है, तब तो यह कहना हुआ कि वेद

अनर्थकारक और अप्रामाणिक है। क्योंकि (ऐसा माननेसे) वेदविहित कर्मींके करने और न करने दोनोंहीमें केवल दु:ख ही फल हुआ।

नहीं है।

इसके सिवा शास्त्र ज्ञापक नहीं बल्कि कारक है अर्थात् अपूर्व शक्ति उत्पन्न करनेवाला है, ऐसा युक्तिशून्य अर्थ भी मानना हुआ\*। यह किसीको इष्ट नहीं है। स्तरां यह सिद्ध हुआ कि संन्यासियोंके लिये कर्म नहीं है, अतएव ज्ञान-कर्मका समुच्चय भी युक्तियुक्त

तथा 'ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः'

इत्यादि अर्जुनके प्रश्नोंकी संगति नहीं बैठनेके कारण

भी ज्ञान और कर्मका समुच्चय नहीं बन सकता। क्योंकि यदि दूसरे अध्यायमें भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोंका तुझे एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो फिर अर्जुनका यह

यदि भगवान्ने अर्जुनसे यह कहा हो कि तुझे ज्ञान और कर्मका एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये, तब जो कर्मोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञानका (सम्पादन करनेके लिये) भी कह ही दिया गया, फिर

अपेक्षा आप ज्ञानको श्रेष्ठ मानते हैं 'इत्यादि।

यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 'तो हे केशव! मुझे घोर कर्मोंमें क्यों लगाते हैं।'

\* वास्तवमें शास्त्र केवल पदार्थोंकी शक्तिको बतलानेवाला है, उसमें नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है।

उपपद्यते।

न च अर्जुनस्य एव ज्यायसी बुद्धिः न अनुष्ठेया इति भगवता उक्तं पूर्वम् इति कल्पयितुं युक्तम्, येन 'ज्यायसी चेत्' इति प्रश्नः स्यात्।

यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोः

विरोधाद् युगपद् अनुष्ठानं न सम्भवति इति भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वम् उक्तं स्यात्

ततः अयं प्रश्न उपपन्नः 'ज्यायसी इत्यादिः। अविवेकतः प्रश्नकल्पनायाम् अपि भिन्न-

पुरुषानुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनं न उपपद्यते। अज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं कल्प्यम्।

अस्मात् च भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्म-निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचनदर्शनात्, ज्ञानकर्मणोः

समुच्चयानुपपत्ति:। तस्मात् केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्ष इति एषः अर्थो निश्चितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च।

ज्ञानकर्मणोः एकं वद निश्चित्य इति च

एकविषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः समुच्चयसम्भवे। कर्मैव तस्मात्त्वम्' **इति** ज्ञाननिष्ठासम्भवम् अर्जुनस्य अवधारणेन

दर्शयिष्यति।

ज्ञानका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाहिये, जिससे कि अर्जुनका 'ज्यायसी चेत्' इत्यादि प्रश्न बन सके। हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर विरोध होनेके कारण एक पुरुषसे एक कालमें

भगवान्ने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ठ

ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि

(दोनोंका) अनुष्ठान सम्भव नहीं, इसलिये भगवानने दोनोंको भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेके योग्य पहले बतलाया है तो 'ज्यायसी चेतु' इत्यादि प्रश्न बन सकता है। यदि ऐसी कल्पना करें कि 'अर्जुनने यह प्रश्न

अविवेकसे किया है' तो भी भगवानुका यह उत्तर देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा दोनों भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान की जानेयोग्य हैं। भगवान्के उत्तरको अज्ञानमूलक मानना तो (सर्वथा) अनुचित है। अतएव भगवान्के इस उत्तरको कि 'ज्ञाननिष्ठा

और कर्मनिष्ठाका अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी भिन्न-भिन्न हैं, 'देखनेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानकर्मका समुच्चय सम्भव नहीं। इसलिये गीतामें और सब उपनिषदोंमें यही निश्चित अभिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है। यदि दोनोंका समुच्चय सम्भव होता तो ज्ञान और

कर्म इन दोनोंमेंसे एकको निश्चय करके कहो, इस प्रकार एक ही बात कहनेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना नहीं बन सकती। इसके सिवा 'कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्' इस निश्चित

कथनसे भगवान् भी अर्जुनके लिये (आगे) ज्ञाननिष्ठा

असम्भव दिखलायेंगे।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥१॥

अर्जुन उवाच—

ज्यायसी श्रेयसी चेद् यदि कर्मणः सकाशात्।

ते तव मता अभिप्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनार्दन। यदि बृद्धिकर्मणी समुच्चिते इष्टे तदा एकं

श्रेयःसाधनम् इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम्

अर्जुनेन कृतं स्यात्। न हि तद् एव तस्मात् फलतः अतिरिक्तं स्यात्।

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धिः अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति मां प्रतिपादयति तत् किं नु कारणम् इति भगवत उपालम्भम्

इव कुर्वन् तत् किं कस्मात् कर्मणि घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मां नियोजयसि केशव इति च यद आह तत् च न उपपद्यते।

अथ स्मार्तेन एव कर्मणा समुच्चयः सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अवधारितः चेत् तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथं

युक्तं वचनम्॥ १॥

किं च— व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे।

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्॥२॥

हे जनार्दन! यदि कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञानको आप श्रेष्ठ मानते हैं (तो हे केशव! मुझे इस हिंसारूप क्रूर

कर्ममें क्यों लगाते हैं?) यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समुच्चय भगवान्को सम्मत होता तो फिर 'कल्याणका वह एक साधन कहिये'

'कर्मोंसे ज्ञान श्रेष्ठ है' इत्यादि वाक्योंद्वारा अर्जुनका ज्ञानसे कर्मोंको पृथक् करना अनुचित होता। क्योंकि (समच्चय-पक्षमें) कर्मकी अपेक्षा उस (ज्ञान)-का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं।

तथा भगवान्ने कर्मींकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण-कारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि 'तु अकल्याणकारक कर्म ही कर' इसमें क्या कारण है-यह सोचकर अर्जुनने भगवान्को उलाहना-सा देते हुए जो ऐसा कहा कि 'तो फिर हे केशव!

मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कर्ममें क्यों लगाते हैं?' वह भी उचित नहीं होता। यदि भगवानुने स्मार्त-कर्मके साथ ही ज्ञानका

समुच्चय सबके लिये कहा होता एवं अर्जुनने भी ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 'फिर हे केशव! मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं?' कैसे

युक्तियुक्त हो सकता?॥१॥ तथा—

व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्ताभिधायी । यद्यपि भगवान् स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुझ भगवान् तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम् मन्दबुद्धिको भगवानुके वाक्य मिले हए-से प्रतीत होते हैं, उन मिले हुए-से वचनोंसे आप मानो मेरी बुद्धिको

मोहित कर रहे हैं।

इव भगवद्वाक्यं प्रतिभाति। तेन मम बुद्धिं मोहयसि इव।

वास्तवमें आप तो मेरी बुद्धिका मोह दुर करनेके

आप यदि अलग-अलग अधिकारियोंद्वारा किये

लिये प्रवृत्त हुए हैं, फिर मुझे मोहित कैसे करते!

इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिको मोहित-

कथं मोहयसि अतो ब्रवीमि बुद्धिं मोहयसि इव

मम बुद्धिव्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः त्वं तु

मे मम इति। त्वं तु भिन्नकर्तृकयोः ज्ञानकर्मणोः एक-

पुरुषानुष्ठानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सित

तत् तयोः एकं बुद्धिं कर्म वा इदम् एव अर्जुनस्य योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम् इति

निश्चित्य वद ब्रुहि। येन ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेयः अहम् आप्नुयां प्राप्नुयाम्। यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम् अपि ज्ञानं

भगवता उक्तं स्यात् तत् कथं तयोः एकं वद इति एकविषया एव अर्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्। न हि भगवता उक्तम् अन्यतरद् एव

ज्ञानकर्मणोः वक्ष्यामि न एव द्वयम् इति। येन उभयप्राप्त्यसम्भवम् आत्मनो मन्यमान एकम् एव प्रार्थयेत्॥ २॥

प्रश्नानुरूपम् एव प्रतिवचनम्—

श्रीभगवानुवाच— लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां

लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्ठानाधिकृतानां

त्रैवर्णिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिः अनुष्ठेयतात्पर्यं पुरा पूर्वं सर्गादौ प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्तिसाधनं वेदार्थ-

सम्प्रदायम् आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन

ईश्वरेण हे अनघ अपाप।

जाने योग्य ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुषद्वारा किया जाना असम्भव मानते हैं तो उन दोनोंमेंसे 'ज्ञान या कर्म यही एक बृद्धि, शक्ति और अवस्थाके

सी करते हैं।

अनुसार अर्जुनके लिये योग्य है'-ऐसा निश्चय करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कर्म किसी एकसे मैं कल्याणको प्राप्त कर सकुँ।

यदि कर्मनिष्ठामें गौणरूपसे भी ज्ञानको भगवान्ने कहा होता तो 'दोनोंमेंसे एक कहिये' इस प्रकार एकहीको सुननेकी अर्जुनकी इच्छा कैसे होती? क्योंकि 'ज्ञान और कर्म इन दोनोंमेंसे मैं तुझसे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं '-ऐसा भगवान्ने कहीं नहीं कहा

कि जिससे अर्जुन अपने लिये दोनोंकी प्राप्ति असम्भव मानकर एकके लिये ही प्रार्थना करता॥२॥ प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते हुए—

श्रीभगवान् बोले-

कर्मयोगेन योगिनाम्।।३।। हे निष्पाप अर्जुन! इस मनुष्यलोकमें शास्त्रोक्त

> कर्म और ज्ञानके जो अधिकारी हैं, ऐसे तीनों वर्णवालोंके लिये (अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके लिये) दो प्रकारकी निष्ठा—स्थिति अर्थात् कर्तव्यतत्परता, पहले—सृष्टिके आदिकालमें प्रजाको रचकर उनकी लौकिक उन्नति और मोक्षकी प्राप्तिके

> साधनरूप वैदिक सम्प्रदायको आविष्कार करनेवाले

मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा कही गयी हैं।

ज्ञानयोगेन ज्ञानम् एव योगः तेन साङ्ख्यानाम्

तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह—

आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां ब्रह्मचर्या-श्रमाद् एव कृतसन्त्र्यासानां वेदान्तविज्ञान-

स्निश्चितार्थानां परमहंसपरिव्राजकानां ब्रह्मणि

एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता। कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः।

यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम्

उक्त वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम्। कथम् इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट-भिन्नपुरुषकर्तृके एव ज्ञानकर्मनिष्ठे ब्रुयात्।

यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयम् एव अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुषा-नुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः कल्प्येत।

तदा रागद्वेषवान् अप्रमाणभूतो भगवान् कल्पितः स्यात्। तत् च अयुक्तम्। तस्मात् कया अपि युक्त्या न समुच्चयो

यद् अर्जुनेन उक्तं कर्मणो ज्यायस्त्वं बृद्धेः तत् च स्थितम् अनिराकरणात्।

ज्ञानकर्मणोः।

तस्याः च ज्ञाननिष्ठायाः सन्न्यासिनाम् एव अनुष्ठेयत्वं भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्ववचनात्

भगवत एवम् एव अनुमतम् इति गम्यते॥ ३॥

जो आत्म-अनात्मके विषयमें विवेकजन्य ज्ञानसे सम्पन्न हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तके विज्ञानद्वारा आत्मतत्त्वका भलीभाँति निश्चय कर लिया है, जो

वह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं? सो कहते हैं—

परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्ममें स्थित हैं ऐसे सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है। तथा कर्मयोगसे कर्मयोगियोंकी अर्थात् कर्म करनेवालोंकी निष्ठा कही है।

यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान करने योग्य हैं, ऐसा अपना अभिप्राय भगवानुद्वारा गीतामें

पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा जानेवाला

होता, अथवा वेदमें कहा गया होता तो शरणमें आये हुए प्रिय अर्जुनको यहाँ भगवान् यह कैसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अलग-अलग भिन्न-भिन्न अधिकारियोंद्वारा ही अनुष्ठान की जानेयोग्य हैं।

यदि भगवानुका यह अभिप्राय मान लिया जाय

कि ज्ञान और कर्म दोनोंको सुनकर अर्जुन स्वयं ही

दोनोंका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोंको भिन्न-भिन्न

पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोंके लिये कहूँगा। तब तो भगवान्को रागद्वेषयुक्त और अप्रामाणिक मानना हुआ। ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है। इसलिये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कर्मका समुच्चय नहीं माना जा सकता।

कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता जो अर्जुनने कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगवान्ने उसका निराकरण नहीं किया। उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठानका अधिकार संन्यासियोंका

ही है; क्योंकि दोनों निष्ठा भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतलायी गयी हैं। इस कारण भगवान्की यही सम्मति है। यह प्रतीत होता है॥ ३॥

#### मां च बन्धकारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विषण्णमनसम् अर्जुनं कर्म न आरभे

इति एवं मन्वानम् आलक्ष्य आह भगवान्— 'न कर्मणामनारम्भात्'**—इति।** 

अथ वा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधाद

एकेन पुरुषेण युगपद् अनुष्ठातुम् अशक्यत्वे

सित इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते—

कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन

पुरुषार्थहेतुत्वं न स्वातन्त्र्येण, ज्ञाननिष्ठा त्

कर्मनिष्ठोपायलब्धात्मिका सती स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम् अर्थं

प्रदर्शियष्यन् आह भगवान्— न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते।

च सन्त्र्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥४॥ न न कर्मणाम् अनारम्भाद् अप्रारम्भात् कर्मणां

क्रियाणां यज्ञादीनाम् इह जन्मनि जन्मान्तरे वा

अनुष्ठितानाम् उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन सत्त्वशुद्धिकारणानां तत्कारणत्वेन ਚ

ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण **ज्ञाननिष्ठाहेतूनाम्—'**ज्ञान-

२०४।८) इत्यादिस्मरणाद् अनारम्भाद्

मुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः ' (महा० शान्ति०

अनुष्ठानात्—

दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अलग-अलग मोक्षमें हेत् हैं, ऐसी शंका होनेपर— यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि

ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्तिमें साधन होनेके कारण कर्मनिष्ठा मोक्षरूप पुरुषार्थमें हेतु है, स्वतन्त्र नहीं है; और

कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाली ज्ञाननिष्ठा अन्यकी अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र ही मुक्तिमें हेतू है, भगवान् बोले-

बन्धनके हेत्रूप कर्मोंमें ही भगवान् मुझे लगाते

अथवा ज्ञाननिष्ठाका और कर्मनिष्ठाका परस्पर

हैं—ऐसा समझकर व्यथितचित्त हुए और मैं कर्म

नहीं करूँगा, ऐसा माननेवाले अर्जुनको देखकर

विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वारा एक कालमें दोनोंका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। इससे एक

भगवान् बोले—'न कर्मणामनारम्भात्' इति।

कर्मोंका आरम्भ किये बिना अर्थात् यज्ञादि कर्म जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं और

सञ्चित पापोंका नाश करनेके द्वारा अन्त:करणकी शुद्धिमें कारण हैं एवं 'पाप-कर्मोंका नाश होनेपर

मनुष्योंके (अन्त:करणमें) ज्ञान प्रकट होता है' इस स्मृतिके अनुसार जो अन्त:करणकी शुद्धिमें कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेतु हैं, उन यज्ञादि कर्मोंका

आरम्भ किये बिना— मनुष्य निष्कर्मभावको—कर्मशुन्य स्थितिको, अर्थात् जो निष्क्रिय आत्मस्वरूपमें स्थित होनारूप ज्ञानयोगसे

प्राप्त होनेवाली निष्ठा है, उसको नहीं पाता।

नैष्कर्म्यं निष्कर्मभावं कर्मशून्यतां ज्ञानयोगेन निष्ठां निष्क्रियात्मस्वरूपेण एव अवस्थानम् इति यावत्, पुरुषो न अश्नुते न प्राप्नोति इत्यर्थः।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

इति वचनात् तद्विपर्ययात् तेषाम् आरम्भाद् नैष्कर्म्यम् अश्नुते इति गम्यते। कस्मात् पुनः

कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कर्म्यं न अश्नुते

८६

कारणात् कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कर्म्यं न

अश्नुते इति।

उच्यते, कर्मारम्भस्य एव नैष्कर्म्योपाय-

त्वात्। न हि उपायम् अन्तरेण उपेयप्राप्तिः अस्ति।

कर्मयोगोपायत्वं च नैष्कर्म्यलक्षणस्य

ज्ञानयोगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात्।

श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन 'तमेतं वेदान्वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन' (बृह० उ० ४। ४। २२)

इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रतिपादितम्। इह अपि च—

'सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः' 'योगिन: कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये' 'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्'

इत्यादि प्रतिपादियष्यति। नन च-'अभयं सर्वभृतेभ्यो दत्त्वा अभयदान देकर संन्यास ग्रहण करे, इत्यादि वचनोंमें नैष्कर्म्यमाचरेत्' इत्यादौ कर्तव्यकर्मसन्त्रासाद्

अपि नैष्कर्म्यप्राप्तिं दर्शयति लोके च कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कर्म्यम् इति प्रसिद्धतरम् अतः च नैष्कर्म्यार्थिनः किं कर्मारम्भेण इति प्राप्तम् अत

आह— न च सन्यसनाद् एव इति। न अपि सन्यसनाद् एव केवलात् कर्मपरित्यागमात्राद् एव ज्ञान-रहितात् सिद्धिं नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां

समधिगच्छति न प्राप्नोति॥ ४॥

इसके विपरीत करनेसे अर्थात् कर्मोंका आरम्भ करनेसे मनुष्य निष्कर्मभावको पाता है, सो (इसमें) क्या कारण है कि कर्मींका आरम्भ किये बिना मनुष्य निष्कर्मताको प्राप्त नहीं होता?

पु०-कर्मोंका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्मभावको प्राप्त नहीं होता—इस कथनसे यह पाया जाता है कि

उ०-क्योंकि कर्मोंका आरम्भ ही निष्कर्मताकी प्राप्तिका उपाय है और उपायके बिना उपेयकी प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है।

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग है, यह बात श्रुतिमें और यहाँ गीतामें भी प्रतिपादित है।

श्रुतिमें प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मलोकके जाननेका उपाय बतलाते हुए 'उस आत्माको ब्राह्मण वेदाध्ययन और यज्ञसे जाननेकी इच्छा करते हैं'

इत्यादि वचनोंसे कर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय बतलाया है। तथा यहाँ (गीताशास्त्रमें) भी—'हे महाबाहो! बिना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन है',

'योगी लोग आसक्ति छोड़कर अन्त:करणकी शुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं', 'यज्ञ, दान और तप बद्धिमानोंको पवित्र करनेवाले हैं' इत्यादि वचनोंसे आगे प्रतिपादित करेंगे।

यहाँ यह शंका होती है कि 'सब भूतोंको

कर्तव्यकर्मोंके त्यागद्वारा भी निष्कर्मताकी प्राप्ति दिखलायी है और लोकमें भी कर्मींका आरम्भ न करनेसे निष्कर्मताका प्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध है। फिर निष्कर्मता चाहनेवालेको कर्मोंके आरम्भसे क्या प्रयोजन ? इसपर कहते हैं-

केवल संन्याससे अर्थात् बिना ज्ञानके केवल

कर्मपरित्यागमात्रसे मनुष्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको अर्थात् ज्ञानयोगसे होनेवाली स्थितिको

पाता॥४॥

कस्मात् पुनः कारणात् कर्मसन्त्र्यासमात्राद् |

एव ज्ञानरहितात् सिद्धिं नैष्कर्म्यलक्षणां पुरुषो निष्कर्मतारूप सिद्धिको क्यों नहीं पाता? इसका

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥५॥ न हि यस्मात् क्षणम् अपि कालं जातु कदा-

चित् कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् सन्। कस्मात्

कार्यते हि यस्माद् अवश एव कर्म सर्वः प्राणी

प्रकृतिजै: प्रकृतितो जातै: सत्त्वरजस्तमोभि: गुणै: । अज्ञ इति वाक्यशेषो यतो वक्ष्यति—'गुणैर्यो

न विचाल्यते' इति साङ्ख्यानां पृथक्करणाद् अज्ञानाम् एव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनाम्।

ज्ञानिनां तु गुणैः अचाल्यमानानां स्वतः चलनाभावात् कर्मयोगो न उपपद्यते। तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम् इति

अत्र॥ ५॥

यः तु अनात्मज्ञः चोदितं कर्म न आरभते |

इति तद् असद् एव इति आह—

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।

कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य

आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन् चिन्तयन् इन्द्रियार्थान् विषयान् विमृढात्मा विमृढान्तः करणो मिथ्याचारो

न अधिगच्छित इति हेत्वाकाङ्क्षायाम् आह— । कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं—

बिना ज्ञानके केवल कर्मसंन्यासमात्रसे मनुष्य

कोई भी मनुष्य कभी क्षणमात्र भी कर्म किये बिना

नहीं रहता; क्योंकि 'सभी प्राणी' प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंद्वारा परवश हुए अवश्य

ही कर्मोंमें प्रवृत्त कर दिये जाते हैं। यहाँ सभी प्राणीके साथ अज्ञानी (शब्द) और जोडना चाहिये ( अर्थातु 'सभी अज्ञानी प्राणी' ऐसे पढना

चाहिये); क्योंकि आगे 'जो गुणोंसे विचलित नहीं

किया जा सकता' इस कथनसे ज्ञानियोंको अलग किया है, अत: अज्ञानियोंके लिये ही कर्मयोग है, ज्ञानियोंके लिये नहीं। क्योंकि जो गुणोंद्वारा विचलित नहीं किये जा सकते, उन ज्ञानियोंमें स्वतः क्रियाका अभाव होनेसे

उनके लिये कर्मयोग सम्भव नहीं है। ऐसे ही 'वेदाविनाशिनम्' इस श्लोककी व्याख्यामें | विस्तारपूर्वक कहा गया है॥ ५॥

नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा है; यह कहते हैं-

जो आत्मज्ञानी न होनेपर भी शास्त्रविहित कर्म

इन्द्रियार्थान्विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥६॥ जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंको रोककर

इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है, वह विमृढात्मा अर्थात् मोहित अन्त:करणवाला मिथ्याचारी,

<sup>|</sup> ढोंगी, पापाचारी कहा जाता है॥ ६॥ मुषाचारः पापाचारः स उच्यते॥ ६॥

## यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स

यः तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञो ।

बृद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन

परंतु हे अर्जुन! जो कर्मींका अधिकारी अज्ञानी, ज्ञानेन्द्रियोंको मनसे रोककर वाणी, हाथ इत्यादि कर्मेन्द्रियोंसे आचरण करता है।

विशिष्यते॥७॥

किसका आचरण करता है? सो कहते हैं— आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण करता

ऐसा होनेके कारण-

है, वह (कर्मयोगी) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात् मिथ्याचारियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है॥ ७॥

हे अर्जुन! जो कर्म श्रुतिमें किसी फलके लिये

नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो अधिकारी

है उसके लिये वह नियत कर्म है, उस नियत अर्थात्

नित्य कर्मका तु आचरण कर; क्योंकि कर्मींके न करनेकी अपेक्षा कर्म करना परिणाममें बहुत श्रेष्ठ है।

नहीं चलेगी अर्थात् तेरे शरीरका निर्वाह भी नहीं

होगा। इसलिये कर्म करने और न करनेमें जो अन्तर

क्योंकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा भी

कर्मयोगम् असक्तः सन् स विशिष्यते इतरस्माद्

मिथ्याचारात्॥ ७॥

कर्मेन्द्रियै: वाक्पाण्यादिभि:।

किम् आरभते इति आह—

यत एवम् अतः— नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः॥८॥ नियतं नित्यं यो यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः

फलाय च अश्रुतं तद् नियतं कर्म तत् कुरु त्वं हे अर्जुन! यतः कर्म ज्यायः अधिकतरं फलतो हि यस्माद् अकर्मणः अकरणाद् अनारम्भात्।

कथं शरीरयात्रा शरीरस्थिति: अपि च ते तव न प्रसिद्धयेत् प्रसिद्धिं न गच्छेद् अकर्मणः

अकरणात्। अतो दृष्टः कर्माकर्मणोः विशेषो

लोके॥ ८॥ यत् च मन्यसे बन्धार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम् । जो तू ऐसा समझता है कि बन्धनकारक

है वह संसारमें प्रत्यक्ष है॥ ८॥

इति तद् अपि असत्, कथम्—

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥९॥

होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना भी भूल है। कैसे? यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।

आचरण कर॥ ९॥

कर्म करना चाहिये—

देनेवाला हो॥ १०॥

कैसे —

श्रेय:

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

पुरोवाच प्रजापति:।

वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १०॥

कर्म' है, उस (ईश्वरार्थ) कर्मको छोड़कर दूसरे

इस आगे बतलाये जानेवाले कारणसे भी अधिकारीको

सृष्टिके आदिकालमें यज्ञसहित प्रजाको अर्थात्

(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन) तीनों वर्णोंको

रचकर जगत्के रचयिता प्रजापतिने कहा कि

इस यज्ञसे तुमलोग प्रसव—उत्पत्ति, यानी वृद्धिलाभ

करो। यह यज्ञ तुमलोगोंको इष्ट कामनाओंका

देनेवाला अर्थात् इच्छित फलरूप नाना भोगोंको

इति श्रुतेर्यज्ञ ईश्वरः तदर्थं यत् क्रियते तद् यज्ञार्थं कर्म तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः अयम् अधिकृतः कर्मकृत्

कर्मबन्धनः कर्म बन्धनं यस्य सः अयं कर्मबन्धनो

सृष्ट्रा

प्रसविष्यध्वमेष

भावयन्तः

देवान् इन्द्रादीन् भावयत वर्धयत अनेन यज्ञेन

ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु वृष्ट्यादिना वो

युष्मान् एवं परस्परम् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः

परं मोक्षलक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्रमेण अवाप्स्यथ स्वर्गं

वा परं श्रेय: अवाप्यथ॥ ११॥

लोको न तु यज्ञार्थाद् अतः तदर्थं यज्ञार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः कर्मफलसङ्गवर्जितः सन् समाचर

'यज्ञो वै विष्णुः' (तै० सं० १। ७। ४)

निर्वर्तय॥ १॥

इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्—

सहयज्ञाः प्रजाः

सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजा त्रयो वर्णाः ताः

सृष्ट्रा उत्पाद्य, पुरा सर्गादौ उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां स्त्रष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं

प्रसवो वृद्धिः उत्पत्तिः तां कुरुध्वम्। एष यज्ञो वो युष्माकम् अस्तु भवतु इष्टकामधुक् इष्टान्

अभिप्रेतान् कामान् फलविशेषान् दोग्धि इति इष्टकामधुक् ॥ १०॥

कथम्—

परस्परं

तुमलोग इस यज्ञद्वारा इन्द्रादि देवोंको बढाओ अर्थात् उनकी उन्नति करो। वे देव वृष्टि आदिद्वारा तुमलोगोंको बढ़ावें अर्थात् उन्नत करें। इस प्रकार एक-

परमवाप्यथ॥ ११॥

दूसरेको उन्नत करते हुए (तुमलोग) ज्ञानप्राप्तिद्वारा मोक्षरूप परमश्रेयको प्राप्त करोगे। अथवा स्वर्गरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोगे॥ ११॥

८९ 'यज्ञ ही विष्णु है' इस श्रुतिप्रमाणसे यज्ञ ईश्वर है

और उसके लिये जो कर्म किया जाय वह 'यज्ञार्थ

कर्मींसे, कर्म करनेवाला अधिकारी मनुष्यसमुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईश्वरार्थ किये जानेवाले

कर्मसे नहीं। इसलिये हे कौन्तेय! तू कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर ईश्वरार्थ कर्मोंका भली प्रकार किं च—

90

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।

दुसरी बात यह भी है कि—

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥१२॥

इष्टान् अभिप्रेतान् भोगान् हि वो युष्मभ्यं देवा यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए-संतुष्ट किये हुए देवता लोग तुमलोगोंको स्त्री, पशु, पुत्र आदि इच्छित दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्रीपशुपुत्रादीन् यज्ञभाविता

यज्ञै: वर्धिता: तोषिता इत्यर्थ:। भोग देंगे।

तै: देवै: दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदत्त्वा उन देवोंद्वारा दिये हुए भोगोंको उन्हें न देकर अर्थात् उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता है-आनृण्यम् अकृत्वा इत्यर्थः एभ्यो देवेभ्यः, यो

केवल अपने शरीर और इन्द्रियोंको ही तुप्त भुङ्क्ते स्वदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति, स्तेन एव करता है, वह देवताओं के स्वत्वको हरण करनेवाला

तस्कर एव स देवादिस्वापहारी॥ १२॥ l चोर ही है॥ १२॥

ये पुनः— परंतु जो-

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥१३॥

देवयज्ञादीन् निर्वर्त्यं तिच्छिष्टम् अशनम् |

यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात् देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत नामक अमृताख्यम् अशितुं शीलं येषां ते यज्ञशिष्टाशिनः अन्नको भक्षण करना जिनका स्वभाव है, वे सब

सन्तः, मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषेः सर्वपापैः चुल्यादि-पापोंसे अर्थात् गृहस्थमें होनेवाले चक्की, चूल्हे पञ्चसूनाकृतैः प्रमादकृतिहंसादिजनितैः आदिके पाँच पापोंसे\* और प्रमादसे होनेवाले हिंसादिजनित

अन्यै:। अन्य पापोंसे भी छूट जाते हैं। ये तु आत्मम्भरयो भुञ्जते ते तु अघं पापं तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिये

स्वयम् अपि पापा ये पचन्ति पाकं निर्वर्तयन्ति ही अन्न पकाते हैं वे स्वयं पापी हैं और पाप ही आत्मकारणाद् आत्महेतोः॥ १३॥ खाते हैं॥ १३॥

इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्। जगच्यक्र-इसलिये भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये,

क्योंकि कर्म जगत्-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है। प्रवृत्तिहेतुः हि कर्म। कथम् इति उच्यते— कैसे? सो कहते हैं—

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥१४॥

\* कण्डनं पेषणं चुल्ली उद्कम्भश्च मार्जनी। पञ्चसूना गृहस्थस्य पञ्चयज्ञात् प्रणश्यति॥

यज्ञसे वृष्टि होती है।

भी यही बात पायी जाती है।

भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्यके रूपमें

'अग्निमें विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यमें स्थित

ऋत्विक और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है

परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते हैं।

पर्जन्यसे अर्थात् वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती है और

होती है, सूर्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता है

और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है' इस स्मृतिवाक्यसे

और उस कर्मसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह

अपूर्वरूप यज्ञ कर्मसमुद्भव है अर्थात् वह अपूर्वरूप

अन्नाद् **भुक्ताद् लोहितरेतःपरिणतात्**। प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि। पर्जन्याद् वृष्टेः

अन्नस्य सम्भवः अन्नसम्भवः, यज्ञाद् भवति

पर्जन्य:— 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥' (मनु० ३। ७६) इति स्मृतेः।

यज्ञ: अपूर्वं स च यज्ञ: कर्मसमुद्भव ऋत्विग्-

यजमानयोः च व्यापारः कर्म ततः समुद्भवो यस्य

यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ १४॥ यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है॥ १४॥

तत् च-

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥१५॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेदः स उद्भवः कारणं

यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि जानीहि। ब्रह्म जान, अर्थात् कर्मकी उत्पत्तिका कारण वेद है, ऐसे पुनः वेदाख्यम् अक्षरसमुद्भवम् अक्षरं ब्रह्म परमात्मा

समुद्भवो यस्य तद् अक्षरसमुद्भवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः । यस्मात् साक्षात् परमात्माख्याद् अक्षरात्

पुरुषनिःश्वासवत् समुद्धतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वार्थ-

प्रकाशकत्वात् सर्वगतम्।

सर्वगतम् अपि सद् नित्यं सदा यज्ञविधि-प्रधानत्वाद् यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥ १५॥

और उस —

क्रियारूप कर्मको तू वेदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ

जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है अर्थात् अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका कारण है। वेदरूप ब्रह्म साक्षात् परमात्मा नामक अक्षरसे

सर्वगत है।

सर्वगत होता हुआ ही सदा यज्ञमें प्रतिष्ठित है॥ १५॥

पुरुषके नि:श्वासकी भाँति उत्पन्न हुआ है, इसलिये वह सब अर्थींको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण तथा यज्ञ-विधिमें वेदकी प्रधानता होनेके कारण वह

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥१६॥ न अनुवर्तयित इह लोके यः कर्मणि अधिकृतः सन् अघायुः अघं पापम् आयुः जीवनं यस्य सः

अघाय: पापजीवन इति यावत्, इन्द्रियाराम

इन्द्रियै: आराम आरमणम् आक्रीडा विषयेष् यस्य स इन्द्रियारामः, मोघं वृथा हे पार्थ स

जीवति। तस्माद् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम् एव कर्म इति प्रकरणार्थः।

प्रागु आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तेः तादर्थ्येन

कर्मयोगानुष्ठानम् अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम् एव इति एतत् 'न कर्मणामनारम्भात्' इत्यत

आरभ्य 'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः' इति एवम् अन्तेन प्रतिपाद्य— 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' इत्यादिना 'मोघं पार्थ

स जीवति' इति एवम् अन्तेन अपि ग्रन्थेन प्रासङ्किम् अधिकृतस्य अनात्मविदः

कर्मानुष्ठाने बहुकारणम् उक्तं तदकरणे च दोष-सङ्कीर्तनं कृतम्॥ १६॥

एवं स्थिते किम् एवं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेण

अनुवर्तनीयम् आहोस्वित् पूर्वोक्तकर्मयोगा-

एव इति एवम् अर्थम् अर्जुनस्य प्रश्नम् आशङ्क्य,

जीवनवाला और इन्द्रियारामी अर्थात् इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है—उस पापीका जीना व्यर्थ ही है।

इसलिये इस प्रकरणका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवश्य करना चाहिये।

प्रकार ईश्वरद्वारा वेद और यत्नपूर्वक चलाये हुए इस

जगत्-चक्रके अनुसार (वेदाध्ययन-यज्ञादि) कर्म

नहीं करता, हे पार्थ! वह पापायु अर्थात् पापमय

अनात्मज्ञ अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी योग्यता प्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये, यह 'न कर्मणामनारम्भातु' यहाँसे लेकर 'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः' इस श्लोकतकके वर्णनसे प्रतिपादन करके—

'यजार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' से लेकर 'मोघं पार्थ स जीवति' तकके ग्रन्थसे भी आत्मज्ञानसे रहित कर्माधिकारीके लिये कर्मोंके अनुष्ठान करनेमें बहुत-से प्रसङ्गानुकूल कारण कहे गये तथा उन कर्मों के न

करनेमें बहुत-से दोष भी बतलाये गये॥ १६॥

यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चलाये हुए इस सृष्टि-चक्रके अनुसार सभीको चलना चाहिये? अथवा

पूर्वोक्त कर्मयोगानुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त होनेवाली और आत्मज्ञानी सांख्ययोगियोंद्वारा सेवन किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही सिद्ध होनेवाली निष्ठाको न प्राप्त हए अनात्मज्ञको ही इसके अनुसार बर्तना चाहिये? (या

(भगवान् बोले—)

नुष्ठानोपायप्राप्याम् अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव निष्ठाम् आत्मविद्धिः साङ्ख्यैः अनुष्ठेयाम् अप्राप्तेन तो) इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नकी आशङ्का करके

स्वयम् एव वा शास्त्रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थम् 'एतं वै तमात्मानं विदित्वा निवृत्तमिथ्याज्ञानाः

सन्तो ब्राह्मणा मिथ्याज्ञानवद्भिरवश्यं कर्तव्येभ्यः

पुत्रेषणादिभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं शरीरस्थिति-मात्रप्रयुक्तं चरन्ति, न तेषामात्मज्ञाननिष्ठाव्यतिरेकेणान्यत्

कार्यमस्ति' (बृह० उ० ३। ५। १) **इति एवं** श्रुत्यर्थम् इह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादियिषितम्

आविष्कुर्वन् आह भगवान्—

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥१७॥ यः तु साङ्ख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मरितः आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यस्य स आत्मरतिः

एव स्याद् भवेद् आत्मतृप्तः च आत्मना एव तृप्तो न अन्नरसादिना मानवो मनुष्यः सन्त्यासी आत्मनि एव च सन्तुष्ट: । सन्तोषो हि बाह्यार्थलाभे सर्वस्य भवति तम् अनपेक्ष्य आत्मनि एव च सन्तृष्टः

सर्वतो वीततृष्ण इति एतत्। य ईदुश आत्मवित्। तस्य कार्यं करणीयं न विद्यते न अस्ति इत्यर्थः ॥ १७॥

किं च—

नैव तस्य कृतेनार्थो

चास्य सर्वभूतेषु न एव तस्य **परमात्मरतेः** कृतेन **कर्मणा** अर्थः प्रयोजनम् अस्ति।

भूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः।

अस्तु तर्हि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवायाख्यः अनर्थ: । न अकृतेन इह लोके कश्चन कश्चिद् अपि प्रत्यवायप्राप्तिरूप आत्महानिलक्षणो वा न एव

अस्ति। न च अस्य सर्वभृतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु

ऐसे जो महात्मा ब्राह्मणगण अज्ञानियोंद्वारा अवश्य की जानेवाली पुत्रादिकी इच्छाओंसे रहित होकर केवल शरीर-निर्वाहके लिये भिक्षाका आचरण करते हैं, उनका आत्मज्ञाननिष्ठासे अतिरिक्त अन्य

अथवा स्वयं ही भगवान् शास्त्रके अर्थको भलीभाँति समझानेके लिये 'यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको

जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है,

कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता' ऐसा श्रुतिका तात्पर्य जो कि इस गीताशास्त्रमें प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस (श्रुति-अर्थ) को प्रकट करते हुए बोले—

परंतु जो आत्मज्ञाननिष्ठ सांख्ययोगी, केवल

आत्मामें ही रतिवाला है अर्थात् जिसका आत्मामें ही प्रेम है, विषयोंमें नहीं और जो मनुष्य अर्थात संन्यासी आत्मासे ही तृप्त है-जिसकी तृप्ति अन्न-रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामें ही सन्तृष्ट है, बाह्य विषयोंके लाभसे तो सबको सन्तोष होता ही है, पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मामें

ही सन्तुष्ट है अर्थात् सब ओरसे तृष्णारहित है। जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उसके लिये कुछ भी कर्तव्य l नहीं है॥ १७॥ क्योंकि—

कश्चिदर्थव्यपाश्रय:॥ १८॥ उस परमात्मामें प्रीतिवाले पुरुषका इस लोकमें कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है।

नाकृतेनेह कश्चन।

कुछ भी अर्थ-व्यपाश्रय नहीं होता।

तो फिर कर्म न करनेसे उसको प्रत्यवायरूप अनर्थकी प्राप्ति होती होगी ? (इसपर कहते हैं—) उसके न करनेसे भी उसे इस लोकमें कोई प्रत्यवायप्राप्तिरूप या आत्महानिरूप अनर्थकी प्राप्ति नहीं होती तथा ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सब प्राणियोंमें उसका

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 88 प्रयोजननिमित्तकियासाध्यो किसी फलके लिये (किसी प्राणिविशेषका) जो व्यपाश्रयो

व्यपाश्रयणम्। कञ्चिद् भूतविशेषम् आश्रित्य न साध्यः कश्चिद् अर्थः अस्ति। येन तदर्था क्रिया

अनुष्ठेया स्यात्। न त्वम् एतस्मिन् सर्वतः सम्प्लुतोदकस्थानीये

सम्यग्दर्शने वर्तसे॥ १८॥

यत एवम्—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म

असक्तो

तस्माद् असक्तः **सङ्गवर्जितः** सततं **सर्वदा** । कार्यं कर्तव्यं नित्यं कर्म समाचर निर्वर्तय।

असक्तो हि यस्मात् समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् परं मोक्षम् आप्नोति पूरुषः सत्त्वशुद्धिद्वारेण

इत्यर्थः ॥ १९॥

यस्मात् च-

लोकसङ्ग्रहमेवापि कर्मणा एव हि यस्मात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः

संसिद्धिं मोक्षं गन्तुम् आस्थिताः प्रवृत्ता जनकादयो

जनकाश्वपतिप्रभृतयः।

यदि ते प्राप्तसम्यग्दर्शनाः ततो लोकसङ्ग्रहार्थं

प्रारब्धकर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्त्रस्य

एव कर्म संसिद्धिम् आस्थिता इत्यर्थः। अथ अप्राप्तसम्यग्दर्शना जनकादयः तदा कर्मणा

सत्त्वशृद्धिसाधनभृतेन क्रमेण संसिद्धिम् आस्थिता इति व्याख्येयः श्लोकः।

सो इस आत्मज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पडे।

क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है

परंतु तू इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयस्थानीय यथार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं है॥ १८॥

जब कि ऐसी बात है— समाचर।

ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

इसलिये तू आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-नित्यकर्मोंका सदा भलीभाँति आचरण किया कर। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करनेवाला अर्थात्

ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष, अन्त:करणकी शुद्धिद्वारा मोक्षरूप परमपद पा लेता है॥ १९॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

एक और भी कारण है-

क्योंकि-पहले जनक-अश्वपति प्रभृति विद्वान् क्षत्रिय लोग कर्मोंद्वारा ही मोक्षप्राप्तिके लिये प्रवृत्त हए थे।

यहाँ इस श्लोककी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो चुके थे तब तो वे प्रारब्धकर्मा होनेके कारण

लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात् संन्यास ग्रहण किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए, और

यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानको प्राप्त नहीं थे, तो वे अन्त:करणकी शुद्धिके साधनरूप कर्मींसे क्रमश:

परम सिद्धिको प्राप्त हए।

यदि तू यह मानता हो कि आत्मतत्त्वको न

जाननेवाले जनकादि पूर्वजोंद्वारा कर्तव्य-कर्म किये

गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी

तो भी तू प्रारब्ध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे लोकसंग्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात लोगोंकी

उलटे मार्गमें जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करनारूप

जो लोकसंग्रह है, उस लोकसंग्रहरूप प्रयोजनको

लोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिये

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्म करता है अर्थात् प्रधान

तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस लौकिक या वैदिक

मनुष्य जिस-जिस कर्ममें बर्तता है, दूसरे लोग उसके

अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण किया

प्रथाको प्रामाणिक मानता है, लोग उसीके अनुसार

चलते हैं अर्थात् उसीको प्रमाण मानते हैं॥ २१॥

देखते हुए भी, कर्म करना चाहिये॥ २०॥

करना चाहिये? सो कहते हैं—

कृतार्थ पुरुषोंको भी कर्म अवश्य करने चाहिये।

अथ मन्यसे पुर्वैः अपि जनकादिभिः अपि अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतं तावता न

अवश्यम् अन्येन कर्तव्यं सम्यग्दर्शनवता

कृतार्थेन इति। तथापि प्रारब्धकर्मायत्तः त्वं लोकसङ्ग्रहम्

एव अपि लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसङ्ग्रहः तम् एव अपि प्रयोजनं सम्पश्यन्

कर्तुम् अर्हसि॥ २०॥

लोकसङ्ग्रहं कः कर्तुम् अर्हति कथं च इति ।

उच्यते—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ २१॥ यद् यत् कर्म आचरित येषु येषु श्रेष्ठः

प्रधानः तत् तद् एव कर्म आचरति इतरः अन्यो

जनः तदनुगतः।

किं च स श्रेष्ठो यत् प्रमाणं कुरुते लौकिकं वैदिकं वा लोक: तद् अनुवर्तते तद् एव

प्रमाणीकरोति इत्यर्थः॥ २१॥

यदि अत्र ते लोकसङ्ग्रहकर्तव्यतायां | यदि इस लोकसंग्रहकी कर्तव्यतामें तुझे कुछ विप्रतिपत्तिः तर्हि मां किं न पश्यसि— न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन।

है अर्थात् मुझे कुछ भी करना नहीं है; क्योंकि मुझे

कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है तो भी मैं कर्मोंमें बर्तता ही हूँ॥ २२॥

वर्ते एव च कर्मणि अहम्॥ २२॥

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त

न अनवासम् अप्राप्तम् अवासव्यं प्रापणीयं तथापि

न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यं। त्रिषु अपि लोकेषु किञ्चन किञ्चिद् अपि। कस्माद्

करते हैं।

एव च कर्मणि॥२२॥ हे पार्थ! तीनों लोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं

शंका हो तो तु मुझे क्यों नहीं देखता—

# यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः।

## मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥२३॥

यदि पुनः अहं न वर्तेयं जातु कदाचित्।

कर्मणि अतन्द्रितः अनलसः सन् मम श्रेष्ठस्य

कर्मोंमें न बरतूँ, तो हे पार्थ! ये मनुष्य सब प्रकारसे सतो वर्त्म मार्गम् अनुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ

सर्वशः **सर्वप्रकारैः ॥ २३॥** 

तथा च को दोष इति आह—

उत्मीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्।

उत्सीदेयु: विनश्येयु: इमे सर्वे लोका लोकस्थितिनिमित्तस्य कर्मणः अभावात्, न

कुर्यां कर्म चेद् अहम्, किं च सङ्करस्य च कर्ता स्याम्। तेन कारणेन उपहन्याम् इमाः प्रजाः

प्रजानाम् अनुग्रहाय प्रवृत्तः तद् उपहतिम् उपहननं कुर्याम् इत्यर्थः। मम ईश्वरस्य अननुरूपम् आपद्येत॥ २४॥

यदि पुनः अहम् इव त्वं कृतार्थबृद्धिः

आत्मविद् अन्यो वा तस्य अपि आत्मनः

कर्तव्याभावे अपि परानुग्रह एव कर्तव्य इति— सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।

सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति इति केचिद् अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वान् आत्मवित् तथा असक्तः सन्।

तद्वत् किमर्थं करोति तत् शृण्, चिकीर्षुः कर्तुम् इच्छुः लोकसङ्ग्रहम्॥ २५॥

मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण कर रहे हैं॥ २३॥

यदि मैं कदाचित् आलस्यरहित—सावधान होकर

ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा? सो कहते हैं—

सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥२४॥ यदि मैं कर्म न करूँ तो लोकस्थितिके लिये किये जानेवाले कर्मोंका अभाव हो जानेसे यह सब लोक

> नष्ट हो जायँगे और मैं वर्णसंकरका कर्ता होऊँगा. इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूँगा, अर्थात् प्रजापर अनुग्रह करनेमें लगा हुआ मैं इनका हनन करनेवाला बनूँगा। यह सब मुझ ईश्वरके अनुरूप नहीं

होगा॥ २४॥ यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई कृतार्थबुद्धि आत्मवेत्ता हो, तो उसको भी अपने लिये कर्तव्यका अभाव होनेपर भी केवल दूसरोंपर अनुग्रह (करनेके

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् ॥ २५॥ हे भारत! 'इस कर्मका फल मुझे मिलेगा' इस

> प्रकार कर्मोंमें आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं आत्मवेत्ता विद्वान्को भी आसक्तिरहित होकर उसी तरह कर्म करना चाहिये।

> आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्यों करता है ? सो सुन—वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाला है (इसलिये

करता है) ॥ २५॥

लिये कर्म) करना चाहिये—

एवं लोकसङ्ग्रहं चिकीर्षोः न मम आत्मविदः कर्तव्यम् अस्ति अन्यस्य वा लोकसङ्ग्रहं मुक्तवा

ततः तस्य आत्मविद इदम् उपदिश्यते—

छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। अत: उस आत्मवेत्ताके लिये यह उपदेश किया जाता है-

इस प्रकार लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाले मुझ परमात्माका या दूसरे आत्मज्ञानीका, लोकसंग्रहको

(ज्ञानीको चाहिये कि) कर्मोंमें आसक्तिवाले-

विवेकरहित अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद उत्पन्न न करे

अर्थात् 'मेरा यह कर्तव्य है, इस कर्मका फल मुझे भोगना है' इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा बुद्धि

बनी हुई है, उसको विचलित करना बुद्धिभेद करना

अज्ञानियोंके ही (सदृश) उन कर्मींका (शास्त्रानुकूल) l आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे॥ २६॥

तो फिर क्या करे? समाहितचित्त विद्वान् स्वयं

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्।

है सो न करे।

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्॥ २६॥ बुद्धेः भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कर्तव्यं बुद्धिको विचलित करनेका नाम बुद्धिभेद है,

भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम् इति

निश्चितरूपाया बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न जनयेद् न उत्पादयेद् अज्ञानाम् अविवेकिनां कर्मसङ्गिनां कर्मणि आसक्तानाम् आसङ्गवताम्।

किं तु कुर्यात्, जोषयेत् कारयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् स्वयं तद् एव अविदुषां कर्म युक्तः अभियुक्तः समाचरन्॥ २६॥

अविद्वान् अज्ञः कथं कर्मसु सज्जते इति | मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कर्मींमें किस प्रकार आसक्त ह— | होता है ? सो कहते हैं— आह— प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। कर्ताहमिति मन्यते॥ २७॥ अहङ्कारविमृढात्मा

प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्था तस्याः प्रकृतेः गणै: विकारै: कार्यकरणरूपै: क्रियमाणानि कर्माणि

लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वशः सर्वप्रकारैः। अहङ्कारविमूढात्मा कार्यकरणसङ्गातात्मप्रत्ययः

अहङ्कारः तेन विविधं नानाविधं मृढ आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम्। कार्यकरणधर्मा

कार्यकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि मन्यमानः तत्तत्कर्मणाम् अहं कर्ता इति

किये जाते हैं। परंतु अहंकारविमुढात्मा—कार्य और

करणके संघातरूप शरीरमें आत्मभावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस अहंकारसे जिसका अन्त:करण अनेक प्रकारसे मोहित हो चुका है ऐसा—देहेन्द्रियके धर्मको

अपना धर्म माननेवाला, देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश

सत्त्व, रजस् और तमस्—इन तीनों गुणोंकी जो साम्यावस्था है, उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, उस

प्रकृतिके गुणोंसे अर्थात् कार्य और करणरूप\* समस्त

विकारोंसे लौकिक और शास्त्रीय सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे

प्रकृतिके कर्मींको अपनेमें मानता हुआ उन-उन कर्मींका 🖁 'मैं कर्ता हूँ ' ऐसा मान बैठता है ॥ २७॥

मन्यते॥ २७॥ \* आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा— इनका नाम करण है।

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः।

यः पुनः विद्वान्—

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥ २८॥

हे महाबाहो! वह तत्त्ववेत्ता. किसका तत्त्ववेत्ता?

परंतु जो ज्ञानी है-

गुण-कर्म-विभागका, अर्थात् गुणविभाग और कर्मविभागके \* तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानी, 'इन्द्रियादिरूप

गुण ही विषयरूप गुणोंमें बर्त रहे हैं, आत्मा नहीं

बर्तता' ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता। उन कर्मींमें प्रीति नहीं करता॥ २८॥

l परंतु जो—

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु।

प्रकृतेः गुणैः सम्यङ्गूढाः सम्मोहिताः सन्तः सज्जन्ते गुणानां कर्मस् गुणकर्मस् वयं

तानकृत्स्त्रविदो मन्दान्कृत्स्त्रविन्न विचालयेत्॥ २९॥

चलायमान न करे।

\* त्रिगुणात्मिका मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और शब्दादि

पाँच विषय— इन सबके समुदायका नाम 'गुणविभाग' है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाम 'कर्मविभाग' है।

प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष 'हम

अमुक फलके लिये यह कर्म करते हैं' इस प्रकार गुणोंके कर्मीमें आसक्त होते हैं। उन पूर्णरूपसे न

समझनेवाले, कर्मफलमात्रको ही देखनेवाले और कर्मोंमें आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंको अच्छी प्रकार समस्त तत्त्वको समझनेवाला आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं

अभिप्राय यह कि बुद्धिभेद करना ही उनको चलायमान करना है, सो न करे॥ २९॥

तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुको किस

प्रकार कर्म करना चाहिये? सो कहते हैं— निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः॥३०॥

गुणकर्मविभागयो: गुणविभागस्य कर्मविभागस्य

विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न सज्जते। सक्तिं न करोति॥ २८॥

तत्त्ववित् तु महाबाहो कस्य तत्त्वविद्।

कर्म कुर्मः फलाय इति। तान् कर्मसङ्गिनः

च तत्त्वविद् इत्यर्थः। गुणाः करणात्मका गुणेषु

ये पुनः—

अकृत्स्त्रविदः, कर्मफलमात्रदर्शिनो मन्दान् मन्दप्रज्ञान् कृत्स्रविद् आत्मवित् स्वयं न

विचालयेत्।

इत्यर्थः॥ २९॥

कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुणा | कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते— मिय सर्वाणि कर्माणि सन्त्रस्याध्यात्मचेतसा।

बुद्धिभेदकरणम् एव चालनं तद् न कुर्याद्

सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा विवेकबुद्ध्या अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि

मिय वास्देवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मिन

इति अनया बुद्ध्या, किं च निराशी: त्यक्ताशी: निर्ममो ममभाव:

च निर्गतो यस्य तव स त्वं निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरो विगतसन्तापो विगतशोकः

सन् इत्यर्थः॥ ३०॥

यद् एतद् मतं कर्म कर्तव्यम् इति सप्रमाणम् |

उक्तं तत् तथा—

ये मे मदीयम् इदं मतम् अनुतिष्ठन्ति | **अनुवर्तन्ते** मानवा **मनुष्याः** श्रद्धावन्तः

श्रद्दधाना अनसूयन्तः असूया च मिय गुरौ वासुदेवे अकुर्वन्तः, मुच्यन्ते ते अपि ऐसे मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मींसे मुक्त हो एवम्भृताः कर्मभिः धर्माधर्माख्यैः॥ ३१॥

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्ध

ये तु तद्विपरीता एतद् मम मतम् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति **न अनुवर्तन्ते** मे मतं सर्वेषु **ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते।** सर्वज्ञानविमूढान्

तान् विद्धि नष्टान् **नाशं गतान्** अचेतसः

अविवेकिनः ॥ ३२॥

कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं न अनुतिष्ठन्ति परधर्मम् अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च न अनुवर्तन्ते, त्वत्प्रतिकूलाः कथं न बिभ्यति

त्वच्छासनातिक्रमदोषात्, तत्र आह—

ईश्वरके लिये सेवककी तरह कर रहा हूँ' इस बुद्धिसे सब कर्म मुझमें अर्पण करके, तथा निराशी—आशारहित और निर्मम यानी जिसका मेरापन सर्वथा नष्ट हो चुका हो उसे निर्मम

जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुस्वरूप मुझ वासुदेवमें

असूया न करते हुए (मेरे गुणोंमें दोष न देखते

मुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेवमें

विवेकबुद्धिसे सब कर्म छोडकर अर्थात् 'में सब कर्म

कहते हैं, ऐसा होकर तू शोकरहित हुआ युद्ध कर अर्थात् चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्ध कर॥ ३०॥

'कर्म करने चाहिये' ऐसा जो यह मत प्रमाणसहित कहा गया वह यथार्थ है (ऐसा मानकर)—

ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥३१॥

> हुए) मेरे इस मतके अनुसार चलते हैं, वे l जाते हैं॥ ३१॥

नष्टानचेतसः॥ ३२॥

वे समस्त ज्ञानोंमें अनेक प्रकारसे मूढ़ हैं। सब ज्ञानोंमें मोहित हुए उन अविवेकियोंको तो तू नाशको प्राप्त हुए ही जान॥ ३२॥

तो फिर वे (लोग) किस कारणसे आपके मतके अनुसार नहीं चलते ? दूसरेके धर्मका अनुष्ठान करते हैं

परंतु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतको निन्दा

करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण नहीं करते,

और स्वधर्माचरण नहीं करते ? आपके प्रतिकृल होकर आपके शासनको उल्लङ्घन करनेके दोषसे क्यों नहीं डरते, इसमें क्या कारण है ? इसपर कहते हैं-

## सदुशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानि।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति॥३३॥

सदूशम् अनुरूपं चेष्टते कस्याः स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृतिः नाम पूर्वकृत-

धर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमानजन्मादौ अभिव्यक्तः

सा प्रकृतिः तस्याः सदुशम् एव सर्वो जन्तुः

ज्ञानवान् अपि किं **पुनः मूर्खः।** तस्मात् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं

करिष्यति मम वा अन्यस्य वा॥ ३३॥

यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदृशम्

एव चेष्टते न च प्रकृतिशून्यः कश्चिद् अस्ति, ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपत्तेः, शास्त्रा-नर्थक्यप्राप्तौ इदम् उच्यते—

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम् अर्थे

शब्दादिविषये इष्टे रागः अनिष्टे द्वेष इति एवं प्रतीन्द्रियार्थे रागद्वेषौ अवश्यम्भाविनौ।

तत्र अयं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते—

शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम् एव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्। या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेषपुरः-सरा एव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति तदा

स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति।

सभी प्राणी एवं ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार ही चेष्टा करते हैं अर्थात् जो पूर्वकृत पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिमें प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है, उसके अनुसार ज्ञानवान् भी

चेष्टा किया करता है। फिर मुर्खकी तो बात ही क्या है? इसलिये सभी प्राणी (अपनी) प्रकृति अर्थात्

स्वभावकी ओर जा रहे हैं, इसमें मेरा या दूसरेका शासन क्या कर सकता है?॥ ३३॥ यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप

ही चेष्टा करते हैं, प्रकृतिसे रहित कोई है ही नहीं, तब तो पुरुषके प्रयत्नकी आवश्यकता न रहनेसे विधि-निषेध बतलानेवाला शास्त्र निरर्थक होगा ? इसपर यह कहते हैं—

परिपन्थिनौ ॥ ३४॥ इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमें अर्थात् सभी इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें राग और द्वेष स्थित हैं, अर्थात् इष्टमें राग और अनिष्टमें द्वेष—ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें

राग और द्वेष दोनों अवश्य रहते हैं।

वहाँ पुरुष-प्रयत्नकी और शास्त्रकी आवश्यकताका विषय इस प्रकार बतलाते हैं-शास्त्रानुसार वर्तनेमें लगे हुए मनुष्यको चाहिये कि वह पहलेसे ही राग-द्वेषके वशमें न हो।

अभिप्राय यह कि मनुष्यकी जो प्रकृति है वह राग-द्वेषपूर्वक ही अपने कार्यमें मनुष्यको नियुक्त

करती है। तब स्वाभाविक ही स्वधर्मका त्याग और परधर्मका अनुष्ठान होता है।

परंतु जब यह जीव प्रतिपक्ष-भावनासे राग-

इसलिये (कहते हैं कि) मनुष्यको राग-द्वेषके

रागद्वेषयुक्त मनुष्य तो शास्त्रके अर्थको भी उलटा

मान लेता है और परधर्मको भी धर्म होनेके नाते

अनुष्ठान करनेयोग्य मान बैठता है। परंतु उसका ऐसा

द्वेषका संयम कर लेता है, तब केवल शास्त्रदृष्टिवाला

हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वशमें नहीं रहता।

वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे (राग-द्वेष) ही

इस जीवके परिपन्थी हैं अर्थात् चोरकी भाँति कल्याणमार्गमें

यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति,

तदा शास्त्रदृष्टिः एव पुरुषो भवति, प्रकृतिवशः।

तस्मात् तयो रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्।

यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो-

मार्गस्य विघ्नकर्तारौ तस्करौ इव इत्यर्थः ॥ ३४॥ विघ्न करनेवाले हैं ॥ ३४॥

तत्र रागद्वेषप्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थम् अपि

अन्यथा परधर्मः अपि धर्मत्वाद् अनुष्ठेय एव

इति तद् असत्— श्रेयान्स्वधर्मो विगुण:

स्वधर्मे निधनं श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वो धर्मः स्वधर्मो

विगुणः अपि विगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः प्रत्यंगोंसहित सम्पादन किये गये भी पर-धर्मकी परधर्मात् स्वनुष्ठितात् साद्गुण्येन सम्पादिताद् अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म अपि। स्वधर्मे स्थितस्य निधनं मरणम् अपि श्रेयः

परधर्मे स्थितस्य जीवितात्, कस्मात्, परधर्मी भयावहो नरकादिलक्षणं भयम् आवहति

यतः॥ ३५॥

अर्जुन उवाच— यद्यपि अनर्थमूलं 'ध्यायतो विषयान् पुंसः',

'रागद्वेषौ ह्यस्य परिपन्थिनौ' **इति च उक्तं** 

विक्षिप्तम् अनवधारितं च तद् उक्तम्, तत् संक्षिप्तं निश्चितं च इदम् एव इति ज्ञातुम्

इच्छन् अर्जुन उवाच ज्ञाते हि तस्मिन्

तदुच्छेदाय यत्नं कुर्याम् इति—

मानना भूल है— परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। भयावहः॥ ३५॥ परधर्मो अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात् अंग-

कल्याणकर है अर्थात् अधिक प्रशंसनीय है। पर-धर्ममें स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा स्वधर्ममें स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरेका धर्म भयदायक है-नरक आदि रूप भयका देनेवाला है॥ ३५॥

अर्जुन बोले—

हुए अर्जुन बोले-

परिपन्थिनौ' इत्यादि प्रकरणोंमें अनर्थका मूल कारण बतलाया गया, पर वह भिन्न-भिन्न प्रकरणोंमें और अनिश्चितरूपसे कहा गया है। इसलिये वह 'अनर्थोंका कारण ठीक यही है।' इस प्रकार निश्चयपूर्वक और संक्षेपसे जाननेमें आ जाय तो मैं उसके उच्छेदके लिये प्रयत करूँ, इस विचारसे उसके जाननेकी इच्छा करते

यद्यपि 'ध्यायतो विषयान् पुंसः', 'रागद्वेषौ ह्यस्य

(विष्णुपु० ६।५।७४)

#### अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित:॥३६॥

हे वृष्णिकुलमें उत्पन्न हुए कृष्ण! किस प्रधान

कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष स्वयं न चाहता

हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेवककी तरह

बलपूर्वक लगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण

जिसको तू पूछता है, सर्व अनर्थोंके कारणरूप उस

'सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और

तथा 'उत्पत्ति और प्रलयको, भूतोंके आने और

जानेको एवं विद्या और अविद्याको जो जानता है,

वैरीके विषयमें सुन (इस उद्देश्यसे) भगवान् बोले—

मोक्ष-इन छ:का नाम भग है' यह ऐश्वर्य आदि

छहों गुण बिना प्रतिबन्धके, सम्पूर्णतासे जिस वासुदेवमें

[आचार्य पहले भगवान् शब्दका अर्थ करते हैं।]

किया करता है ?॥ ३६॥

सदा रहते हैं।

लगाया करता है।

अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञा इव भृत्यः अयं पापं कर्म चरित आचरित पूरुषः

स्वयम् अनिच्छन् अपि हे वार्ष्णेय वृष्णिकुलप्रसूत

समुद्भवः। कामो हि उद्भूतो रजः प्रवर्तयन्

बलाद् इव नियोजितो राज्ञा इव इति उक्तो

दुष्टान्तः॥ ३६॥

शृणु त्वं तं वैरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं

पृच्छिसि — श्रीभगवानुवाच — 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः।

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीरणा॥'

ऐश्वर्यादिषट्कं यस्मिन् वासुदेवे नित्यम्

अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते। 'उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥'

रजोगुणसमुद्भवो रजोगुणात् समुद्भवो यस्य

स कामो रजोगुणसमुद्भवो रजोगुणस्य वा

पुरुषं प्रवर्तयति।

यह काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है अथवा यों समझो कि रजोगुणका उत्पादक है; क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुषको कर्ममें

उसका नाम भगवान् है' अत: उत्पत्ति आदि सब (विष्णुपु० ६।५।७८) विषयोंको जो भलीभाँति जानते हैं, वे वासुदेव उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवान् इति। 'भगवान्' नामसे वाच्य हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्॥३७॥ एष सर्वलोकशत्रुः यन्निमित्ता यह काम जो सब लोगोंका शत्रु है, जिसके निमित्तसे जीवोंको सब अनर्थोंकी प्राप्ति होती है, सर्वानर्थप्राप्तिः प्राणिनाम्, स एष कामः प्रतिहतः वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते। अतः क्रोधः क्रोधके रूपमें बदल जाता है, इसलिये क्रोध भी अपि एष एव। यही है।

तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां रजःकार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते।

महाशनो महद् अशनम् अस्य इति महाशनः

अत एव महापाप्मा। कामेन हि प्रेरितो जन्तुः पापं करोति। अतो विद्धि एनं कामम् इह संसारे

वैरिणम्॥ ३७॥

कथं वैरी इति दृष्टान्तैः प्रत्याययति—

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च।

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥ ३८॥ धूमेन सहजेन आव्रियते विह्नः प्रकाशात्मकः

अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन च, यथा उल्बेन **गर्भवेष्टनेन जरायुणा** आवृत

आच्छादितो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम् ॥ ३८ ॥ विका हुआ है॥ ३८॥ किं पुनः तद् इदंशब्दवाच्यं यत् कामेन |

आवृतम् इति उच्यते—

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥ ३९॥

आवृतम् एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम् अनर्थे प्रयुक्तः

पूर्वम् एव इति। दुःखी च भवति नित्यम् एव।

अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूर्खस्य। स हि कामं तृष्णाकाले मित्रम् इव पश्यन् तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति, तृष्णया अहं दुःखित्वम् आपादित इति, न पूर्वम् एव अतो ज्ञानिन एव

नित्यवैरी।

तथा यह काम बहुत खानेवाला है। इसलिये महापापी भी है, क्योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। इसलिये इस कामको ही तु इस

तथा रजोगुणके कार्य-सेवा आदिमें लगे हुए

दु:खित मनुष्योंका ही यह प्रलाप सुना जाता है कि

'तृष्णा ही हमसे अमुक काम करवाती है' इत्यादि।

संसारमें वैरी जान॥ ३७॥ यह काम किस प्रकार वैरी है, सो दृष्टान्तोंसे समझाते हैं—

जैसे प्रकाशस्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए अन्धकाररूप धूएँसे और दर्पण जैसे मलसे आच्छादित हो जाता है तथा जैसे गर्भ अपने आवरणरूप जेरसे आच्छादित होता है वैसे ही उस कामसे यह (ज्ञान)

जिसका (उपर्युक्त श्लोकमें) **'इदम्'** शब्दसे संकेत किया गया है—जो कामसे आच्छादित है, वह कौन है ? सो कहा जाता है—

ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वैरीसे ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके द्वारा मैं अनर्थोंमें नियुक्त किया गया हूँ। इससे

वह सदा दु:खी भी होता है। इसलिये यह ज्ञानीका ही नित्य वैरी है मूर्खका नहीं; क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णाके समय उसको मित्रके समान समझता है। फिर जब उसका परिणामरूप दु:ख प्राप्त होता है तब

समझता है कि 'तृष्णाके द्वारा मैं दु:खी किया गया हूँ ' पहले नहीं जानता, इसलिये यह 'काम ' ज्ञानीका ही नित्य वैरी है।

अस्य इति कामरूपः तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूरणम् अस्य इति दृष्पुरः तेन अनलेन न अस्य अलं

पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन॥ ३९॥

किमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम् आह ज्ञाते हि

शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शत्रुनिबर्हणं कर्तुं शक्यते

इति— इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्॥४०॥ इन्द्रियाणि मनो बृद्धिः च अस्य कामस्य काम इन आश्रयभूत इन्द्रियादिके द्वारा ज्ञानको आच्छादित

अधिष्ठानम् आश्रय उच्यते। एतैः इन्द्रियादिभिः आश्रयै: विमोहयति विविधं मोहयति एष कामो ज्ञानम् आवृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्॥ ४०॥ करता है॥ ४०॥

यत एवम्— । जब कि ऐसा है— तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्पानं प्रजिह होनं

तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ पूर्वं नियम्य वशीकृत्य भरतर्षभ पाप्मानं पापाचारं कामं प्रजिह हि परित्यज, एनं प्रकृतं वैरिणं ज्ञान-

विज्ञाननाशनम्। ज्ञानं शास्त्रत आचार्यतः च आत्मादीनाम्

अवबोधः, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः तयोः ज्ञानविज्ञानयोः श्रेयःप्राप्तिहेत्वोः नाशनं प्रजिह

हि आत्मनः परित्यज इत्यर्थः॥ ४१॥

हुए वैरी पापाचारी कामका परित्याग कर।

अभिप्राय यह कि शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविद्या आदि पदार्थोंका बोध होता है उसका नाम 'ज्ञान' है,

ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

इसलिये हे भरतर्षभ! तू पहले इन्द्रियोंको वशमें

करके ज्ञान और विज्ञानके नाशक इस ऊपर बतलाये

जो अति कष्टसे पूर्ण होता है तथा जो अनल है,

भोगोंसे कभी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे कामनारूप

ज्ञानको आच्छादित करनेवाला होनेके कारण जो सबका वैरी है वह काम कहाँ रहनेवाला है ? अर्थात्

उसका आश्रय क्या है ? क्योंकि शत्रुके रहनेका स्थान

जान लेनेपर सहजमें ही उसका नाश किया जा सकता

इन्द्रियाँ, मन और बृद्धि यह सब इस कामके

अधिष्ठान अर्थात् रहनेके स्थान बतलाये जाते हैं। यह

करके इस जीवात्माको नाना प्रकारसे मोहित किया

वैरीद्वारा (ज्ञान आच्छादित है)॥ ३९॥

है। इसपर कहते हैं—

एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम विज्ञान है, अपने कल्याणकी प्राप्तिके कारणरूप उन

ज्ञान और विज्ञानको यह काम नष्ट करनेवाला है, इसलिये इसका परित्याग कर॥ ४१॥

इन्द्रियाणि आदौ नियम्य कामं शत्रुं जिहि हि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कामं त्याग कर—ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर

इसका त्याग करना चाहिये, यह बतलाते हैं-

पहले इन्द्रियोंको वशमें करके कामरूप शत्रुका

जह्याद् इति उच्यते—

#### इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥४२॥

इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पञ्च देहं स्थूलं बाह्यं पण्डितजन बाह्य, परिच्छिन्न और स्थूल देहकी

परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरस्थत्वव्यापि-

त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टानि आहुः पण्डिताः।

तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः सङ्कल्पविकल्पा-

त्मकम्। तथा मनसः तु परा बुद्धिः निश्चयात्मिका। तथा यः सर्वदृश्येभ्यो बुद्ध्यन्तेभ्यः अभ्यन्तरः,

यं देहिनम् इन्द्रियादिभिः आश्रयैः युक्तः कामो

ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति उक्तम्, स बुद्धेः द्रष्टा परमात्मा॥ ४२॥

अपेक्षा सुक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक आदि गुणोंसे

है, जिसके विषयमें कहा है कि उस आत्माको

युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंको पर अर्थात् श्रेष्ठ कहते हैं।

तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा निश्चयात्मिका

बुद्धिको श्रेष्ठ बताते हैं। एवं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त दृश्य पदार्थीके अन्तख्यापी

इन्द्रियादि आश्रयोंसे युक्त काम ज्ञानावरणद्वारा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका (भी) द्रष्टा परमात्मा (सबसे श्रेष्ठ) है॥ ४२॥

## एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्॥४३॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूप-

एवं बुद्धेः परम् आत्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक् स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एव आत्मना संस्कृतेन

मनसा सम्यक् समाधाय इत्यर्थ:। जिह एनं शत्रं हे महाबाहो कामरूपं दुरासदम् दु:खेन आसद आसादनं प्राप्ति: यस्य तं दुरासदं

दुर्विज्ञेयानेकविशेषम् इति॥ ४३॥

मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके. हे महाबाहो! इस कामरूप दुर्जय शत्रुका त्याग कर

और आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात् शुद्ध

इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर

अर्थात् जो दु:खसे वशमें किया जाता है उस अनेक दुर्विज्ञेय विशेषणोंसे युक्त कामका त्याग कर दे॥ ४३॥

निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय:॥ ३॥

#### चतुर्थोऽध्यायः

अयं योगः अध्यायद्वयेन उक्तो ज्ञाननिष्ठालक्षणः ससत्र्यासः कर्मयोगोपायः,

यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो

निवृत्तिलक्षणः च, गीतासु च सर्वासु अयम्

एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तं

वेदार्थं मन्वानः तं वंशकथनेन स्तौति

श्रीभगवान्—

श्रीभगवानुवाच—

इमं

विवस्वान्मनवे प्राह

विवस्वते

योगं

इमम् अध्यायद्वयेन उक्तं योगं विवस्वते

आदित्याय सर्गादौ प्रोक्तवान् अहं जगत्परि-

पालियतृणां क्षत्रियाणां बलाधानाय। तेन योग-

बलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम्।

ब्रह्मक्षत्रपरिपालिते जगत्परिपालियतुम् अलम्। अव्ययम् **अव्ययफलत्वात्। न हि अस्य** 

सम्यग्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्यं फलं व्येति।

स च विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे

स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत्॥ १॥

कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्याससहित

ज्ञाननिष्ठारूप योग पूर्वके दो अध्यायोंमें (दूसरे और

तीसरेमें) कहा गया है, जिसमें कि वेदका प्रवृत्तिधर्मरूप

और निवृत्तिधर्मरूप दोनों प्रकारका सम्पूर्ण तात्पर्य आ जाता है, आगे सारी गीतामें भी भगवान्को 'योग'

शब्दसे यही (ज्ञानयोग) विवक्षित है, इसलिये वेदके

अर्थको (ज्ञानयोगमें) परिसमाप्त यानी पूर्णरूपसे आ गया समझकर भगवान् वंशपरम्पराकथनसे उस (ज्ञाननिष्ठारूप योग)-की स्तुति करते हैं-

श्रीभगवान् बोले—

प्रोक्तवानहमव्ययम्।

मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्॥ १॥

जगत्-प्रतिपालक क्षत्रियोंमें बल स्थापन करनेके लिये मैंने उक्त दो अध्यायोंमें कहे हुए इस योगको

पहले सृष्टिके आदिकालमें सूर्यसे कहा था; (क्योंकि)

उस योगबलसे युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रह्मत्वकी रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंका पालन ठीक तरह हो जानेपर ये दोनों सब जगतुका

पालन अनायास कर सकते हैं। इस योगका फल अविनाशी है, इसलिये यह अव्यय है; क्योंकि इस सम्यक् ज्ञाननिष्ठारूप योगका

मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता। उस सूर्यने यह योग अपने पुत्र मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले इक्ष्वाकुसे

कहा॥१॥

परम्पराप्राप्तमिमं विद:। कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप॥ २॥

राजर्षयो

एवं क्षत्रियपरम्पराप्राप्तम् इमं राजर्षयो राजानः

च ते ऋषयः च राजर्षयो विदुः इमं योगम्। स योग: कालेन इह महता दीर्घेण नष्टो

विच्छिन्नसम्प्रदायः संवृत्तो हे परन्तप, आत्मनो

विपक्षभूताः पर उच्यन्ते तान् शौर्यतेजो-गभस्तिभिः भानुः इव तापयति इति परन्तपः

शत्रुतापन इत्यर्थः ॥ २॥

दुर्बलान् अजितेन्द्रियान् प्राप्य नष्टं योगम्

इमम् उपलभ्य लोकं च अपुरुषार्थसम्बन्धिनम्— स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥३॥

स एव अयं मया ते तुभ्यम् अद्य इदानीं योग: प्रोक्त: पुरातन:। भक्त: असि मे सखा च असि इति। रहस्यं हि यस्माद् एतद् उत्तमं योगो

ज्ञानम् इत्यर्थः ॥ ३ ॥

भगवता विप्रतिषिद्धम् उक्तम् इति मा भूत् । कस्यचिद् बुद्धिः इति परिहारार्थं चोद्यम् इव कुर्वन्—

अर्जुन उवाच— अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥४॥

अपरम् अर्वाग् वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं **पूर्वं सर्गादौ** जन्म **उत्पत्तिः** विवस्वत आदित्यस्य। तत् कथम् एतद् विजानीयाम् अविरुद्धार्थतया यः त्वम् एव आदौ प्रोक्तवान् इमं योगम्, स एव

त्वम् इदानीं मह्यं प्रोक्तवान् असि इति॥ ४॥

थे—जाना। हे परंतप! (अब) वह योग इस मनुष्यलोकमें बहुत कालसे नष्ट हो गया है। अर्थात् उसकी सम्प्रदाय-परम्परा टूट गयी है। अपने विपक्षियोंको पर कहते हैं, उन्हें जो शौर्यरूप तेजकी किरणोंके द्वारा

इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस

योगको राजर्षियोंने—जो कि राजा और ऋषि दोनों

सूर्यके समान तपता है वह पपातप यानी शत्रुओंको तपानेवाला कहा जाता है॥ २॥

। अजितेन्द्रिय और दुर्बल मनुष्योंके हाथमें पडकर यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही | लोगोंको पुरुषार्थरहित हुए देखकर—

वहीं यह पुराना योग, यह सोचकर कि तू मेरा भक्त और मित्र है, अब मैंने तुझसे कहा है; क्योंकि | यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है॥ ३॥

भगवान्ने असङ्गत कहा, ऐसी धारणा किसीकी न हो जाय, अतः उसको दूर करनेके लिये शङ्का करता हुआ-सा-अर्जुन बोले-

आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात् अभी वसुदेवके घरमें हुआ है और सूर्यकी उत्पत्ति पहले सृष्टिके आदिमें हुई थी।

तब मैं इस बातको अविरुद्धार्थयुक्त (सुसङ्गत) कैसे समझँ कि जिन आपने इस योगको आदिकालमें कहा था, वही आप मुझसे कह रहे हैं॥ ४॥

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* १०८ या वास्देवे अनीश्वरासर्वज्ञाशङ्का मूर्खाणां भगवान् श्रीवासुदेवके विषयमें मूर्खोंकी जो ऐसी शङ्का है कि ये ईश्वर नहीं हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं तथा जिस तां परिहरन् श्रीभगवानुवाच यदर्थो हि अर्जुनस्य शङ्काको दूर करनेके लिये ही अर्जुनका यह प्रश्न है, उसका निवारण करते हुए श्रीभगवान् बोले— प्रश्न: — बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ बहुनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि। हे अर्जुन! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो चुके जन्मानि तव च हे अर्जुन तानि अहं वेद जाने हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता; क्योंकि सर्वाणि न त्वं वेत्थ जानीषे, धर्माधर्मादिप्रतिबद्ध-पुण्य-पाप आदिके संस्कारोंसे तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है। ज्ञानशक्तित्वात्। अहं पुनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वाद् परंतु मैं तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाववाला अनावरणज्ञानशक्तिः इति वेद अहं हे हूँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, | इसलिये हे परन्तप! मैं (सब कुछ) जानता हूँ॥५॥ परन्तप॥ ५॥ तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे सम्बन्ध न कथं तर्हि तव नित्येश्वरस्य धर्माधर्माभावे। अपि जन्म इति उच्यते— होनेपर भी जन्म कैसे होता है ? इसपर कहा जाता है— अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ अजः अपि जन्मरहितः अपि सन् तथा यद्यपि मैं अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययात्मा-अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिस्वभावः अपि सन् अक्षीण ज्ञानशक्ति -स्वभाववाला और ब्रह्मासे लेकर

#### तथा भूतानां ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानाम् ईश्वर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका नियमन करनेवाला ईश्वर **ईशनशील:** अपि सन्, प्रकृतिं स्वां मम वैष्णवीं भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको, मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सर्वं जगद् जिसके वशमें सब जगत् बर्तता है और जिससे मोहित

वर्तते यया मोहितं सत् स्वम् आत्मानं वास्देवं हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने-आपको नहीं जानता, न जानाति, तां प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय वशीकृत्य उस अपनी प्रकृतिको अपने वशमें रखकर केवल

सम्भवामि देहवान् इव भवामि जात इव अपनी लीलासे ही शरीरवाला-सा जन्म लिया हुआ-आत्ममायया आत्मनो मायया न परमार्थतो सा हो जाता हूँ; अन्य लोगोंकी भाँति वास्तवमें जन्म

लोकवत्॥ ६॥ नहीं लेता॥ ६॥

तत् च जन्म कदा किमर्थं च इति | वह जन्म कब और किसलिये होता है? सो उच्यते।

## यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥७॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः हानिः वर्णा-।

श्रमादिलक्षणस्य प्राणिनाम् अभ्युदयनिःश्रेयस-

साधनस्य भवति भारत, अभ्युत्थानम् उद्भवः अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहं

परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्गस्थानां |

विनाशाय च दुष्कृतां पापकारिणाम्। किं च

धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक् स्थापनं तदर्थं

जन्म मायारूपम्, कर्म च साधुपरित्राणादि,

त्यक्त्वा देहम् **इमं** पुनर्जन्म **पुनरुत्पत्तिं** न

मे मम दिव्यम् अप्राकृतम् ऐश्वरम् एवं यथोक्तं

एति न प्राप्नोति माम् एति आगच्छति स मुच्यते

यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावत्।

सम्भवामि युगे युगे प्रतियुगम्॥ ८॥

तत्—

हे अर्जुन॥ ९॥

मायया॥ ७॥

किमर्थम् l किसलिये?—

हे भारत! वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं एवं

प्राणियोंकी उन्नति और परम कल्याणका जो साधन है, उस धर्मकी जब-जब हानि होती है और अधर्मका

अभ्युत्थान अर्थात् उन्नति होती है, तब-तब ही मैं l मायासे अपने स्वरूपको रचता हुँ॥ ७॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ ८॥

सत्-मार्गमें स्थित साधुओंका परित्राण अर्थात्

(उनकी) रक्षा करनेके लिये, पापकर्म करनेवाले

दुष्टोंका नाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी प्रकार स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें अर्थात् प्रत्येक युगमें प्रकट हुआ करता हूँ॥ ८॥

वह— जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥९॥

> मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म दिव्य हैं, अर्थात् अलौकिक हैं—यानी केवल ईश्वरशक्तिसे ही होनेवाले हैं। इस प्रकार जो तत्त्वसे यथार्थ जानता है।

हे अर्जुन! वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात् पुन: उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, (बल्कि) मेरे पास आ जाता है अर्थात् मुक्त हो जाता है॥ ९॥

न एष मोक्षमार्ग इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हि | यह मोक्ष-मार्ग अभी आरम्भ हुआ है, ऐसी बात l नहीं, किंतु पहले भी—

पूर्वम् अपि— वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

वीतरागभयक्रोधा रागः च भयं च क्रोधः च जिनके राग, भय और क्रोध—चले गये हैं ऐसे वीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः, रागादि दोषोंसे रहित, ईश्वरमें तन्मय हुए-ईश्वरसे मन्मया ब्रह्मविद ईश्वराभेददर्शिनः, माम् एव अपना अभेद समझनेवाले—ब्रह्मवेत्ता और मुझ परमेश्वरके परमेश्वरम् उपाश्रिताः केवलज्ञाननिष्ठा इत्यर्थः। ही आश्रित-केवल ज्ञाननिष्ठामें स्थित ऐसे बहुत-से बहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम् एव महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप तपसे परमशुद्धिको परमात्मविषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धिं गताः सन्तो मद्भावम् ईश्वरभावं मोक्षम् प्राप्त होकर मुझ ईश्वरके भावको-मोक्षको प्राप्त हो आगताः समनुप्राप्ताः। गये हैं। 'ज्ञानतपसा' यह विशेषण इस बातका द्योतक है इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिङ्गं

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

एव आत्मभावं प्रयच्छिस न सर्वेभ्य इति किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको उच्यते— नहीं करते! इसपर कहते हैं-ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥११॥ ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत्फलार्थितया मां प्रपद्यन्ते, तान् तथा एव

तव तर्हि रागद्वेषौ स्तः येन केभ्यश्चिद्।

ज्ञानतपसा इति विशेषणम्॥ १०॥

११०

तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्णामि अहम् इति एतत्। तेषां मोक्षं प्रति अनर्थित्वात्। न हि एकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्वं च युगपत् सम्भवति। अतो ये फलार्थिनः तान् फलप्रदानेन, ये यथोक्तकारिणः तु अफलार्थिनो मुमुक्षवः च तान् ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः सत्र्यासिनो मुमुक्षवः च तान् मोक्षप्रदानेन; तथा आर्तान् आर्तिहरणेन

इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान् तथा एव

भजामि इत्यर्थः।

जो भक्त जिस प्रकारसे—जिस प्रयोजनसे—जिस फलप्राप्तिकी इच्छासे मुझे भजते हैं, उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात् उनकी कामनाके अनुसार ही फल देकर मैं उनपर अनुग्रह करता हूँ, क्योंकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती। एक ही पुरुषमें मुमुक्षुत्व और फलार्थित्व (फलकी इच्छा करना) यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते।

इसलिये जो फलकी इच्छावाले हैं उन्हें फल देकर,

जो फलको न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकारसे कर्म

कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोंकी अपेक्षा नहीं रखती॥ १०॥

तब क्या आपमें रागद्वेष हैं, जिससे कि आप

करनेवाले और मुमुक्षु हैं, उनको ज्ञान देकर, जो ज्ञानी, संन्यासी और मुमुक्षु हैं, उन्हें मोक्ष देकर तथा आर्तींका दु:ख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे मुझे भजते हैं, उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ।

राग-द्वेषके कारण या मोहके कारण तो मैं न पुनः रागद्वेषनिमित्तं मोहनिमित्तं वा कञ्चिद् भजामि। किसीको भी नहीं भजता।

वर्त्म मार्गम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः । यत्फलार्थितया

सर्वथा अपि \* सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य

यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या उच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः सर्वप्रकारैः॥ ११॥

यदि तव ईश्वरस्य रागादिदोषाभावात्

सर्वप्राणिषु अनुजिघृक्षायां तुल्यायां सर्वफल-

प्रदानसमर्थे च त्विय सित, वासुदेवः सर्वम्

इति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् त्वाम्

एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्—

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥१२॥

काङ्क्षन्तः अभीप्सन्तः कर्मणां सिद्धिं फल-

निष्पत्तिं प्रार्थयन्तः, यजन्त इह अस्मिन् लोके देवता इन्द्राग्न्याद्याः —

'अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽह-मस्मीति न स वेद यथा पश्रेवं स देवानाम्' (बृ॰

उ० १।४।१०) **इति श्रुतेः।** 

तेषां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाङ्क्षिणां

क्षिप्रं शीघ्रं हि यस्मात् मानुषे लोके, मनुष्यलोके हि शास्त्राधिकारः।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके इति विशेषणाद् अन्येषु अपि कर्मफलिसद्धिं दर्शयति भगवान्।

मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकार इति

विशेष:, तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारिकर्मणां फल-

सिद्धिः क्षिप्रं भवति कर्मजा कर्मणो जाता॥ १२॥

हैं, वे ही मनुष्य कहे जाते हैं॥ ११॥

हे पार्थ! मनुष्य सब तरहसे बर्तते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण

करते हैं, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कर्मके

अधिकारी बने हुए (उस कर्मके अनुरूप) प्रयत्न करते

यदि रागादि दोषोंका अभाव होनेके कारण सभी प्राणियोंपर आप ईश्वरकी दया समान है एवं आप सब फल देनेमें समर्थ भी हैं तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्ष

होकर-यह सारा विश्व वासुदेवरूप है-इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको ही क्यों नहीं भजते? इसका

कारण सून—

काड्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः।

कर्मोंको सिद्धि चाहनेवाले अर्थात् फलप्राप्तिकी कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमें इन्द्र, अग्नि आदि देवोंकी पूजा किया करते हैं।

श्रुतिमें कहा है कि 'जो अन्य देवताकी इस भावसे उपासना करता है कि वह (देवता) दूसरा है और मैं (उपासक) दूसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता, जैसे पश् होता है वैसे ही वह देवताओंका पश् है।'

ऐसे उन भिन्नरूपसे देवताओंका पूजन करनेवाले

फलेच्छुक मनुष्योंकी इस मनुष्यलोकमें (कर्मसे उत्पन्न हुई) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है; क्योंकि मनुष्य-लोकमें शास्त्रका अधिकार है (यह विशेषता है)। 'क्षिप्रं हि मानुषे लोके' इस वाक्यमें क्षिप्र

विशेषणसे भगवान् अन्य लोकोंमें भी कर्मफलकी

सिद्धि दिखलाते हैं। पर मनुष्य-लोकमें वर्ण-आश्रम आदिके कर्मींका अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदिमें

अधिकार रखनेवालोंके कर्मोंकी कर्मजनित फलसिद्धि शीघ्र होती है॥ १२॥

\*यहाँ 'सर्वथापि ' इस कथनसे भाष्यकारका यह अभिप्राय समझमें आता है कि कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग आदि किसी भी मार्गमेंसे किसी भी देवताविशेषके आश्रित होकर बर्तनेवाले भी भगवानुके मार्गके अनुसार बर्तते हैं (देखिये, गीता ९।२३-२४)।

मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किन्निमित्त इति।

अथवा वर्णाश्रमादिप्रविभागोपेता मनुष्या

मम वर्त्म अनुवर्तन्ते सर्वश इति उक्तं कस्मात् पुनः कारणाद् नियमेन तव एव वर्त्म अनुवर्तन्ते

न अन्यस्य इति उच्यते—

चातुर्वण्यं मया सृष्टं

विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

तस्य कर्तारमपि मां

चातुर्वण्यं चत्वार एव वर्णाः चातुर्वण्यं

मया ईश्वरेण सृष्टम् उत्पादितम्, 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' इत्यादिश्रुते:, गुणकर्मविभागशो

मुझ ईश्वरद्वारा रचे हुए—उत्पन्न किये हुए हैं। गुणविभागशः कर्मविभागशः च गुणाः 'ब्राह्मण इस पुरुषका मुख हुआ' इत्यादि श्रुतियोंसे सत्त्वरजस्तमांसि। यह प्रमाणित है। तत्र सात्त्विकस्य सत्त्वप्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि। दम, तप इत्यादि कर्म हैं।

सत्त्वोपसर्जनरज:प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्यतेज:प्रभृतीनि कर्माणि। तमउपसर्जनरजःप्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि

कर्माणि। रजउपसर्जनतमः प्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषा एव

कर्म।

इति एवं गुणकर्मविभागशः चातुर्वण्यं मया सृष्टम् इत्यर्थः।

अतो मानुषे लोके इति विशेषणम्।

तत् च इदं चातुर्वण्यं न अन्येषु लोकेषु

है, उस शूद्रका केवल सेवा ही कर्म है।

इस प्रकार गुण और कर्मींके विभागसे चारों वर्ण

मनुष्यलोकमें ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोंका अधिकार

अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य

है, अन्य लोकोंमें नहीं, यह नियम किस कारणसे है ?

यह बतानेके लिये (अगला श्लोक कहते हैं)—

सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बर्तते हैं—ऐसा

आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही मार्गका

अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरेके मार्गका क्यों नहीं

(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन) चारों

वर्णोंका नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्त्व, रज, तम—इन तीनों

गुणोंके विभागसे तथा कर्मोंके विभागसे यह चारों वर्ण

उनमेंसे सात्त्विक—सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मणके शम,

जिसमें सत्त्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है,

जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, ऐसे

तथा जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान

उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज प्रभृति कर्म हैं।

वैश्यके कृषि आदि कर्म हैं।

करते ? इसपर कहते हैं-

गुणकर्मविभागशः।

मेरे द्वारा उत्पन्न किये गये हैं, यह अभिप्राय है। ऐसी यह चार वर्णींकी अलग-अलग व्यवस्था दूसरे लोकोंमें नहीं है, इसलिये (पूर्वश्लोकमें) 'मानुषे लोके ' यह विशेषण लगाया गया है।

यदि चातुर्वर्ण्यकी रचना आदि कर्मके आप कर्ता हैं, तब तो उसके फलसे भी आपका सम्बन्ध होता

यद्यपि मायिक व्यवहारसे मैं उस कर्मका कर्ता हूँ,

ही होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त और नित्य-ईश्वर

तो भी वास्तवमें मुझे तू अकर्ता ही जान; तथा इसीलिये

जिन कर्मोंका तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तवमें

मुझमें अहंकारका अभाव है, इसलिये वे कर्म

इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे

देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं

भी नहीं हो सकते? इसपर कहा जाता है-

मुझे अव्यय और असंसारी ही समझ॥ १३॥

हन्त तर्हि चातुर्वण्यसर्गादेः कर्मणः कर्तृत्वात्

तत्फलेन युज्यसे अतो न त्वं नित्यमुक्तो नित्येश्वर

इति उच्यते—

यद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम् अपि सन्तं मां परमार्थतो विद्धि अकर्तारम् अत

एव अव्ययम् असंसारिणं च मां विद्धि॥ १३॥

येषां तु कर्मणां कर्तारं मां मन्यसे, परमार्थतः ।

तेषाम् अकर्ता एव अहं यतः—

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥१४॥ न मां तानि कर्माणि लिम्पन्ति देहाद्यारम्भ-

कत्वेन अहङ्काराभावात्। न च तेषां कर्मणां फलेषु मे स्पृहा तृष्णा।

येषां तु संसारिणाम् अहं कर्ता इति अभिमानः, कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च, तान् कर्माणि

लिम्पन्ति इति युक्तम्, तदभावाद् न मां कर्माणि लिम्पन्ति।

इति एवं यः अन्यः अपि माम् आत्मत्वेन

देहाद्यारम्भकाणि कर्माणि भवन्ति

इत्यर्थः ॥ १४॥

न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा—

अभिजानाति न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा **इति,** स कर्मभि: न बध्यते। तस्य अपि करते और उन कर्मोंके फलमें मेरी लालसा अर्थात् तुष्णा भी नहीं है। जिन संसारी मनुष्योंका कर्मोंमें 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कर्मोंमें और उनके

में उनका अकर्ता ही हूँ, क्योंकि—

फलोंमें लालसा रहती है, उनको कर्म लिप्त करते हैं यह ठीक है, परंतु उन दोनोंका अभाव होनेके कारण वे (कर्म) मुझे लिप्त नहीं कर सकते।

जान लेता है कि 'मैं कर्मींका कर्ता नहीं हूँ' 'मेरी कर्मफलमें स्पृहा भी नहीं है' वह भी कर्मींसे नहीं बँधता अर्थात् उसके भी कर्म देहादिके उत्पादक नहीं

होते॥ १४॥ में न तो कर्मींका कर्ता ही हूँ और न मुझे

कर्मफलको चाहना ही है— ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप मुमुक्षुभिः।

कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्॥१५॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वः अपि अतिक्रान्तैः मुमुक्षुभि:, कुरु तेन कर्म एव त्वं न तूष्णीम्

तस्मात् त्वं पूर्वैः अपि अनुष्ठितत्वाद् यदि

आसनं न अपि सन्त्यासः कर्तव्यः।

अनात्मज्ञः त्वं तदा आत्मशुद्ध्यर्थं तत्त्ववित् चेद्

लोकसङ्ग्रहार्थं पूर्वै: जनकादिभि: पूर्वतरं कृतं

न अधुनातनं कृतं निर्वर्तितम्॥ १५॥

तत्र कर्म चेत् कर्तव्यं त्वद्वचनाद् एव ही करनेको तैयार हूँ फिर 'पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्' करोमि अहं किं विशेषितेन पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्

इति, उच्यते यस्माद् महद् वैषम्यं कर्मणि, कथम्— किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥ १६॥ किं कर्म किं च अकर्म इति कवयो मेधाविन: अपि अत्र अस्मिन् कर्मादिविषये मोहिता मोहं

गताः। अतः ते तुभ्यम् अहं कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यसे अशुभात् संसारात्॥ १६॥

न च एतत् त्वया मन्तव्यम्, कर्म नाम

देहादिचेष्टा लोकप्रसिद्धम् अकर्म तदक्रिया

तृष्णीम् आसनं किं तत्र बोद्धव्यम् इति।

कस्मात्, उच्यते—

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण:।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति:॥१७॥

कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस कर्मादिके

विषयमें बड़े-बड़े बुद्धिमान् भी मोहित हो चुके हैं,

इसलिये मैं तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा जिस

ऐसा समझकर ही पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोंने भी कर्म किये थे। इसलिये तू भी कर्म ही कर। तेरे लिये

क्योंकि पूर्वजोंने भी कर्मका आचरण किया है, इसलिये यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तब तो अन्त:करणकी

चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनों ही

शद्भिके लिये और यदि तत्त्वज्ञानी है तो लोकसंग्रहके लिये जनकादि पूर्वजोंद्वारा सदासे किये हुए (प्रकारसे

ही) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाले कर्म मत

यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञासे

विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है? इसपर कहते

हैं कि कर्मके विषयमें बड़ी भारी विषमता है अर्थात कर्मका विषय बडा गहन है। सो किस प्रकार—

कर्तव्य नहीं है।

कर\*॥ १५॥

कर्मादिको जानकर तू अशुभसे यानी संसारसे मुक्त हो | जायगा॥ १६॥

तुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी चेष्टाका नाम कर्म है और उसे न करके

चुपचाप बैठ रहनेका नाम अकर्म है, उसमें जाननेकी बात ही क्या है ? यह तो लोकमें प्रसिद्ध ही है। क्यों

(ऐसा नहीं समझना चाहिये?) इसपर कहते हैं—

\* अर्थात् जिन कर्मींसे न तो अन्त:करण ही शुद्ध होता है और न लोकसंग्रह ही होता है, ऐसे आधुनिक (लौकिक) मनुष्योंद्वारा किये जानेवाले कर्म मत कर।

कर्मका—शास्त्रविहित क्रियाका भी (रहस्य)

जानना चाहिये, विकर्मका-शास्त्रवर्जित कर्मका भी

(रहस्य) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात्

कर्मण: शास्त्रविहितस्य हि यस्माद् अपि अस्ति बोद्धव्यं बोद्धव्यं च अस्ति एव विकर्मण: प्रतिषिद्धस्य

तथा अकर्मणः च तृष्णीम्भावस्य बोद्धव्यम् अस्ति इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः।

यस्माद् गहना विषमा दुर्जाना, कर्मण इति उपलक्षणार्थं कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्मणां गतिः

याथात्म्यं तत्त्वम् इत्यर्थः॥ १७॥

किं पुनः तत्त्वं कर्मादेः यद् बोद्धव्यं वक्ष्यामि

इति प्रतिज्ञातम् उच्यते—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।

कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापारमात्रं

तस्मिन् कर्मणि अकर्म कर्माभावं यः पश्येद् च कर्माभावे कर्तृतन्त्रत्वात् अकर्मणि

प्रवृत्तिनिवृत्त्योः वस्तु अप्राप्य एव हि सर्व एव क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमौ एव कर्म

यः पश्येत् पश्यति। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्स्रकर्मकृत् समस्तकर्मकृत् च स इति स्तूयते

ननु किम् इदं विरुद्धम् उच्यते 'कर्मणि अकर्म यः पश्येद् इति अकर्मणि च कर्म इति।'

कर्माकर्मणोः इतरेतरदर्शी।

न हि कर्म अकर्म स्याद् अकर्म वा कर्म तत्र विरुद्धं कथं पश्येद द्रष्टा।

चुपचाप बैठ रहनेका भी (रहस्य) समझना चाहिये। क्योंकि कर्मोंकी अर्थात् कर्म, अकर्म और विकर्मकी गति—उनका यथार्थ स्वरूप—तत्त्व बड़ा गहन है, | समझनेमें बड़ा ही कठिन है॥ १७॥

कर्मादिका वह तत्त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य

है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि | 'कहूँगा'। इसपर कहते हैं—

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत॥१८॥ जो कुछ किया जाय उस चेष्टामात्रका नाम कर्म है। उस कर्ममें जो अकर्म देखता है, अर्थात्

कर्मका अभाव देखता है तथा अकर्ममें - शरीरादिकी

चेष्टाके अभावमें जो कर्म देखता है। अर्थात् कर्मका करना और न करना दोनों ही कर्ताके अधीन हैं। तथा आत्मतत्त्वकी प्राप्तिसे पूर्व अज्ञानावस्थामें ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार है, (इसीलिये कर्मका त्याग भी कर्म ही है\*) इस प्रकार जो अकर्ममें कर्म

वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है, वह योगी है और वह

समस्त कर्मोंको करनेवाला है, इस प्रकार कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवालेकी स्तुति की जाती है। प्०—'जो कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है, यह विरुद्ध बात किस भावसे कही

और अकर्म कर्म नहीं हो सकता, तब देखनेवाला विरुद्ध कैसे देखे?

जा रही है ?' क्योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता

\* कर्मोंका करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्ताके व्यापाराधीन हैं; जिसमें कर्ताका व्यापार है, वह प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति, वास्तवमें कर्म ही है; इसलिये अहंकारपूर्वक किया हुआ कर्मत्याग भी वास्तवमें कर्म ही है।

देखता है।

\* श्रीमद्भगवदीता \* ११६ ननु अकर्म एव परमार्थतः सत् कर्मवद् उ० — वास्तवमें जो अकर्म है वही मृढमित लोगोंको

अवभासते मूढदृष्टेः लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत् तत्र यथाभूतदर्शनार्थम् आह भगवान्

'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि। अतो न

विरुद्धम्। बुद्धिमत्त्वाद्युपपत्तेः च। बोद्धव्यम् इति च यथा भूतदर्शनम् उच्यते।

न च विपरीतज्ञानाद् अशुभाद् मोक्षणं स्यात्

'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्' **इति च उक्तम्।** 

तस्मात् कर्माकर्मणी विपर्ययेण गृहीते प्राणिभिः तद्विपर्ययग्रहणनिवृत्त्यर्थं भगवतो

वचनम् 'कर्मणि अकर्म यः' इत्यादि। न च अत्र कर्माधिकरणम् अकर्म अस्ति कुण्डे बदराणि इव न अपि अकर्माधिकरणं

कर्म अस्ति कर्माभावत्वाद् अकर्मणः। अतो विपरीतगृहीते एव कर्माकर्मणी लौकिकै:

यथा मृगतृष्णिकायाम् उदकं श्क्तिकायां वा रजतम्। ननु कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्रचिद् व्यभिचरति। तद् न, नौस्थस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु

अगतिषु नगेषु प्रतिकुलगतिदर्शनाद् दुरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु गत्यभावदर्शनात्।

एवम् इह अपि अकर्मणि अहं करोमि इति कर्मदर्शनं कर्मणि च अकर्मदर्शनं विपरीतदर्शनं येन तन्निराकरणार्थम् उच्यते 'कर्मणि अकर्म

यः पश्येत्' इत्यादि।

सद्श भास रहा है, उसमें यथार्थ तत्त्व देखनेके लिये भगवान्ने 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिये (उनका कहना) विरुद्ध नहीं है; क्योंकि बुद्धिमान् आदि विशेषण भी तभी सम्भव हो सकते हैं। इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिथ्या ज्ञानको नहीं)।

कर्मके सदृश भास रहा है और उसी तरह कर्म अकर्मके

तथा 'जिसको जानकर अशुभसे मुक्त हो जायगा।' यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा (जन्म-मरणरूप) अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती। स्तरां प्राणियोंने जो कर्म और अकर्मको विपरीतरूपसे

समझ रखा है, उस विपरीत ज्ञानको हटानेके लिये ही भगवानुके 'कर्मण्यकर्म यः' इत्यादि वचन हैं। यहाँ 'कुण्डेमें बेरोंकी तरह' कर्मका आधार अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्मका आधार कर्म भी नहीं है; क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकर्म है।

इसलिये (यही सिद्ध हुआ कि) मृगतृष्णामें

जलकी भाँति एवं सीपमें चाँदीकी तरह लोगोंने कर्म

और अकर्मको विपरीत मान रखा है। प्० - कर्मको सब कर्म ही मानते हैं, इसमें कभी फेरफार नहीं होता। उ० — यह बात नहीं, क्योंकि नाव चलते समय नौकामें बैठे हुए पुरुषको तटके अचल वृक्षोंमें प्रतिकूल

हैं और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोंके पास नहीं होते, बहुत दूर होते हैं, उन चलते हुए पदार्थोंमें भी गतिका अभाव दीख पडता है अर्थात् वे अचल दीखते हैं। इसी तरह यहाँ भी अकर्ममें (क्रियारहित आत्मामें)

गित दीखती है अर्थात् वे वृक्ष उलटे चलते हुए दीखते

'मैं करता हूँ' यह कर्मका देखना और (त्यागरूप) कर्ममें (मैं कुछ नहीं करता इस) अकर्मका देखना ऐसे विपरीत देखना होता है, अत: उसका निराकरण करनेके लिये 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि

वचन भगवान् कहते हैं।

बार सुने हुए तत्त्वको भी भूलकर मिथ्या प्रसंग ला-

लाकर शंका करने लग जाते हैं, इसलिये तथा आत्मतत्त्वको दुर्विज्ञेय समझकर भगवान् पुन:-पुन:

अत्यन्तविपरीतदर्शनभाविततया मोमुह्यमानो लोकः श्रुतम् अपि असकृत् तत्त्वं विस्मृत्य

मिथ्याप्रसङ्गम् अवतार्य अवतार्य चोदयति इति

पुनः पुनः उत्तरम् आह भगवान् दुर्विज्ञेयत्वं

'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्''न जायते म्रियते' इत्यादिना आत्मनि कर्माभावः श्रुतिस्मृति-न्यायप्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणः च।

तस्मिन् आत्मिन कर्माभावे अकर्मणि कर्मविपरीतदर्शनम् अत्यन्तनिरूढम्।

यतः 'किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता:।' देहाद्याश्रयं कर्म आत्मनि अध्यारोप्य

तद् एतद् उक्तप्रतिवचनम् अपि असकृद्

आलक्ष्य वस्तुन:।

अहं कर्ता मम एतत् कर्म मया अस्य फलं भोक्तव्यम् इति च। तथा अहं तृष्णीं भवामि येन अहं निरायास:

अकर्मा सुखी स्याम् इति कार्यकरणाश्रय-व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वम् आत्मनि अध्यारोप्य न करोमि किञ्चित् तृष्णीं सुखम्

तत्र इदं लोकस्य विपरीतदर्शनापनयनाय

आसम् इति अभिमन्यते लोकः। आह भगवान् 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि। अत्र च कर्म कर्म एव सत् कार्यकरणाश्रयं कर्मरिहते अविक्रिये आत्मिन सर्वैः अध्यस्तं

यतः पण्डितः अपि अहं करोमि इति मन्यते।

उत्तर देते हैं। श्रुति, स्मृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामें कर्मोंका अभाव है वह 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्' 'न जायते म्रियते' इत्यादि श्लोकोंसे कहा जा चुका और आगे

भी कहा जायगा। उस क्रियारहित आत्मामें अर्थातु अकर्ममें कर्मका देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यह लोगोंमें अत्यन्त स्वाभाविक-सा हो गया है।

क्योंकि 'कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषयमें बृद्धिमान् भी मोहित हैं।' अर्थात् देह-इन्द्रियादिसे होनेवाले कर्मींका आत्मामें अध्यारोप करके 'मैं कर्ता हूँ' 'मेरा यह कर्म है''मुझे इसका फल भोगना है' इस प्रकार (लोग

मानते हैं।)

तथा 'मैं चूप होकर बैठता हूँ जिससे कि परिश्रमरहित और कर्मरहित होकर सुखी हो जाऊँ' इस प्रकार देह-इन्द्रियोंके व्यापारकी उपरामताका और उससे होनेवाले सुखीपनका आत्मामें अध्यारोप करके 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ' 'चुपचाप सुखसे बैठा हूँ 'इस प्रकार लोग मानते हैं।

लोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके लिये 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि वचन भगवान्ने कहे हैं। यहाँ देहेन्द्रियादिके आश्रयसे होनेवाला कर्म यद्यपि क्रियारूप है तो भी उसका लोगोंने कर्मरहित

अविक्रिय आत्मामें अध्यारोप कर रखा है; क्योंकि शास्त्रज्ञ विद्वान् भी 'में करता हूँ' ऐसा मान बैठता है।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* ११८ अतः नदी-तीरस्थ वृक्षोंमें भ्रमसे प्रतिकृल गति आत्मसमवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे

कर्मीण नदीकूलस्थेषु इव वृक्षेषु गतिः प्रातिलोम्येन

अकर्म कर्माभावं यथाभूतं गत्यभावम् इव वृक्षेषु यः पश्येत्,

अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवद् आत्मनि अध्यारोपिते तूष्णीम् अकुर्वन् सुखम्

आस इति अहङ्काराभिसन्धिहेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्। य एवं कर्माकर्मविभागज्ञः स बुद्धिमान् पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्स्त्रकर्मकृत्

च सः अशुभाद् मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थ: । अयं श्लोक: अन्यथा व्याख्यात: कैश्चित्, कथम्, नित्यानां किल कर्मणाम् ईश्वरार्थे

अनुष्ठीयमानानां तत्फलाभावाद् अकर्माणि तानि उच्यन्ते गौण्या वृत्त्या। तेषां च अकरणम् अकर्म तत् च प्रत्यवायफलत्वात् कर्म उच्यते गौण्या एव वृत्त्या।

तत्र नित्ये कर्मणि अकर्म यः पश्येत् फला-

भावात्, यथा धेनुः अपि गौः अगौः उच्यते क्षीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद्वत्। तथा नित्याकरणे तु अकर्मणि च कर्म यः पश्येद

नरकादिप्रत्यवायफलं प्रयच्छति इति।

किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप अकर्ममें, अर्थात् क्रियाके त्यागमें भी 'में कुछ न करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बैठा हूँ ' इस अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता है यानी उस त्यागको भी जो कर्म समझता है।

कर्माभाव देखता है.

प्रतीत होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी

माने जाकर जो लोकमें कर्म नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं. उन कर्मोंमें वस्तुत: नदी-तीरस्थ वृक्षोंमें गतिका

अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात्

तथा कर्मकी भाँति आत्मामें अज्ञानसे आरोपित

इस प्रकार जो कर्म और अकर्मके विभागको (तत्त्वसे) जाननेवाला है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान्-पण्डित है, वह युक्त-योगी है और सम्पूर्ण कर्म करनेवाला भी वही है अर्थात् वह पुण्य-पापरूप

अशुभसे मुक्त हुआ कृतकृत्य है। कई टीकाकार इस श्लोककी दूसरी तरहसे ही व्याख्या करते हैं। कैसे ? ईश्वरके लिये किये जानेवाले जो (पञ्चमहायज्ञादि) नित्यकर्म हैं, उनका फल नहीं मिलता इस कारण वे गौणी वृत्तिसे अकर्म कहे जाते हैं? (इसी प्रकार) उन नित्यकर्मींके न करनेका नाम

अकर्म है, वह भी पापरूप फलके देनेवाला होनेके कारण गौणरूपसे ही कर्म कहा जाता है। जैसे कोई गौ ब्यायी हुई होनेपर भी यदि दुधरूप फल नहीं देती तो वह अगौ कह दी जाती है, वैसे ही नित्यकर्ममें, उसके फलका अभाव होनेके कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका न करनारूप

जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है; क्योंकि वह नरकादि विपरीत फल देनेवाला है।

यह व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार

न एतद् युक्तं व्याख्यानम् एवं ज्ञानाद् अशुभाद् जाननेसे अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात् जन्म-मरण-बन्धन नहीं टूट सकता। अत: यह अर्थ मान मोक्षानुपपत्तेः यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।' इति लेनेसे भगवान्के कहे हुए ये वचन कि 'जिसको जानकर तू अशुभसे मुक्त हो जायगा।' कट जायँगे। भगवता उक्तं वचनं बाध्येत।

नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। क्योंकि नित्यकर्मोंका फल नहीं होता, यह ज्ञान या

नाम मोक्षणं न त् तेषां फलाभावज्ञानात्। न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम् अशुभमुक्तिफलत्वेन

चोदितं नित्यकर्मज्ञानं वा। न च भगवता एव

इह उक्तम्। एतेन अकर्मणि कर्मदर्शनं प्रत्युक्तम्। न हि

कथम्, नित्यानाम् अनुष्ठानाद् अशुभात् स्याद्

अकर्मणि कर्म इति दर्शनं कर्तव्यतया इह

चोद्यते, नित्यस्य तु कर्तव्यतामात्रम्। न च अकरणाद् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति

इति विज्ञानात् किञ्चित् फलं स्यात्। न अपि नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्। न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्यादर्शनाद्

अश्भाद् मोक्षणं बुद्धिमत्त्वं युक्तता कृत्स्त्रकर्म-कृत्त्वादि च फलम् उपपद्यते स्तृतिः वा। मिथ्याज्ञानम् एव हि साक्षाद् अशुभरूपं

कुतः अन्यस्माद् अशुभाद् मोक्षणम्, न हि तमः तमसो निवर्तकं भवति।

ननु कर्मणि यद् अकर्मदर्शनम् अकर्मणि

न, कर्माकर्मविज्ञानाद् अपि गौणात् फलस्य

वा कर्मदर्शनं न तद् मिथ्याज्ञानं किं तर्हि गौणं फलभावाभावनिमित्तम्।

अश्रवणात्। न अपि श्रुतहान्यश्रुतपरिकल्पनया

कश्चिद् विशेषो लभ्यते।

नित्यकर्मींका ज्ञान अशुभसे मुक्त कर देनेवाला है, ऐसा शास्त्रोंमें कहीं नहीं कहा और न भगवान्ने ही गीताशास्त्रमें कहीं ऐसा कहा है।

इसी युक्तिसे (उनके बतलाये हुए) अकर्ममें कर्मदर्शनका भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि यहाँ (गीतामें) नित्यकर्मींके अभावरूप अकर्ममें कर्म देखनेको कहीं कर्तव्यरूपसे विधान नहीं किया, केवल

नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विधान है। इसके सिवा 'नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है' ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता। और यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शास्त्रोंमें कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं बताया गया है। तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोंके माने हुए

'कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शन' रूप इस मिथ्यादर्शनसे 'अश्भसे मुक्ति' 'बुद्धिमत्ता' 'युक्तता' 'सर्व–कर्मकर्तृत्व' इत्यादि फल भी सम्भव नहीं और ऐसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती।

क्योंकि अन्धकार (कभी) अन्धकारका नाशक नहीं हो सकता। प्o-यहाँ जो कर्ममें अकर्म देखना और अकर्ममें कर्म देखना (उन टीकाकारोंने) बतलाया है, वह

मिथ्याज्ञान नहीं है किंतु फलके होने और न होनेके निमित्तसे गौणरूपसे देखना है। उ० — यह कहना भी ठीक नहीं: क्योंकि गौणरूपसे

कर्मको अकर्म और अकर्मको कर्म जान लेनेसे भी कोई लाभ नहीं सुना गया। इसके सिवा श्रुतिसिद्ध बातको छोडकर श्रुतिविरुद्ध बातकी कल्पना करनेमें

कोई विशेषता भी नहीं दिखलायी देती।

जब कि मिथ्याज्ञान स्वयं ही अशुभरूप है, तब

वह दूसरे अशुभसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा?

\* श्रीमद्भगवदीता \* 970 स्वशब्देन अपि शक्यं वक्तं नित्यकर्मणां (भगवानुको यदि यही अभीष्ट होता तो वे) उसी प्रकारके शब्दोंसे भी स्पष्ट कह सकते थे कि 'नित्य-फलं न अस्ति अकरणात् च तेषां नरकपातः कर्मींका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे नरक-प्राप्ति होती है।' फिर इस प्रकार 'कर्ममें जो अकर्म स्याद् इति। तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण देखता है' इत्यादि दूसरोंको मोहित करनेवाले मायायुक्त कर्मणि अकर्म यः पश्येद् इत्यादिना किम्। वचन कहनेसे क्या प्रयोजन था। तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्यं इस प्रकार उपर्युक्त अर्थ करनेवालोंका तो स्पष्ट ही यह मानना हुआ कि 'भगवानुद्वारा कहे हुए वचन लोकव्यामोहार्थम् इति व्यक्तं कल्पितं स्यात्। संसारको मोहित करनेके लिये हैं।' न च एतत् छद्मरूपेण वाक्येन रक्षणीयं इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि यह नित्यकर्म-अनुष्ठानरूप विषय मायायुक्त वचनोंसे गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठीक है कि वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं (यह विषय बड़ा गहन है इसलिये) बारंबार दूसरे-सुबोध स्याद् इत्येवं वक्तुं युक्तम्। दूसरे शब्दोंद्वारा कहनेसे सुबोध होगा। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इति अत्र हि स्फुटतर क्योंकि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इस श्लोकमें स्पष्ट कहे हुए अर्थको फिर कहनेकी आवश्यकता उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति। नहीं होती। सर्वत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कर्तव्यम् एव तथा सभी जगह जो बात करनेयोग्य होती है, वही प्रशंसनीय और जाननेयोग्य बतलायी जाती है। निरर्थक न निष्प्रयोजनं बोद्धव्यम् इति उच्यते। बातको 'जाननेयोग्य है' ऐसा नहीं कहा जाता। न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की हुई भवति आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती। तत्प्रत्युपस्थापितं वा वस्त्वाभासम्। इसके सिवा नित्यकर्मोंके न करनेरूप अभावसे न अपि नित्यानाम् अकरणाद् अभावात् प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। प्रत्यवायभावोत्पत्तिः 'नासतो विद्यते भावः' इति क्योंकि 'नासतो विद्यते भावः' इत्यादि भगवान्के वाक्य वचनात्। 'कथमसतः सज्जायेत' (छा० उ० ६। हैं तथा 'असत्से सत् कैसे उत्पन्न हो सकता है?' इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखलाये जा चुके हैं। २। २) इति च दर्शितम्। इस प्रकार असत्से सत्की उत्पत्तिका निषेध कर असतः सज्जन्मप्रतिषेधाद् असतः सदुत्पत्तिं दिया जानेपर भी जो असत्से सत्की उत्पत्ति बतलाते

हैं, उनका तो यह कहना हुआ कि असत् तो सत् होता

है और सत् असत् होता है, परंतु यह सब प्रमाणोंसे

विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है।

ब्रुवता असद् एव सद् भवेत् सत् च असद्

भवेद् इति उक्तं स्यात्। तत् च अयुक्तं

सर्वप्रमाणविरोधात्।

# न च निष्फलं विदध्यात् कर्म शास्त्रं दुःखस्वरूपत्वाद् दुःखस्य च बुद्धिपूर्वकतया

कार्यत्वानुपपत्तेः।

तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनर्थाय

एव उभयथा अपि करणे अकरणे च शास्त्रं

निष्फलं कल्पितं स्यात्।

स्वाभ्युपगमविरोधः च नित्यं निष्फलं कर्म

इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय इति बुवतः। तस्माद् यथाश्रुत एव अर्थः 'कर्मणि अकर्म

यः' इत्यादेः, तथा च व्याख्यातः अस्माभिः

श्लोकः ॥ १८॥

तद् एतत् कर्मणि अकर्मादिदर्शनं स्तूयते—

यस्य सर्वे समारम्भाः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः

यस्य यथोक्तदर्शिनः सर्वे यावन्तः समारम्भाः

कर्माणि समारभ्यन्ते इति समारम्भाः काम-

सङ्कल्पवर्जिताः कामैः तत्कारणैः च सङ्कल्पैः

वर्जिता मुधा एव चेष्टामात्रा अनुष्ठीयन्ते, प्रवृत्तेन

चेत् लोकसङ्ग्रहार्थं निवृत्तेन चेत् जीवनमात्रार्थम्,

तं ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं कर्मादौ अकर्मादिदर्शनं ज्ञानं तद् एव अग्निः तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभाशुभलक्षणानि कर्माणि यस्य तम् आहु: परमार्थतः पण्डितं बुधा ब्रह्मविदः॥ १९॥

कर सकता, क्योंकि सभी कर्म (परिश्रमकी दृष्टिसे) दु:खरूप हैं और जान-बूझकर (बिना प्रयोजन)

तथा शास्त्र भी निरर्थक कर्मोंका विधान नहीं

किसीका भी दु:खमें प्रवृत्त होना सम्भव नहीं। तथा उन नित्यकर्मींको न करनेसे नरकप्राप्ति होती

है, ऐसा शास्त्रका आशय मान लेनेपर तो यह मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमें दोनों प्रकारसे शास्त्र

अनर्थका ही कारण है, अत: व्यर्थ है। इसके सिवा, 'नित्यकर्मोंका फल नहीं है', ऐसा

मानकर फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाला कहनेसे

उन व्याख्याकारोंके मतमें स्ववचोविरोध भी होता है। सुतरां 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि श्लोकका

अर्थ जैसा (गुरुपरम्परासे) सुना गया है, वही ठीक है और हमने भी उसीके अनुसार इस श्लोककी व्याख्या की है॥ १८॥

उपर्युक्त कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनकी

स्तुति करते हैं— कामसङ्कल्पवर्जिताः ।

पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका नाम समारम्भ

> है, इस व्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण कर्मोंका नाम समारम्भ है। उपर्युक्त प्रकारसे 'कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म' देखनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्भ (कर्म)

> हो जाते हैं अर्थात् जिसके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजनके—यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाला है तो लोक-संग्रहके लिये और निवृत्तिमार्गवाला है तो जीवनयात्रा-निर्वाहके लिये—केवल चेष्टामात्र ही क्रिया होती है.

कामनासे और कामनाके कारणरूप संकल्पोंसे भी रहित

तथा कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनरूप ज्ञानाग्निसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दग्ध हो गये हैं, ऐसे ज्ञानाग्निदग्धकर्मा पुरुषको ब्रह्मवेत्ताजन

वास्तवमें पण्डित कहते हैं॥ १९॥

\* श्रीमद्भगवदीता \* १२२ यः तु अकर्मादिदर्शी सः अकर्मादिदर्शनाद्

एव निष्कर्मा सन्त्र्यासी जीवनमात्रार्थचेष्टः

सन् कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग् विवेकतः

प्रवृत्तः। यः तु प्रारब्धकर्मा सन् उत्तरकालम्

उत्पन्नात्मसम्यग्दर्शनः स्यात् स कर्मणि प्रयोजनम् अपश्यन् ससाधनं कर्म परित्यजित एव।

स कुतश्चित् निमित्तात् कर्मपरित्यागासम्भवे सित कर्मणि तत्फले च सङ्गरहिततया

स्वप्रयोजनाभावात् लोकसङ्ग्रहार्थं पूर्ववत् कर्मणि प्रवृत्तः अपि न एव किञ्चित् करोति।

ज्ञानाग्निदग्धकर्मत्वात् तदीयं कर्म अकर्म

एव सम्पद्यते इति एतम् अर्थं दर्शयिष्यन् आह-त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रय:।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः॥२०॥

त्यक्त्वा कर्मस् अभिमानं फलासङ्गं च यथोक्तेन ज्ञानेन नित्यतृप्तो निराकाङ्क्षो विषयेषु इत्यर्थः । निराश्रय आश्रयरहितः। आश्रयो नाम

यदाश्रित्य पुरुषार्थं सिसाधयिषति, दुष्टादुष्टेष्ट-फलसाधनाश्रयरहित इत्यर्थः।

विद्षा क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकर्म एव तस्य निष्क्रियात्मदर्शनसम्पन्नत्वात्। तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात् ससाधनं

कर्म परित्यक्तव्यम् एव इति प्राप्ते।

प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात् जो पहले कर्म करनेवाला हो और पीछे जिसको आत्माका सम्यक् ज्ञान हुआ हो, ऐसा पुरुष

कर्मोंमें कोई प्रयोजन न देखकर साधनोंसहित कर्मोंका त्याग कर ही देता है। परंतु किसी कारणसे कर्मोंका त्याग करना असम्भव

जो कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाला है. वह यदि विवेक होनेसे पूर्व कर्मोंमें लगा हो तो भी

कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मका ज्ञान हो जानेसे केवल जीवन-निर्वाहमात्रके लिये चेष्टा करता हुआ

कर्मरहित संन्यासी ही हो जाता है, फिर उसकी कर्मोंमें

होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्तिरहित होकर केवल लोकसंग्रहके लिये पहलेके सदुश कर्म करता रहता है तो भी निजका प्रयोजन न रहनेके कारण (वास्तवमें) वह कुछ भी नहीं करता।

क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्मीभृत हो जानेके कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाते हैं। इसी आशयको दिखानेकी इच्छासे भगवान् कहते हैं-

उपर्युक्त ज्ञानके प्रभावसे कर्मोंमें अभिमान और फलासक्तिका त्याग करके जो नित्यतुप्त है अर्थात्

विषय-कामनासे रहित हो गया है. तथा आश्रयसे रहित है। जिस फलका आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया करता है, उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस लोक और

परलोकके इष्टफल-साधनरूप आश्रयसे जो रहित है, उस ज्ञानीद्वारा किये हुए कर्म वास्तवमें अकर्म ही हैं; क्योंकि वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न है।

अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे पुरुषको साधनोंसहित कर्मोंका परित्याग कर ही देना चाहिये, ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होनेपर भी। \* शांकरभाष्य अध्याय ४\* १२३ उन कर्मोंसे निवृत्त होना असम्भव होनेके कारण

लोकसंग्रहकी इच्छासे या श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा की जानेवाली

निन्दाको दूर करनेकी इच्छासे यदि (कोई ज्ञानी) पहलेकी तरह कर्मोंमें प्रवृत्त है तो भी वह निष्क्रिय

आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण वास्तवमें कुछ

परंतु जो उससे विपरीत है अर्थात् उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाला नहीं है, कर्मोंका आरम्भ

भी नहीं करता॥ २०॥

ततो निर्गमासम्भवात् लोकसङ्ग्रहचिकीर्षया

शिष्टविगर्हणापरिजिहीर्षया वा पूर्ववत् कर्मणि

अभिप्रवृत्तः अपि निष्क्रियात्मदर्शनसम्पन्नत्वाद्

न एव किञ्चित् करोति सः॥ २०॥

यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्राग् एव कर्मा-

रम्भाद् ब्रह्मणि सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिये

सञ्जातात्मदर्शनः, दृष्टादृष्टेष्टविषयाशीर्विवर्जिततया दृष्टादृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम् अपश्यन् ससाधनं सन्त्रस्य शरीरयात्रामात्रचेष्टो यतिः

ज्ञाननिष्ठो मुच्यते इति एतम् अर्थं दर्शयितुम् आह—

निराशीर्यतचित्तात्मा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्॥२१॥

निराशी: निर्गता आशिषो यस्मात् स निराशी: यतचित्तात्मा चित्तम् अन्तः करणम् आत्मा बाह्यः

कार्यकरणसङ्गातः तौ उभौ अपि यतौ संयतौ

येन स यतचित्तात्मा, त्यक्तसर्वपरिग्रहः त्यक्तः सर्वः परिग्रहो येन स त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं केवलं तत्र

अपि अभिमानवर्धितं कर्म कुर्वन् न आप्नोति न प्राप्नोति किल्बिषम् अनिष्टरूपं पापं धर्मं च। धर्मः अपि मुमुक्षोः किल्बिषम् एव बन्धापादकत्वात्। किं च शारीरं केवलं कर्म इत्यत्र किं शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं कर्म अभिप्रेतम् आहोस्वित्

शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्म इति।

करनेसे पहले (गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रममें) ही जिसका सबके अन्दर व्यापक अन्तरात्मारूप निष्क्रिय ब्रह्ममें आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है, वह केवल शरीरयात्राके लिये चेष्टा करनेवाला ज्ञान-निष्ठ यति, इस लोक और परलोकके समस्त इच्छित भोगोंको आशासे रहित होनेके कारण, इस लोक और

परलोकके भोगरूप फल देनेवाले कर्मों में अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर कर्मोंको और कर्मोंके साधनों-को त्यागकर मुक्त हो जाता है। इसी भावको दिखलानेके लिये (अगला श्लोक) कहते हैं— त्यक्तसर्वपरिग्रहः।

जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दूर हो गयी हैं, वह 'निराशी: ' है, जिसने चित्त यानी अन्त:करणको और आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संघातरूप शरीरको—

इन दोनोंको भली प्रकार अपने वशमें कर लिया है

वह 'यतचित्तात्मा' कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका अर्थात् भोगोंकी सामग्रीका सर्वथा त्याग कर दिया है, वह 'त्यक्तसर्वपरिग्रह' है। ऐसा पुरुष केवल शरीरस्थितिमात्रके लिये किये जानेवाले और अभिमानरहित कर्मोंको करता हुआ पापको अर्थात् अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोंको नहीं प्राप्त होता। बन्धनकारक होनेसे धर्म भी मुमुक्षुके लिये

तो पाप ही है। यहाँ 'शारीरं केवलं कर्म' इस पदमें शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने गये हैं, या शरीर-

निर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने गये हैं?

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* १२४ किं च अतो यदि शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने जायँ या शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले कर्म कर्म यदि वा शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरम् 'शारीरिक कर्म' माने जायँ, इस विवेचनसे क्या प्रयोजन है ? इसपर कहते हैं— इति, उच्यते— यदा शरीरनिर्वर्त्यं कर्म शारीरम् अभिप्रेतं जो शरीरद्वारा होनेवाले कर्मोंका नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाय तो इस लोकमें या परलोकमें स्यात् तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिषिद्धम् फल देनेवाले निषिद्ध कर्मींको भी शरीरद्वारा करता अपि शरीरेण कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम् हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे इति बुवतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत। शास्त्रीयं भगवानुके कथनमें विरुद्ध विधानका दोष आता है। और इस लोक या परलोकमें फल देनेवाले, शास्त्रविहित च कर्म दृष्टादृष्टप्रयोजनं शरीरेण कुर्वन् न कर्मोंको शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे भी बिना प्राप्त हुए दोषके

आप्नोति किल्बिषम् इति अपि बुवतः अप्राप्तप्रतिषेधप्रसङ्गः। प्रतिषेध करनेका प्रसङ्ग आ जाता है। शारीरं कर्म कुर्वन् इति विशेषणात्

केवलशब्दप्रयोगात् च वाङ्मनसनिर्वर्त्यं कर्म विधिप्रतिषेधविषयं धर्माधर्मशब्दवाच्यं कुर्वन्

प्राप्नोति किल्बिषम् इति उक्तं स्यात्। तत्र अपि वाङ्मनसाभ्यां विहितानुष्टानपक्षे किल्बिषप्राप्तिवचनं विरुद्धम् आपद्येत।

प्रतिषिद्धसेवापक्षे अपि भूतार्थानुवादमात्रम् अनर्थकं स्यात्। यदा तु शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं

कर्म अभिप्रेतं भवेत् तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं कर्म

विधिप्रतिषेधगम्यं शरीरवाङ्मनसनिर्वर्त्यम् अन्यद् अकुर्वन् तै: एव शरीरादिभि: शरीर-स्थितिमात्रप्रयोजनं केवलशब्दप्रयोगाद् अहं

करोमि इति अभिमानवर्जितः शरीरादिचेष्टामात्रं

लोकदृष्ट्या कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्।

जिनका प्रयोजन है, जो विधि-निषेधात्मक शास्त्रोंद्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा किये जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मींको न करता हुआ उन शरीर, मन या वाणीसे केवल शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक कर्म लोकदृष्टिसे करता हुआ पुरुष किल्बिषको प्राप्त नहीं होता। यहाँ 'केवल' शब्दके प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि वह

'मैं करता हूँ' इस अभिमानसे रहित होकर केवल

लोकदृष्टिसे ही शरीर, वाणी आदिकी चेष्टामात्र करता है।

तथा 'शारीरिक कर्म करता हुआ' इस विशेषणसे और 'केवल' शब्दके प्रयोगसे (उपर्युक्त मान्यताके

अनुसार) भगवान्का यह कहना हो जाता है कि (शरीरके सिवा) मन-वाणीद्वारा किये जानेवाले विहित

और प्रतिषिद्ध कर्मोंको, जो कि धर्म और अधर्म नामसे कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त होता है।

पापको प्राप्त होता है, 'यह कहना तो विरुद्ध विधान होगा,

और 'निषिद्ध कर्मोंको करता हुआ पापको प्राप्त होता है, '

कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायँगे, तब इसका यह

अर्थ हो जायगा कि इस लोक या परलोकके भोग ही

यह कहना अनुवादमात्र होनेसे व्यर्थ होगा।

उसमें भी 'मन-वाणीद्वारा विहित कर्मोंको करता हुआ

परंतु जब शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले

\* शांकरभाष्य अध्याय ४\* १२५ ऐसे पुरुषको पापरूप किल्बिष प्राप्त होना तो असम्भव है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि

ज्ञानरूप अग्निद्वारा उसके समस्त कर्मींका नाश हो

सम्भवात् किल्बिषं संसारं न आप्नोति। अप्रतिबन्धेन

जानेके कारण वह बिना किसी प्रतिबन्धके मुक्त ही

पूर्वोक्तसम्यग्दर्शनफलानुवाद एव एषः। एवम् 'शारीरं केवलं कर्म' इति अस्य अर्थपरिग्रहे

निरवद्यं भवति॥ २१॥ त्यक्तसर्वपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शरीर-

एवम्भृतस्य पापशब्दवाच्यकिल्बिषप्राप्त्य-

स्थितिहेतोः परिग्रहस्य अभावाद् याचनादिना

ज्ञानाग्निदग्धसर्वकर्मत्वाद्

मुच्यते एव इति।

शरीरस्थितौ कर्तव्यतायां प्राप्तायाम् अयाचित-

मसङ्क्लुप्तमुपपन्नं यदुच्छया' (बोधा० स्मृ० २१।

८।१२) इत्यादिना वचनेन अनुज्ञातं यतेः शरीर-स्थितिहेतोः अन्नादेः प्राप्तिद्वारम् आविष्कुर्वन्

आह—

यदुच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥२२॥

यदृच्छालाभसन्तुष्ट: अप्रार्थितोपनतो लाभो यदुच्छालाभः तेन सन्तुष्टः सञ्जातालम्प्रत्ययः।

द्वन्द्वातीतो द्वन्द्वः शीतोष्णादिभिः हन्यमानः

अपि अविषण्णचित्तो द्वन्द्वातीत उच्यते। विमत्सरो विगतमत्सरो निर्वेरबुद्धिः समः

तुल्यो यदुच्छालाभस्य सिद्धौ असिद्धौ च।

य एवम्भूतो यतिः अन्नादेः शरीरस्थितिहेतोः लाभालाभयोः समो हर्षविषादवर्जितः कर्मादौ

अकर्मादिदर्शी यथाभूतात्मदर्शननिष्ठः शरीर-

हो जाता है। यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञानके फलका अनुवादमात्र है। 'शारीरं केवलं कर्म' इस वाक्यका

वह किल्बिषको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता।

इस प्रकार अर्थ मान लेनेसे वह अर्थ निर्दोष सिद्ध होता है॥ २१॥

जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है, ऐसे

संन्यासीके पास शरीरनिर्वाहके कारणरूप अन्नादिका संग्रह नहीं होता, इसलिये उसको याचनादिद्वारा शरीरनिर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त हुई। इसपर 'बिना याचना

किये', 'बिना संकल्पके अथवा बिना इच्छा किये प्राप्त हए' इत्यादि वचनोंसे जो शास्त्रमें संन्यासीके शरीरनिर्वाहके लिये अन्नादिकी प्राप्तिके द्वार बतलाये गये हैं, उनको प्रकट करते हुए कहते हैं—

जो बिना माँगे अपने-आप मिले हुए पदार्थसे संतृष्ट है अर्थात् उसीमें जिसके मनका यह भाव हो

जो द्वन्द्वोंसे अतीत है अर्थात् शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वोंसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तमें विषाद नहीं होता. जो ईर्ष्यासे रहित अर्थात् निर्वेर-बुद्धिवाला है और जो अपने-आप प्राप्त हुए लाभकी सिद्धि-असिद्धिमें

जाता है कि यही पर्याप्त है,

भी सम रहता है, जो ऐसा शरीरस्थितिके हेतुरूप अन्नादिके प्राप्त होने या न होनेमें भी हर्ष-शोकसे रहित, समदर्शी है और कर्मादिमें अकर्मादि देखनेवाला, यथार्थ आत्म-

दर्शननिष्ठ एवं शरीरस्थितिमात्रके लिये किये जानेवाले

श्रीमद्भगवद्गीता \* १२६ स्थितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि शरीरादि-और शरीरादिद्वारा होनेवाले भिक्षाटनादि कर्मींमें भी मैं निर्वर्त्ये न एव किञ्चित् करोमि अहम् गुणा कुछ नहीं करता 'गुण ही गुणोंमें बर्त रहे हैं' इस प्रकार गुणेषु वर्तन्ते' इति एवं सदा सम्परिचक्षाण सदा देखनेवाला है वह यति अपनेमें कर्तापनका अभाव आत्मनः कर्तृत्वाभावं पश्यन् न एव किञ्चिद् देखनेसे अर्थात् आत्माको अकर्ता समझ लेनेसे वास्तवमें भिक्षाटनादिकं कर्म करोति। भिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं करता है। लोकव्यवहारसामान्यदर्शनेन तु लौिककैः ऐसा पुरुष लोकव्यवहारकी साधारण दृष्टिसे तो सांसारिक पुरुषोंद्वारा आरोपित किये हुए कर्तापनके आरोपितकर्तृत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता भवति कारण भिक्षाटनादि कर्मींका कर्ता होता है। परंतु स्वानुभवेन तु शास्त्रप्रमाणादिजनितेन अकर्ता शास्त्रप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे (वस्तुत:) वह अकर्ता ही रहता है। एव। इस प्रकार दुसरोंद्वारा जिसपर कर्तापनका अध्यारोप स एवं पराध्यारोपितकर्तृत्वः शरीरस्थिति-किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर-निर्वाहमात्रके लिये मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं कर्म कृत्वा अपि किये जानेवाले भिक्षाटनादि कर्मोंको करता हुआ भी न निबध्यते, बन्धहेतोः कर्मणः सहेतुकस्य नहीं बँधता; क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा उसके (समस्त) ज्ञानाग्निना दग्धत्वाद् इति उक्तानुवाद एव बन्धनकारक कर्म हेतुसहित भस्म हो चुके हैं। यह पहले कहे हुएका ही अनुवादमात्र है॥ २२॥ एषः॥ २२॥ 'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्' **इति अनेन श्लोकेन** जो कर्म करना प्रारम्भ कर चुका है, ऐसा पुरुष जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है यः प्रारब्धकर्मा सन् यदा निष्क्रियब्रह्मात्मदर्शन-कि 'निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है' तब अपने कर्ता, कर्म सम्पन्नः स्यात् तदा तस्य आत्मनः कर्तृकर्म-और प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके लिये कर्मींका त्याग कर देना ही उचित होता है। प्रयोजनाभावदर्शिनः कर्मपरित्यागे प्राप्ते कुतश्चिद् किंत किसी कारणवश कर्मोंका त्याग करना असम्भव होनेपर यदि वह पहलेकी तरह उन कर्मोंमें लगा रहे निमित्तात् तदसम्भवे सित पूर्ववत् तस्मिन् कर्मणि तो भी, वास्तवमें कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार अभिप्रवृत्तः अपि न एव किञ्चित् करोति स **'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्'** इस श्लोकसे (ज्ञानीके) कर्मोंका अभाव (अकर्मत्व) दिखलाया जा चुका है। इति कर्माभावः प्रदर्शितः। यस्य एवं कर्माभावो जिस पुरुषके कर्मींका इस प्रकार अभाव दिखाया गया है, उसीके (विषयमें अगला श्लोक कहते हैं)-दर्शितः तस्य एव— ज्ञानावस्थितचेतसः। गतसङ्गस्य मुक्तस्य यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ गतसङ्गस्य सर्वतो निवृत्तासक्तेः मुक्तस्य जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूट गये हैं, निवृत्तधर्माधर्मादिबन्धनस्य ज्ञानावस्थितचेतसो जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमें ही स्थित है, ऐसे केवल ज्ञाने एव अवस्थितं चेतो यस्य सः अयं यज्ञसम्पादनके लिये ही कर्मींका आचरण करनेवाले

कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म। स्वकार्यारम्भम् अकुर्वत् समग्रं प्रविलीयते इति

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म अर्पणं येन करणेन ब्रह्मविद् हविः अग्नौ अर्पयति तद् ब्रह्म एव इति पश्यति तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति। यथा श्किकायां रजताभावं पश्यति तद् उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम् इति, यथा यद् रजतं

तत् श्क्तिका एव इति। ब्रह्म, अर्पणम् इति असमस्ते पदे। यद् अर्पणबुद्ध्या गृह्यते लोके तद् अस्य ब्रह्मविदो ब्रह्म एव इत्यर्थः। ब्रह्म हिव: तथा यद् हिवर्बद्ध्या गृह्यमाणं तद् ब्रह्म एव अस्य।

ज्ञानावस्थितचेताः तस्य यज्ञाय यज्ञनिर्वृत्यर्थम्

आचरतो निर्वर्तयतः कर्म समग्रं सहाग्रेण फलेन

वर्तते इति समग्रं कर्म तत् समग्रं प्रविलीयते

विनश्यति इत्यर्थः ॥ २३॥

उच्यते यतः—

तथा ब्रह्माग्रौ इति समस्तं पदम्। अग्नि: अपि ब्रह्म एव यत्र ह्यते ब्रह्मणा कर्त्रा ब्रह्म एव कर्ता इत्यर्थः। यत् तेन हुतं हवनक्रिया तद् ब्रह्म एव।

यत् तेन गन्तव्यं फलं तद् अपि ब्रह्म एव।

ब्रह्मकर्मसमाधिना, ब्रह्म एव कर्म ब्रह्मकर्म तस्मिन्

दोनों पद अलग-अलग हैं। दृष्टिमें ब्रह्म ही हैं। भी उसकी दृष्टिमें ब्रह्म ही होता है।

जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है और जो उसके द्वारा हवनरूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्मकर्ममें स्थित हुए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य

जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात् ब्रह्मरूप कर्ममें

इसलिये यह अर्थ हुआ कि ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा

| १२८ * श्रीमद्भ                                                                                                                                                               | गवद्गीता *                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समाधिः यस्य स ब्रह्मकर्मसमाधिः तेन<br>ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्।<br>एवं लोकसङ्ग्रहं चिकीर्षुणा अपि क्रियमाणं<br>कर्म परमार्थतः अकर्म ब्रह्मबुद्ध्युपमृदितत्वात्। | जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा<br>प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है<br>इस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुषद्वारा<br>किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धिसे बाधित होनेके कारण<br>अर्थात् फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये<br>जानेके कारण वास्तवमें अकर्म ही हैं। |
| एवं सित निवृत्तकर्मणः अपि सर्वकर्म-<br>सन्त्रासिनः सम्यग्दर्शनस्तुत्यर्थं यज्ञत्वसम्पादनं<br>ज्ञानस्य सुतराम् उपपद्यते, यद् अर्पणादि अधि-                                    | ऐसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोंको छोड़ देनेवाले कर्म<br>संन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानको स्तुतिके लिये<br>यज्ञरूप समझना भली प्रकार बन सकता है, अधियज्ञमे<br>जो स्नुवादि वस्तुएँ प्रसिद्ध हैं वे सब इस यथार्थ                                                                                          |

यज्ञे प्रसिद्धं तद् अस्य अध्यात्मं ब्रह्म एव

परमार्थदर्शिन इति।

अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम् एव

विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्यात्।

तस्माद् ब्रह्म एव इदं सर्वम् इति अभिजानतो

विदुषः सर्वकर्माभावः। कारकबुद्ध्यभावात् च। न हि कारकबुद्धि-

रहितं यज्ञाख्यं कर्म दृष्टम्।

सर्वम् एव अग्निहोत्रादिकं कर्म शब्दसमर्पित-देवताविशेषसम्प्रदानादिकारकबुद्धिमत् कर्त्र-

भिमानफलाभिसन्धिमत् च दृष्टम्। उपमृदितक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत्।

कर्तृत्वाभिमानफलाभिसन्धिरहितं वा। इदं तु ब्रह्मबुद्ध्युपमृदितार्पणादिकारक-

क्रियाफलभेदबुद्धि कर्म अतः अकर्म एव तत्।

अभाव ही हो जाता है। तथा उसके अन्त:करणमें (क्रिया, फल आदि) कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अभाव होनेके कारण भी यही सिद्ध होता है; क्योंिक कोई भी यज्ञ नामक कर्म कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया।

ब्रह्म ही हैं।

अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म, (इन्द्राय, वरुणाय आदि) शब्दोंद्वारा हवि आदि द्रव्य जिनके अर्पण किये जाते हैं, उन देवताविशेषरूप

सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं।

जिसमेंसे क्रिया, कारक और फलसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और

फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया।

परंतु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्मबृद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, क्रिया और फलसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है। इसलिये यह अकर्म ही है।

ज्ञानी संन्यासीके (सम्यक्-ज्ञानरूप) अध्यात्मयज्ञमें

विशेषतासे ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा।

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमें सब ही ब्रह्मरूप होनेके कारण केवल स्रुव आदिको ही

सुतरां 'यह सब कुछ ब्रह्म ही है' इस प्रकार

समझनेवाले जानीके लिये वास्तवमें सब कर्मींका

इस विषयमें कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि

जो ब्रह्म है वही सुव आदि है अर्थात् ब्रह्म ही सुव

आदि पाँच प्रकारके कारकोंके रूपमें स्थित है और

वहीं कर्म किया करता है, (उनके सिद्धान्तानुसार)

उपर्युक्त यज्ञमें स्नुव आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की जाती;

तथा च दर्शितम् 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्'

'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः' 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' 'नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' इत्यादिभिः। तथा च दर्शयन् तत्र तत्र क्रियाकारकफल-

भेदबुद्ध्युपमर्दं करोति। दुष्टा च काम्याग्निहोत्रादौ कामोपमर्देन

काम्याग्निहोत्रादिहानिः। तथा मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां

कार्यविशेषस्य आरम्भकत्वं दृष्टम्।

तथा इह अपि ब्रह्मबुद्ध्युपमृदितार्पणादि-कारकक्रियाफलभेदबुद्धेः बाह्यचेष्टामात्रेण कर्म अपि विदुषः अकर्म सम्पद्यते। अत उक्तं समग्रं प्रविलीयते इति।

अत्र केचिद् आहुः यद् ब्रह्म तदर्पणादीनि। ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पञ्चविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत् तद् एव कर्म करोति। तत्र न अर्पणादिबुद्धिः निवर्त्यते किं तु अर्पणादिषु ब्रह्मबुद्धिः आधीयते। यथा प्रतिमादौ

विष्णवादिबुद्धिः यथा वा नामादौ ब्रह्मबुद्धिः इति। सत्यम् एवम् अपि स्याद् यदि ज्ञानयज्ञस्तुत्यर्थं प्रकरणं न स्यात्। अत्र तु सम्यग्दर्शनं ज्ञानयज्ञशब्दितम् यज्ञशब्दितान् क्रियाविशेषान्

**उपन्यस्य** 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः' **इति** 

ज्ञानं स्तौति।

किंतु स्रुव आदिमें ब्रह्मबुद्धि स्थापित की जाती है, जैसे कि मूर्ति आदिमें विष्णु आदि देवबुद्धि या नाम आदिमें ब्रह्मबुद्धि की जाती है।

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्तुतिके

स्तुति करते हैं।

लिये न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था। परंतु इस प्रकरणमें तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाले अलग-अलग बहुत-से क्रिया-भेदोंको कहकर फिर 'द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ कल्याणकर है' इस कथनद्वारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक् दर्शनकी अत्र च समर्थम् इदं वचनं ब्रह्मार्पणम् इत्यादि

ज्ञानस्य यज्ञत्वसम्पादने अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे

अर्पणादीनाम् एव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्यात्।

ये त् अर्पणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृष्टिवद्

ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति बुवते

न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्याद् अर्पणादिविषयत्वाद् ज्ञानस्य।

न च दृष्टिसम्पादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते

'ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्' इति च उच्यते। विरुद्धं च सम्यग्दर्शनम् अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते

इति। प्रकृतविरोधः च। सम्यग्दर्शनं च प्रकृतम्।

'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इत्यत्र अन्ते च

सम्यग्दर्शनं तस्य एव उपसंहारात्। 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः' 'ज्ञानं लब्ध्वा

परां शान्तिम्' **इत्यादिना सम्यग्दर्शनस्तुतिम् एव** 

कुर्वन् उपक्षीणः अध्यायः। तत्र अकस्माद् अर्पणादौ ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे प्रतिमायाम् इव विष्णुदृष्टिः उच्यते इति अनुपपन्नम्।

तस्माद् यथाव्याख्यातार्थ एव अयं है, नहीं तो वास्तवमें सब कुछ ब्रह्मरूप होनेके कारण केवल अर्पण (स्रुव) आदिको ही अलग करके

तथा इस प्रकरणमें जो 'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादि वचन

है, यह ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमें समर्थ भी

ब्रह्मरूपसे विधान करना व्यर्थ होगा। जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मूर्तिमें विष्णु आदिकी दृष्टिके सदृश या नामादिमें ब्रह्मबुद्धिकी भाँति

अर्पण (स्रुव) आदि यज्ञकी सामग्रीमें ब्रह्मबृद्धि स्थापन करायी गयी है, उनकी दृष्टिसे सम्भवत: इस प्रकरणमें ब्रह्मविद्या नहीं कही गयी है; क्योंकि

(उनके मतानुसार) ज्ञानका विषय स्रुव आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं। इस प्रकार केवल ब्रह्मदृष्टि सम्पादनरूप ज्ञानसे

मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता और यहाँ (स्पष्ट ही) यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेवाला फल ब्रह्म ही है, फिर बिना यथार्थ ज्ञानके मोक्षरूप फल

मिलता है—यह कहना सर्वथा विपरीत है। इसके सिवा (ऐसा मान लेनेसे) प्रकरणमें भी विरोध आता है। अभिप्राय यह है कि 'जो कर्ममें अकर्म देखता है' इस प्रकार यहाँ आरम्भमें सम्यक्

क्योंकि 'द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है' 'ज्ञानको पाकर परम शान्तिको तुरन्त ही प्राप्त हो जाता है' इत्यादि वचनोंसे यथार्थ ज्ञानकी स्तुति करते हुए ही यह अध्याय समाप्त हुआ है।

ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमें उपसंहार होनेके

कारण अन्तमें भी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण है।

फिर बिना प्रकरण अकस्मात् मूर्तिमें विष्णुदृष्टिकी भाँति स्रुव आदिमें ब्रह्मदृष्टिका विधान बतलाना उपयुक्त नहीं।

सुतरां जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है इस

श्लोकका अर्थ वैसा ही है॥ २४॥ श्लोकः ॥ २४॥

उपर्युक्त श्लोकमें यथार्थ ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन

करके अब उसकी स्तुति करनेके लिये 'दैवम् एव'

इत्यादि श्लोकोंसे दूसरे-दूसरे यज्ञोंका भी उल्लेख

तत्र अधुना सम्यग्दर्शनस्य यज्ञत्वं सम्पाद्य

तत्स्तुत्यर्थम् अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते दैवम्

एव इत्यादिना—

दैवमेवापरे

दैवम् एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असौ दैवो

ब्रह्माग्नौ 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्ति०

उ० २। १) 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृह० उ०

३। ९। २८) 'यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा

सर्वान्तरः' (बृह० उ० ३। ४। १) इत्यादि-

वचनोक्तम् अशनायादिसर्वसंसारधर्मवर्जितम्,

नेति नेति इति निरस्ताशेषविशेषं ब्रह्मशब्देन

विवक्षया ब्रह्माग्निः तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे अन्ये

ब्रह्मविदः, यज्ञं यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म-

नामस् यज्ञशब्दस्य पाठात् तम् आत्मानं यज्ञं परमार्थतः परम् एव ब्रह्म सन्तं बुद्ध्याद्युपाधि-

संयुक्तं अध्यस्तसर्वोपाधिधर्मकम् आहुतिरूपं

यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपजुह्वति

सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन

परब्रह्मस्वरूपेण एव यद् दर्शनं स तस्मिन्

होमः तं कुर्वन्ति ब्रह्मात्मैकत्वदर्शननिष्ठाः

ब्रह्म च तद् अग्निः च स होमाधिकरणत्व-

यज्ञः तम् एव अपरे यज्ञं योगिनः कर्मिणः

ब्रह्माग्नावपरे

पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थः।

उच्यते।

प्रक्षिपन्ति।

सन्त्रासिन इत्यर्थः।

किया जाता है—

अनुष्ठान किया करते हैं।

यज्ञं योगिनः पर्युपासते।

यज्ञेनैवोपजुह्वति॥ २५॥

जिस यज्ञके द्वारा देवोंका पूजन किया जाता है

वह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य (कितने ही) योगी

अर्थात् कर्म करनेवाले लोग उस दैव-यज्ञका ही

अन्य (ब्रह्मवेत्ता पुरुष) ब्रह्माग्निमें (हवन करते हैं) अर्थात् 'ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनन्तस्वरूप है''विज्ञान

और आनन्द ही ब्रह्म है' 'जो साक्षात् अपरोक्ष

( प्रत्यक्ष ) है वह ब्रह्म है' 'जो सर्वान्तर आत्मा है वह

ब्रह्म है' इत्यादि वचनोंसे जिसका वर्णन किया गया

है, जो भृख-प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मोंसे

रहित है, जो 'ऐसा नहीं' 'ऐसा नहीं' इस प्रकार

वेदवाक्योंद्वारा सब विशेषणोंसे परे बतलाया गया है, वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है।

हवनका अधिकरण बतलानेके लिये उस ब्रह्मको

ही यहाँ अग्नि कह दिया है। उस ब्रह्मरूप अग्निमें

रहित परब्रह्मरूपसे साक्षात् करना है, वही उसका

उसमें हवन करना है; ब्रह्म और आत्माके एकत्वज्ञानमें

स्थित हुए वे संन्यासी लोग ऐसा हवन किया

करते हैं।

है, परंत् बुद्धि आदि उपाधियोंसे युक्त हुआ उपाधियोंके धर्मोंको अपनेमें मान रहा है। उस आहुतिरूप आत्माको उपर्युक्त आत्माद्वारा ही हवन करते हैं। सारांश यह कि उपाधियुक्त आत्माको जो उपाधि-

कितने ही ब्रह्मवेत्ता-ज्ञानी यज्ञद्वारा यज्ञको हवन करते हैं। आत्माके नामोंमें यज्ञ शब्दका पाठ होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तवमें परब्रह्म ही सः अयं सम्यग्दर्शनलक्षणो यज्ञो दैवयज्ञादिष्

'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप**' इत्यादिना** स्तृत्यर्थम्।। २५॥

यज्ञेषु उपक्षिप्यते 'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादिश्लोकैः

**'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप'** इत्यादि श्लोकोंसे स्तृति करनेके लिये यह सम्यग्दर्शनरूप यज्ञ

'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादि श्लोकोंद्वारा दैवयज्ञ आदि यज्ञोंमें

सम्मिलित किया जाता है॥ २५॥

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति।

शब्दादीन्विषयानन्य

श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाग्निषु प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्।

संयमा एव अग्नयः तेषु जुह्नति इन्द्रियसंयमम् एव कुर्वन्ति इत्यर्थः।

शब्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाणि एव अग्नयः तेषु इन्द्रियाग्निषु

जुह्नति श्रोत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होमं मन्यन्ते॥ २६॥

किं च—

आत्मसंयमयोगाग्रौ

आध्यात्मिकः तत् कर्माणि

सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि इन्द्रियकर्माणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो

आकुञ्चनप्रसारणा-दीनि तानि च अपरे आत्मसंयमयोगाग्रौ आत्मिन संयम आत्मसंयमः स एव योगाग्निः तस्मिन् आत्मसंयमयोगाग्नौ

जुह्नति प्रक्षिपन्ति ज्ञानदीपिते स्त्रेहेन इव प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन उज्ज्वलभावम्

आपादिते प्रविलापयन्ति इत्यर्थः ॥ २७॥

इन्द्रियाग्निषु जुह्वति॥ २६॥

अन्य योगीजन संयमरूप अग्नियोंमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंका हवन करते हैं। संयम ही अग्नियाँ हैं, उन्हींमें हवन करते हैं अर्थात् इन्द्रियोंका संयम करते हैं। प्रत्येक

अन्य (साधकलोग) इन्द्रियरूप अग्नियोंमें शब्दादि

इन्द्रियका संयम भिन्न-भिन्न है, इसलिये यहाँ बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

विषयोंका हवन करते हैं। इन्द्रियाँ ही अग्नियाँ हैं, उन इन्द्रियाग्नियोंमें हवन करते हैं अर्थात् उन श्रोत्रादि इन्द्रियोंद्वारा शास्त्रसम्मत विषयोंके ग्रहण करनेको ही

होम मानते हैं॥ २६॥

तथा—

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।

जुह्वति ज्ञानदीपिते॥ २७॥ दूसरे साधक इन्द्रियोंके सम्पूर्ण कर्मोंको और

> शरीरके भीतर रहनेवाला वायु जो प्राण कहलाता है, उसके 'संकुचित होने', 'फैलने' आदि कर्मींको, ज्ञानसे प्रकाशित हुई आत्मसंयमरूप योगाग्निमें हवन

> करते हैं। आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम है, वही यहाँ योगाग्नि है। घृतादि चिकनी वस्तुसे प्रज्वलित

> हुई अग्निकी भाँति विवेकविज्ञानसे उज्ज्वलताको प्राप्त

हुई (धारणा-ध्यान-समाधिरूप) उस आत्म-संयम योगाग्निमें (वे प्राण और इन्द्रियोंके कर्मोंको) विलीन कर देते हैं॥ २७॥

## द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः

योगयज्ञास्तथापरे।

संशितव्रताः ॥ २८॥

द्रव्ययज्ञाः तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञबुद्ध्या कुर्वन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः।

तपोयज्ञा ये तपस्विनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः

प्राणायामप्रत्याहारादिलक्षणो योगो यज्ञो येषां

ते योगयज्ञाः। तथा अपरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः च स्वाध्यायो

यथाविधि ऋगाद्यभ्यासो यज्ञो येषां ते

स्वाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शास्त्रार्थपरिज्ञानं

यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च।

यतयो यतनशीलाः संशितव्रताः सम्यविशतानि

तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषां ते

संशितव्रताः ॥ २८॥

किं च—

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।

प्राणापानगती रुद्ध्वा

अपाने अपानवृत्तौ जुह्नति प्रक्षिपन्ति प्राण प्राणवृत्तिं पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यर्थः।

प्राणे अपानं तथा अपरे जुह्नति रेचकाख्यं च प्राणायामं कुर्वन्ति इति एतत्।

प्राणस्य गतिः तद्विपर्ययेण अधोगमनम् अपानस्य

प्राणापानगती एते रुद्ध्वा

प्राणायामपरायणाः प्राणायामतत्पराः कुम्भकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यर्थः॥ २९॥

प्राणापानगती मुखनासिकाभ्यां वायोः निर्गमनं

जो तपस्वी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करनेवाले हैं। प्राणायाम-प्रत्याहाररूप योग ही जिनका यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं।

वैसे ही अन्य कई स्वाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ करनेवाले भी हैं। जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदिका अभ्यासरूप स्वाध्याय ही यज्ञ है, वे स्वाध्याययज्ञ

कहलाते हैं॥ २८॥

तथा—

जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं। इसी तरह कई यत्नशील संशित व्रतवाले हैं।

जिनके व्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हुए

यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते हैं वे पुरुष संशितव्रत

प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥

(कोई) अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करते हैं

अर्थात् पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं। वैसे ही अन्य कोई प्राणमें अपानका हवन करते

हैं अर्थात् रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं।

मुख और नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना प्राणकी गति है और उसके विपरीत (पेटमें) नीचेकी

ओर जाना अपानकी गति है। उन प्राण और अपान दोनोंकी गतियोंको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम-

परायण होते हैं अर्थात् प्राणायाममें तत्पर हुए वे केवल कुम्भक नामक प्राणायाम किया करते हैं॥ २९॥

जो यज्ञबुद्धिसे तीर्थादिमें द्रव्य लगाते हैं वे द्रव्ययज्ञा यानी द्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं।

करनेवाले हैं और शास्त्रोंका अर्थ जाननारूप ज्ञान

किं च—

इव भवन्ति।

तथा—

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो

अपरे नियताहारा नियत: परिमित आहारो

येषां ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान् वायुभेदान्

प्राणेष एव जुह्नति यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान्

वायुभेदान् तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति ते तत्र प्रविष्टा

सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञै: यथोक्तै: क्षपितो नाशित: कल्मषो येषां ते यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३०॥

एवं यथोक्तान् यज्ञान् निर्वर्त्य-

यज्ञशिष्टामृतभुजो यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टं यज्ञशिष्टं च तद् अमृतं च यज्ञशिष्टामृतं तद् भुञ्जते इति

यज्ञशिष्टामृतभुजो यथोक्तान् यज्ञान् कृत्वा तच्छिष्टेन

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति

कालेन यथाविधि चोदितम् अन्नम् अमृताख्यं भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति गच्छन्ति

ब्रह्म सनातनं **चिरन्तनम्।** मुमुक्षवः चेत् कालातिक्रमापेक्षया इति

सामर्थ्याद् गम्यते। न अयं लोकः **सर्वप्राणिसाधारणः अपि** 

अस्ति यथोक्तानां यज्ञानाम् एकः अपि यज्ञो यस्य न अस्ति स अयज्ञः तस्य कृतः अन्यो

विशिष्ट्रसाधनसाध्यः कुरुसत्तम॥ ३१॥

यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३०॥ अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात् जिनका

आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन करनेवाले प्राणोंको यानी वायुके भिन्न-भिन्न भेदोंको प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं।

भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत लेते हैं उसीमें वायुके दूसरे भेदोंको हवन कर देते हैं यानी वे सब वायु-भेद उसमें विलीन-से हो जाते हैं।

ये सभी पुरुष यज्ञोंको जाननेवाले और यज्ञोंद्वारा निष्पाप हो गये होते हैं अर्थात् उपर्युक्त यज्ञोंद्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं. वे 'यज्ञक्षपितकल्मष' कहलाते हैं॥ ३०॥

इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञोंका सम्पादन करके-ब्रह्म सनातनम्।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥३१॥ यज्ञोंके शेषका नाम यज्ञशिष्ट है, वही अमृत है

उसको जो भोगते हैं, वे यज्ञशिष्ट अमृतभोजी हैं।

उपर्युक्त यज्ञोंको करके उससे बचे हुए समयद्वारा

यथाविधि प्राप्त अमृतरूप विहित अन्नको भक्षण करनेवाले यज्ञशिष्ट अमृतभोजी पुरुष, सनातन यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। यहाँ यान्ति इस गतिविषयक शब्दकी शक्तिसे यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुमुक्षु होते हैं

कालतक ब्रह्मलोकमें रहकर फिर प्रलयके समय ब्रह्मको प्राप्त होते हैं)। हे कुरुश्रेष्ठ! जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञोंमेंसे एक भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञरहित पुरुषको, सब प्राणियोंके

तो कालातिक्रमकी अपेक्षासे (मरनेके बाद कितने ही

लिये जो साधारण है, ऐसा यह लोक भी नहीं मिलता, फिर विशेष साधनोंद्वारा प्राप्त होनेवाला अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता है ?॥ ३१॥

# एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।

# कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ ३२॥

एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे।

वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता

उच्यन्ते, तद् यथा 'वाचि हि प्राणं जुहुम'

इत्यादयः।

कर्मजान् कायिकवाचिकमानसकर्मोद्भवान्

विद्धि तान् सर्वान् अनात्मजान्। निर्व्यापारो हि

आत्मा।

अत एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अशुभात्। न मद्व्यापारा इमे निर्व्यापारः अहम् उदासीन इति

एवं ज्ञात्वा अस्मात् सम्यग्दर्शनाद् मोक्ष्यसे संसारबन्धनाद् इत्यर्थः ॥ ३२॥

'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादिश्लोकेन सम्यग्दर्शनस्य

यज्ञत्वं सम्पादितं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः तैः सिद्धपुरुषार्थप्रयोजनैः ज्ञानं स्तूयते। कथम्—

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ ३३॥

श्रेयान् द्रव्यमयाद् द्रव्यसाधनसाध्याद् यज्ञाद् ज्ञानयज्ञो हे परन्तप।

द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्य आरम्भको ज्ञानयज्ञो

न फलारम्भकः अतः श्रेयान् प्रशस्यतरः। कथं यतः सर्वं कर्म समस्तम् अखिलम् अप्रतिबद्धं पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने सर्वतःसम्प्लुतोदक-

स्थानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवति इत्यर्थः।

इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके यानी वेदके मुखमें विस्तृत हैं।

वेदद्वारा ही सब यज्ञ जाननेमें आते हैं इसी अभिप्राय-से 'ब्रह्मके मुखमें विस्तारित हैं' ऐसा कहा है। जैसे

'हम वाणीमें ही प्राणोंको हवन करते हैं' इत्यादि (इसी तरह अन्य सब यज्ञोंका भी वेदमें विधान है)।

उन सब यज्ञोंको तू कर्मज—कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाद्वारा ही होनेवाले जान, वे यज्ञ आत्मासे होनेवाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा हलन-चलन आदि क्रियाओंसे रहित है।

सुतरां इस प्रकार जानकर तू अशुभसे मुक्त हो जायगा अर्थात् यह सब कर्म मेरे द्वारा सम्पादित नहीं हैं, मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ, इस प्रकार

जानकर इस सम्यक् ज्ञानके प्रभावसे तू संसार-बन्धनसे मुक्त हो जायगा॥ ३२॥ 'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादि श्लोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको

यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यज्ञोंका वर्णन किया। अब पुरुषका इच्छित प्रयोजन जिन यज्ञोंसे सिद्ध होता है, उन उपर्युक्त अन्य यज्ञोंकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञकी स्तृति करते हैं। कैसे? सो कहते हैं—

परन्तप।

हे परन्तप! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात् द्रव्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है।

क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ फलका आरम्भ करनेवाला है और ज्ञानयज्ञ (जन्मादि) फल देनेवाला नहीं है। इसलिये वह श्रेष्ठतर अर्थात् अधिक प्रशंसनीय है। क्योंकि हे पार्थ! सब-के-सब कर्म मोक्षसाधनरूप

ज्ञानमें, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात् उन सबका ज्ञानमें अन्तर्भाव हो जाता है।

'यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं 'जैसे ( चौपड़के खेलमें कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ऐसे नामवाले जो चार पासे होते हैं सर्वं तदिभसमेति यत्किं च प्रजाः साध् कुर्वन्ति उनमेंसे) कृतयुग नामक पासेको जीत लेनेपर नीचेवाले सब पासे अपने-आप ही जीत लिये जाते हैं, ऐसे ही जिसको वह रैक्व जानता है उस ब्रह्मको यस्तद्वेद यत्स वेद' (छा० उ० ४।१।४) इति जो कोई भी जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है उन सबका फल उसे अपने-आप ही मिल श्रुते:॥ ३३॥ जाता है।' इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है॥ ३३॥ तद् एतद् विशिष्टं ज्ञानं तर्हि केन प्राप्यते। इस प्रकारसे श्रेष्ठ बतलाया हुआ वह ज्ञान किस इति उच्यते— उपायसे मिलता है ? सो कहते हैं— तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४॥ तद् विद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते इति वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है वह तू जान यानी सुन! आचार्यके समीप जाकर भलीभाँति दण्डवत् आचार्यान् अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचै: प्रणाम करनेसे एवं 'किस तरह बन्धन हुआ?' 'कैसे पतनं प्रणिपातो दीर्घनमस्कारः तेन कथं बन्धः मुक्ति होगी?' 'विद्या क्या है?' 'अविद्या क्या है?' इस प्रकार (निष्कपट भावसे) प्रश्न करनेसे और गुरुकी कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या इति

\* श्रीमद्भगवदीता \*

यथायोग्य सेवा करनेसे (वह ज्ञान प्राप्त होता है)। परिप्रश्नेन सेवया गुरुशुश्रूषया। एवम् आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्या उपर्युक्त विशेषणोंवाले ज्ञानका उपदेश करेंगे।

१३६

उपदेक्ष्यन्ति कथियप्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त-

विशेषणम्, ज्ञानिनः। ज्ञानवन्तः अपि केचिद् यथावत् तत्त्व-दर्शनशीला अपरे न अतो विशिनष्टि तत्त्वदर्शिन इति। ये सम्यग्दर्शिनः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं

तत्त्वको जाननेवाले होते हैं, उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ होता है दूसरा नहीं॥ ३४॥ भवति न इतरद् इति भगवतो मतम्॥ ३४॥

साथ 'तत्त्वदर्शी' यह विशेषण लगाया है।

अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय

ज्ञानवान् भी कोई-कोई ही यथार्थ तत्त्वको

इससे भगवान्का यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ

आदिसे प्रसन्न हुए तत्त्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे

जाननेवाले होते हैं, सब नहीं होते। इसलिये ज्ञानीके

तथा च सित इदम् अपि समर्थं वचनम् । ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है— यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय॥ ३५॥ \* शांकरभाष्य अध्याय ४\* १३७

हे पाण्डव! उनके द्वारा बतलाये हुए जिस

ज्ञानको पाकर फिर तू इस प्रकार मोहको प्राप्त नहीं

यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानं तै: उपदिष्टम् अधिगम्य प्राप्य पुनः भूयो मोहम् एवं यथा इदानीं मोहं गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव।

किं च येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीनि

स्तम्बपर्यन्तानि द्रक्ष्यसि साक्षाद् आत्मनि

प्रत्यगात्मनि मत्संस्थानि इमानि भूतानि इति,

अथो अपि मयि वास्देवे परमेश्वरे च इमानि

इति, क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धं द्रक्ष्यसि

इत्यर्थ:॥

किं च एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम् । इस ज्ञानका माहात्म्य क्या है (सो सुन)—

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि॥ ३६॥ अपि चेद् असि पापेभ्यः पापकृद्भ्यः सर्वेभ्य।

अतिशयेन पापकृत् पापकृत्तमः, सर्वं ज्ञानप्लवेन एव ज्ञानम् एव प्लवं कृत्वा वृजिनं वृजिनार्णवं पापं सन्तरिष्यसि, धर्मः अपि इह मुमुक्षोः पापम्

उच्यते॥ ३६॥

ज्ञानं कथं नाशयति पापम् इति सदृष्टान्तम् | उच्यते—

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन।

यथा एधांसि काष्टानि सिमद्धः सम्यग् इद्धो दीप्तः अग्निः भस्मसाद् भस्मीभावं कुरुते अर्जुन, ज्ञानम् एव अग्निः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्

कुरुते तथा निर्बीजीकरोति इत्यर्थः। न हि साक्षाद् एव ज्ञानाग्निः कर्माणि इन्धनवद् भस्मीकर्तुं शक्नोति, तस्मात् सम्यग्दर्शनं सर्वकर्मणां

निर्बीजत्वे कारणम् इति अभिप्राय:।

होगा, जैसे कि अब हो रहा है। तथा जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्णतासे सब भूतोंको अर्थात् ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंको

'यह सब भूत मुझमें स्थित हैं' इस प्रकार साक्षात् अपने अन्तरात्मामें ही देखेगा और मुझ वास्तुदेव परमेश्वरमें भी

इन सब भूतोंको देखेगा। अर्थात् सभी उपनिषदोंमें जो जीवात्मा और ईश्वरकी एकता प्रसिद्ध है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा॥ ३५॥

यदि तु पाप करनेवाले सब पापियोंसे अधिक पाप करनेवाला-अति पापी भी है तो भी ज्ञानरूप

नौकाद्वारा अर्थात् ज्ञानको ही नौका बनाकर समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर जायगा। यहाँ मुमुक्षुके लिये धर्म भी पाप ही कहा जाता है॥ ३६॥ ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है सो | | दृष्टान्तसहित कहते हैं—

सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥३७॥ हे अर्जुन! जैसे अच्छी प्रकारसे प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुआ अग्नि ईंधनको अर्थात् काष्ठके समूहको भस्मरूप कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सब कर्मोंको भस्मरूप कर देता है, अर्थात् निर्बीज कर

> देता है। क्योंकि ईंधनकी भाँति ज्ञानरूप अग्नि कर्मोंको

साक्षात् भस्मरूप नहीं कर सकता; इसलिये इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान सब कर्मोंको निर्बीज करनेका हेत् है।

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ३९॥

लगा हुआ हो।

कहलाता है।

प्रकार शुद्धान्त:करण हुआ अर्थात् वैसी योग्यताको

प्राप्त हुआ मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मामें ही उस ज्ञानको

जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती

श्रद्धावान्—श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है।

श्रद्धालु होकर भी तो कोई मन्द प्रयत्नवाला हो

श्रद्धावान् और तत्पर होकर भी कोई अजितेन्द्रिय

सकता है, इसलिये कहते हैं कि तत्पर अर्थात्

ज्ञानप्राप्तिके गुरुशुश्रुषादि उपायोंमें जो अच्छी प्रकार

हो सकता है, इसलिये कहते हैं कि संयतेन्द्रिय भी

होना चाहिये। जिसकी इन्द्रियाँ वशमें की हुई हों

यानी विषयोंसे निवृत्त कर ली गयी हों, वह संयतेन्द्रिय

पाता है यानी साक्षात् किया करता है॥ ३८॥

है वह उपाय बतलाया जाता है—

कर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो

योग्यताम् आपन्नो मुमुक्षुः कालेन महता आत्मिन

श्रद्धावान् श्रद्धालुः लभते ज्ञानम्।

श्रद्धालुत्वे अपि भवति कश्चिद् मन्दप्रस्थानः

श्रद्धावान् तत्परः अपि अजितेन्द्रियः

स्याद् इति अत आह संयतेन्द्रियः संयतानि

विषयेभ्यो निवर्तितानि यस्य इन्द्रियाणि स

अत आह तत्परो गुरूपासनादौ अभियुक्तः,

येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्तिः भवति स उपाय।

विन्दति लभते इत्यर्थः॥ ३८॥

उपदिश्यते—

ज्ञानलब्ध्युपाये।

संयतेन्द्रिय:।

य एवम्भूतः श्रद्धावान् तत्परः संयतेन्द्रियः

च सः अवश्यं ज्ञानं लभते।

प्रणिपातादिः तु बाह्यः अनैकान्तिकः अपि

भवति मायावित्वादिसम्भवाद् न तु तत् श्रद्धा-

वत्त्वादौ इति एकान्ततो ज्ञानलब्ध्युपायः।

किं पुनः ज्ञानलाभात् स्याद् इति उच्यते—

ज्ञानं लब्ध्वा परां **मोक्षाख्यां** शान्तिम् उपरितम्

अचिरेण क्षिप्रम् एव अधिगच्छति।

सम्यग्दर्शनात् क्षिप्रं मोक्षो भवति इति

सर्वशास्त्रन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चितः अर्थः ॥ ३९॥ | शास्त्रों और युक्तियोंसे सिद्ध सुनिश्चित बात है॥ ३९॥

अत्र संशयो न कर्तव्यः पापिष्ठो हि संशयः, | कथम्, उच्यते—

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥४०॥

अज्ञः च अनात्मज्ञः अश्रद्दधानः च संशयात्मा च विनश्यति।

अज्ञाश्रद्दधानौ यद्यपि विनश्यतः तथापि न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु पापिष्ठः सर्वेषाम्।

कथम्, न अयं साधारणः अपि लोकः अस्ति तथा न परो लोको न सुखम्, तत्र अपि

संशयोपपत्तेः संशयात्मनः संशयचित्तस्य। तस्मात्

संशयो न कर्तव्यः॥ ४०॥

होता है वह अवश्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है। जो दण्डवत्-प्रणामादि उपाय हैं वे तो बाह्य

हैं, और कपटी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं, इसलिये वे (ज्ञानरूप फल उत्पन्न करनेमें) अनिश्चित

जो इस प्रकार श्रद्धावान्, तत्पर और संयतेन्द्रिय भी

भी हो सकते हैं। परंतु श्रद्धालुता आदि उपायोंमें कपट नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे ज्ञानप्राप्तिके

उपाय हैं। ज्ञानप्राप्तिसे क्या होगा? सो (उत्तरार्धमें)

कहते हैं— ज्ञानको प्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम शान्तिको

यानी उपरामताको बहुत शीघ्र—तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। यथार्थ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है; यह सब

इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये, क्योंकि संशय बड़ा पापी है। कैसे? सो कहते हैं—

जो अज्ञ यानी आत्मज्ञानसे रहित है, जो अश्रद्धालू है और जो संशयात्मा है—ये तीनों नष्ट हो जाते हैं।

परंतु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नहीं, क्योंकि

यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं;

इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है। अधिक पापी कैसे है? (सो कहते हैं) संशयात्माको अर्थात् जिसके चित्तमें संशय है उस पुरुषको न तो

यह साधारण मनुष्यलोक मिलता है, न परलोक मिलता है और न सुख ही मिलता है, क्योंकि वहाँ

भी संशय होना सम्भव है, इसलिये संशय नहीं करना चाहिये॥ ४०॥

### योगसन्त्र्यस्तकर्माणं आत्मवन्तं न कर्माणि

कस्मात्—

योगसन्यस्तकर्माणं परमार्थदर्शनलक्षणेन योगेन सन्त्र्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिना

धर्माधर्माख्यानि तं योगसन्त्र्यस्तकर्माणम्। कथं योगसन्त्र्यस्तकर्मा इति आह—

ज्ञानेन आत्मेश्वरैकत्वदर्शनलक्षणेन सञ्छन्नः

संशयो यस्य स ज्ञानसञ्छन्नसंशयः। य एवं योगसन्त्र्यस्तकर्मा तम् आत्मवन्तम्

अप्रमत्तं गुणचेष्टारूपेण दृष्टानि कर्माणि न निबधन्ति अनिष्टादिरूपं फलं न आरभन्ते हे

धनञ्जय॥ ४१॥ यस्मात् कर्मयोगानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षय-

हेतुकज्ञानसञ्छिन्नसंशयो न निबध्यते, कर्मभिः ज्ञानाग्निदग्धकर्मत्वाद् एव। यस्मात् च

ज्ञानकर्मानुष्ठानविषये संशयवान् विनश्यति-

तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं

छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥४२॥ तस्मात् **पापिष्ठम्** अज्ञानसम्भूतम् अज्ञानाद्

अविवेकाद् जातं हत्स्थं हृदि बुद्धौ स्थितं ज्ञानासिना शोकमोहादिदोषहरं सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तद् एव असिः खड्गः तेन ज्ञानासिना

आत्मविषयत्वात् संशयस्य।

आत्मनः स्वस्य।

ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्। निबध्नन्ति धनञ्जय॥४१॥ जिस परमार्थदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग कर दिया हो, वह

कैसे?

योगसंन्यस्तकर्मा है। (उसको कर्म नहीं बाँधते।) वह योगसंन्यस्तकर्मा कैसे है? सो कहते हैं-आत्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह

'ज्ञानसंछिन्नसंशय' कहलाता है। (इसीलिये वह

योगसंन्यस्तकर्मा है।) जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस आत्मवान् यानी आत्मबलसे युक्त प्रमादरहित पुरुषको हे धनंजय! (गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं इस प्रकार) गुणोंकी चेष्टामात्रके रूपमें समझे हुए कर्म नहीं बाँधते, अर्थात्

इष्ट, अनिष्ट और मिश्र—इन तीन प्रकारके फलोंका भोग नहीं करा सकते॥ ४१॥ क्योंकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त:करणकी अशुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेवाले आत्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा पुरुष तो ज्ञानाग्निद्वारा उसके कर्म दग्ध हो जानेके कारण

अनुष्ठानमें संशय रखनेवाला नष्ट हो जाता है— ज्ञानासिनात्मन:। इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न और अन्त:करणमें रहनेवाले (अपने नाशकके हेतुभूत) इस अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखड्गद्वारा अर्थात्

कर्मोंसे नहीं बँधता; तथा ज्ञानयोग और कर्मयोगके

शोक-मोह आदि दोनोंका नाश करनेवाला यथार्थ दर्शनरूप जो ज्ञान है वही खड़ग है उस स्वरूपज्ञानरूप खड़गद्वारा (छेदन करके कर्मयोगमें स्थित हो)। यहाँ संशय आत्मविषयक है इसलिये (उसके

साथ 'आत्मनः' विशेषण दिया गया है)।

असंगत नहीं है।)

क्योंकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन

करनेकी शङ्का यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि (ऐसी शङ्काको दूर करनेके उद्देश्यसे) 'आत्मनः'

विशेषण दिया जावे, अत: (यही समझना चाहिये कि) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा सकता है। (सुतरां संशयको 'अपना' बतलाना

अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको

(उपर्युक्त प्रकारसे) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके

उपायरूप कर्मयोगमें स्थित हो और हे भारत! अब

युद्धके लिये खड़ा हो जा॥ ४२॥

# न हि परस्य संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तो

येन स्वस्य इति विशिष्यते अत आत्मविषयः

अपि स्वस्य एव भवति।

छित्त्वा एनं संशयं स्विवनाशहेतुभूतं योगं

सम्यग्दर्शनोपायकर्मानुष्ठानम् आतिष्ठ कुरु इत्यर्थः ।

उत्तिष्ठ **इदानीं युद्धाय** भारत **इति॥ ४२॥** 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-

पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्त्रासयोगो

नाम चतुर्थोऽध्याय:॥४॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम चतुर्थोऽध्याय:॥४॥

### पञ्चमोऽध्यायः

वर्णन किया।

कर्म कुर्वन्' 'यद्रच्छालाभसन्तुष्टः' 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ' 'कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान् ' 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ' 'ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि' 'योगसन्त्र्यस्तकर्माणम्' इत्यन्तैः वचनैः सर्वकर्मसन्त्रासम् अवोचद् भगवान्। 'छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठ' इति अनेन वचनेन योगं च कर्मानुष्ठानलक्षणम् अनुतिष्ठ इति उक्तवान्। तयोः उभयोः च कर्मानुष्ठानकर्मसन्त्र्यासयोः स्थितिगतिवत् परस्परविरोधाद् एकेन सह अशक्यत्वात् कालभेदेन अनुष्ठानविधानाभावाद् अर्थाद् एतयोः अन्यतरकर्तव्यताप्राप्तौ सत्याम्, यत् प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मानुष्ठानकर्मसत्र्यासयोः तत् कर्तव्यं न इतरद् इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतरबुभुत्सया अर्जुन उवाच 'सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण' इत्यादिना। ननु च आत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठां प्रतिपिपादियषन् पूर्वोदाहृतैः वचनैः भगवान् सर्वकर्मसन्त्रासम् अवोचद् न तु अनात्मज्ञस्य

अतः च कर्मानुष्ठानकर्मसन्त्र्यासयोः भिन्नपुरुष-

विषयत्वाद् अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वबुभुत्सया

प्रश्नः अनुपपन्नः।

'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' **इत्यारभ्य** 'स युक्तः

कृत्स्रकर्मकृत्''ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्''शारीरं केवलं

केवलं कर्म कुर्वन्' 'यदृच्छालाभसन्तुष्टः' 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवः' 'कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान्' 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ' 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि' 'योगसंन्यस्तकर्माणम्' यहाँतकके वचनोंसे भगवान्ने सब कर्मोंके संन्यासका

'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इस पदसे लेकर 'स

युक्तः कृत्स्त्रकर्मकृत्''ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्''शारीरं

तथा 'छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठ' इस वचनसे यह भी कहा कि कर्मानुष्ठानरूप योगमें स्थित हो अर्थात् कर्म कर।

उन दोनोंका, अर्थात् कर्मयोग और कर्मसंन्यासका,

कारण, एक पुरुषद्वारा एक साथ (उनका) अनुष्ठान किया जाना असम्भव है और कालके भेदसे अनुष्ठान करनेका विधान नहीं है, इसलिये स्वभावसे ही इन दोनोंमेंसे किसी एककी ही कर्तव्यता प्राप्त होती है, अतएव कर्मयोग और कर्मसंन्यास—इन दोनोंमें जो

श्रेष्ठतर हो, वही करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा मानता हुआ अर्जुन, दोनोंमेंसे श्रेष्ठतर साधन पूछनेकी

स्थिति और गतिकी भाँति परस्पर विरोध होनेके

इच्छासे 'संन्यासं कर्मणां कृष्ण' इत्यादि वचन बोला— पू०—पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगवान्ने ज्ञानयोगद्वारा आत्मज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे

कहा है, आत्मतत्त्वको न जाननेवालेके लिये नहीं। अत: कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास—यह दोनों भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके

केवल आत्मज्ञानीके लिये ही सब कर्मींका संन्यास

कारण दोनोंमेंसे किसी एककी श्रेष्ठतरता जाननेकी इच्छासे प्रश्न करना नहीं बन सकता।

\* श्रीमद्भगवदीता \* १४४ किं च अतो यदि आत्मवित्कर्तृकयोः प्०—इससे क्या मतलब? चाहे आत्मवेत्ताद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोगकी कल्याणकारकता सन्त्रासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोः तु और उन दोनोंमें संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कर्मसत्र्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते कही गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये हए यदि वा अनात्मवित्कर्तृकयोः सन्न्यासकर्म-संन्यास और कर्मयोगके विषयमें ही वे दोनों बातें कही गयी हों। योगयोः तद् उभयम् उच्यते इति। अत्र उच्यते, आत्मवित्कर्तृकयोः सन्न्यास-उ० — आत्मज्ञानीकर्तृक कर्मसंन्यास और कर्मयोगका कर्मयोगयोः असम्भवात् तयोः निःश्रेयसकरत्व-होना असम्भव है, इस कारण उन दोनोंको कल्याणकारक कहना और उसके किये हुए कर्मसंन्यासकी अपेक्षा वचनं तदीयात् च कर्मसत्र्यासात् कर्मयोगस्य कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये दोनों बातें ही नहीं विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतद् उभयम् बन सकतीं। अनुपपन्नम्। यदि अनात्मविदः कर्मसत्र्यासः तत्प्रतिकूलः यदि कर्मसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठानरूप च कर्मानुष्ठानलक्षणः कर्मयोगः सम्भवेतां तदा कर्मयोग इन दोनोंको अज्ञानीकर्तृक मान लिया जाय तो फिर इन दोनों साधकोंको कल्याणकारक बताना तयोः निःश्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना— कर्मसन्त्रासाद् विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतद् ये दोनों बातें ही बन सकती हैं। उभयम् उपपद्यते। परंतु आत्मज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्मयोगका आत्मविदः तु सन्न्यासकर्मयोगयोः होना असम्भव है, इस कारण उन्हें कल्याणकारक असम्भवात् तयोः निःश्रेयसकरत्वाभिधानं कहना एवं कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ कर्मसत्र्यासात् च कर्मयोगो विशिष्यते इति बतलाना—ये दोनों बातें नहीं बन सकतीं। च अनुपपन्नम्। पू० — आत्मज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्मयोग अत्र आह, किम्, आत्मविदः सत्र्यासकर्म-दोनोंका ही होना असम्भव है अथवा दोनोंमेंसे किसी योगयो: अपि असम्भव आहोस्विद् अन्यतरस्य एकका ही होना असम्भव है? यदि किसी एकका असम्भवो यदा च अन्यतरस्य असम्भवः होना ही असम्भव है तो कर्मसंन्यासका होना असम्भव तदा किं कर्मसन्त्रासस्य उत कर्मयोगस्य इति है या कर्मयोगका? साथ ही उसके असम्भव होनेका असम्भवे कारणं च वक्तव्यम् इति। कारण भी बतलाना चाहिये। उ० - आत्मज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता अत्र उच्यते, आत्मविदो निवृत्तमिथ्याज्ञान-है, अत: उसके द्वारा विपर्यय-ज्ञानमूलक कर्मयोगका त्वात् विपर्ययज्ञानमूलस्य कर्मयोगस्य असम्भवः होना ही असम्भव है। स्यात्।

| * शांकरभाष्य अध्याय ५ * १४५                          |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जन्मादिसर्वविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्             | क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोंसे रहित                                                            |
| आत्मानम् आत्मत्वेन यो वेत्ति यस्य आत्मविदः           | निष्क्रिय आत्माको अपना स्वरूप समझ लेता है,                                                           |
| सम्यग्दर्शनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस्य निष्क्रियात्म-    | जिसने यथार्थ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानको हटा दिया है,                                                  |
| स्वरूपावस्थानलक्षणं सर्वकर्मसन्त्र्यासम्             | उस आत्मज्ञानी पुरुषके लिये निष्क्रिय आत्मस्वरूपसे                                                    |
| उक्त्वा, तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमूलकर्तृत्वाभि-     | स्थित हो जानारूप सर्व कर्मोंका संन्यास बतलाकर,                                                       |
|                                                      | इस गीताशास्त्रमें जहाँ-तहाँ आत्मस्वरूपसम्बन्धी                                                       |
| मानपुरःसरस्य सक्रियात्मस्वरूपावस्थानरूपस्य           | निरूपणके प्रकरणोंमें, यथार्थज्ञान, मिथ्याज्ञान और                                                    |
| कर्मयोगस्य इह शास्त्रे तत्र तत्र                     | उनके कार्यका परस्पर विरोध होनेके कारण, उपर्युक्त                                                     |
| आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु सम्यग्ज्ञानमिथ्या-         | संन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूलक कर्तृत्व–अभिमानपूर्वक                                               |
| ज्ञानतत्कार्यविरोधाद् अभावः प्रतिपाद्यते,            | सिक्रिय आत्मस्वरूपमें स्थित होनारूप कर्मयोगके                                                        |
| यस्मात्, तस्मात् आत्मविदो निवृत्तमिथ्या-             | अभावका ही प्रतिपादन किया गया है। इसलिये<br>जिसका मिथ्याज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे आत्मज्ञानीके     |
| ज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमूलः कर्मयोगो न सम्भवति         | लिये मिथ्याज्ञानमूलक कर्मयोग सम्भव नहीं, यह                                                          |
| इति युक्तम् उक्तं स्यात्।                            | कहना ठीक ही है।                                                                                      |
| केषु केषु पुनः आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु             | <b>पू</b> •—आत्मस्वरूपका निरूपण करनेवाले किन–                                                        |
| कार्यु कार्यु युगः आत्मस्यरूपागरूपणप्रदशायु          | किन प्रकरणोंमें ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव                                                          |
| आत्मविदः कर्माभावः प्रतिपाद्यते इति।                 | बताते हैं ?                                                                                          |
| <b>अत्र उच्यते</b> 'अविनाशि तु तद्विद्धि' <b>इति</b> | उ०—'उस आत्माको तू अविनाशी समझ'                                                                       |
|                                                      | यहाँसे प्रकरण आरम्भ करके 'जो इस आत्माको                                                              |
| प्रकृत्य 'य एनं वेत्ति हन्तारम्' 'वेदाविनाशिनं       | मारनेवाला समझता है' 'जो इस अविनाशी नित्य                                                             |
| नित्यम् <b>' इत्यादौ तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभाव</b> | <b>आत्माको जानता है</b> ' इत्यादि वाक्योंमें जगह-जगह                                                 |
| उच्यते।                                              | ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव कहा है।                                                                  |
| ननु च कर्मयोगः अपि आत्मस्वरूप-                       | <b>पू</b> ०—इस प्रकार तो आत्मस्वरूप निरूपण                                                           |
| निरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव तद्        | करनेवाले स्थानोंमें जगह-जगह कर्मयोगका भी प्रतिपादन<br>किया ही है, जैसे 'इसलिये हे भारत! तू युद्ध कर' |
| यथा 'तस्माद्युध्यस्व भारत' 'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य'    | 'स्वधर्मकी ओर देखकर भी तुझे युद्धसे डरना                                                             |
|                                                      | उचित नहीं है''तेरा कर्ममें ही अधिकार है' इत्यादि।                                                    |
| 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' <b>इत्यादौ। अतः च कथम्</b>     | अतः आत्मज्ञानीके लिये कर्मयोगका होना असम्भव                                                          |
| आत्मविदः कर्मयोगस्य असम्भवः स्याद् इति।              | कैसे होगा?                                                                                           |
| अत्र उच्यते सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य-          | <b>उ०</b> —क्योंकि सम्यक्–ज्ञान, मिथ्याज्ञान और उनके                                                 |
| विरोधात्।                                            | कार्यका परस्पर विरोध है।                                                                             |

\* श्रीमद्भगवदीता \* १४६ 'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्' **इति अनेन** आत्मतत्त्वको जाननेवाले सांख्ययोगियोंकी निष्क्रिय आत्मस्वरूपसे स्थितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको साङ्ख्यानाम् आत्मतत्त्वविदाम् अनात्मवित्कर्तृक-**'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम्'** इस वचनद्वारा अज्ञानियों-कर्मयोगनिष्ठातो निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थान-द्वारा की जानेवाली कर्मयोगनिष्ठासे पृथक कर लक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः पृथक्करणात्। दिया है। कृतकृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्त-कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य सब प्रयोजनोंका अभाव हो जाता है। राभावात्। 'तस्य कार्यं न विद्यते' **इति कर्तव्यान्तराभाव**-'उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता' इस कथनसे वचनात् च। ज्ञानीके अन्य कर्तव्योंका अभाव बताया गया है। 'न कर्मणामनारम्भात्' 'सन्न्यासस्त् महाबाहो 'कर्मोंका आरम्भ बिना किये ज्ञाननिष्ठा नहीं मिलती' 'हे महाबाहो! बिना कर्मयोगके संन्यास दु:खमासुमयोगतः ' इत्यादिना च आत्मज्ञानाङ्ग-प्राप्त करना कठिन है' इत्यादि वचनोंसे कर्मयोगको त्वेन कर्मयोगस्य विधानात्। आत्मज्ञानका अङ्ग बताया गया है। 'योगारूढस्य तस्यैव शम: कारणमुच्यते**' इति** 'उसी योगारूढको उपशम कर्तव्य है' इस उत्पन्नसम्यग्दर्शनस्य वचनसे यथार्थ ज्ञानीके लिये कर्मयोगके अभावका कर्मयोगाभाववचनात्। वर्णन है। 'शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्' 'केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता' यहाँ भी ज्ञानीके लिये

इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो
निवारणात्।

'नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्विवत्'
इति अनेन च शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तेषु अपि
दर्शनश्रवणादिकर्मसु आत्मयाथात्म्यविदः
करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा

अकर्तव्यत्वोपदेशात्।

आत्मतत्त्वविदः सम्यग्दर्शनिवरुद्धो मिथ्या-ज्ञानहेतुकः कर्मयोगः स्वप्ने अपि न सम्भावियतुं शक्यते यस्मात्। तस्माद् अनात्मवित्कर्तृकयोः एव इसलिये यहाँ अज्ञानीके संन्यास और कर्मयोगको

समाहितचित्तद्वारा हटानेका उपदेश है।

सन्न्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं ही कल्याणकारक बताया है और उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही (कर्मयोगकी श्रेष्ठताका विधान तदीयात् च कर्मसन्न्यासात् पूर्वोक्तात्मवित्कर्तृक- है)। अर्थात् जो पहले कहे हुए आत्मज्ञानीके संन्याससे

तदीयात् च कर्मसन्न्यासात् पूर्वोक्तात्मवित्कर्तृक - है)। अर्थात् जो पहले कहे हुए आत्मज्ञानीके संन्याससे सर्वकर्मसन्न्यासविलक्षणात् सति एव कर्तृत्व - विलक्षण है तथा जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण

एकदेशीय\* कर्मसंन्यास है और यम-नियमादि साधनोंसे युक्त होनेके कारण अनुष्ठान करनेमें कठिन है,

ऐसे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर है, अत: उसकी

श्रेष्रताका विधान है।

इस प्रकार भगवानुद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थका निरूपण करनेसे भी प्रश्नकर्ताका अभिप्राय पहले

बतलाया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ।

इच्छासे अर्जुन बोले-

'**ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते**' इस श्लोकसे ज्ञान और

कर्मका एक साथ साधन होना असम्भव समझकर इन

दोनोंमें जो कल्याणकर है, वह मुझसे कहिये, इस प्रकार

अर्जुनद्वारा पूछे जानेपर भगवान्ने यह निर्णय किया कि

सांख्ययोगियोंकी अर्थात् संन्यासियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे

और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे कही गयी है। केवल संन्यास करनेमात्रसे ही सिद्धिको प्राप्त नहीं

होता है, इस वचनसे ज्ञानसहित संन्यासको ही

सिद्धिका साधन माना है, साथ ही कर्मयोगका भी

विधान किया है, इसलिये ज्ञानरहित संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी विशेषता जाननेकी

आप पहले तो शास्त्रोक्त बहुत प्रकारके अनुष्ठानरूप

कर्तव्यतारूप योगको भी बतलाते हैं।

है अथवा उनका त्याग करना?

इसलिये मुझे यह शङ्का होती है कि इनमेंसे

कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मोंका अनुष्ठान करना कल्याणकर

\* ऐसे संन्यासमें गृहस्थाश्रमके कर्मोंका तो त्याग है, पर साथ ही संन्यास-आश्रमके कर्मोंमें अभिमान रहता है, इसलिये

विज्ञाने कर्मैकदेशविषयाद् यमनियमादिसहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वात् सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य

विशिष्टत्वाभिधानम् इति।

एवं प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि

पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायो निश्चीयते इति स्थितम्।

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' **इति अत्र ज्ञानकर्मणोः** 

सहासम्भवे यत् श्रेय एतयोः तद् मे ब्रूहि इति

एवं पृष्टः अर्जुनेन भगवान् साङ्ख्यानां सत्र्यासिनां

ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिनां निष्ठा

प्रोक्ता इति निर्णयं चकार।

न च सन्त्र्यसनाद् एव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनाद् ज्ञानसहितस्य

सिद्धिसाधनत्वम् इष्टं कर्मयोगस्य च विधानात्।

ज्ञानरहितः सन्त्यासः श्रेयान् किंवा कर्मयोगः

अर्जुन उवाच—

श्रेयान् इति एतयोः विशेषबुभुत्सया—

सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्॥१॥

सन्त्यासं परित्यागं कर्मणां शास्त्रीयाणाम्। अनुष्ठानविशेषाणां शंसिस कथयसि इति एतत्। कर्मोंका त्याग करनेके लिये कहते हैं अर्थात् उपदेश पुनः योगं च तेषाम् एव अनुष्ठानम् अवश्य-करते हैं और फिर उनके अनुष्ठानकी अवश्य-

कर्तव्यत्वं शंसिस। अतो मे कतरत् श्रेय इति संशयः किं

कर्मानुष्ठानं श्रेयः किंवा तद्धानम् इति।

यह एकदेशीय संन्यास है।

प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम् अतः च यत् श्रेयः

प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मसन्त्र्यासकर्मानुष्ठानयोः यदनुष्ठानात् श्रेयोऽवाप्तिः मम स्याद् इति मन्यसे

तद् एकम् अन्यतरत् सहैकपुरुषानुष्ठेयत्वा-

सम्भवाद् मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अभिप्रेतं तव

इति॥ १॥

स्वाभिप्रायम् आचक्षाणो निर्णयाय—

श्रीभगवान् उवाच—

सन्त्रासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।

तयोस्तु कर्मसन्त्र्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥२॥ सन्त्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगः च तेषाम् अनुष्ठानं तौ उभौ अपि निःश्रेयसकरौ

निःश्रेयसं मोक्षं कुर्वाते। ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणोंमें तथापि तयोः तु निःश्रेयसहेत्वोः कर्मसन्त्रासात्

केवलात् कर्मयोगो विशिष्यते इति कर्मयोगं स्तौति॥ २॥

कस्मात्, इति आह—

सुखं बन्धात्प्रमुच्यते॥३॥ निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो ज्ञेयो ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नित्यसन्यासी

इति, यो न द्वेष्टि किञ्चिद् न काङ्क्षति, दु:खसुखे

तत्साधने च एवंविधो यः कर्मणि वर्तमानः अपि स नित्यसन्त्रासी इति ज्ञातव्य इत्यर्थः। निर्द्धन्द्वो द्वन्द्ववर्जितो हि यस्माद् महाबाहो

अर्थात् जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह मानते हैं कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस भलीभाँति निश्चय किये हुए एक ही अभिप्रायको अलग करके

इसलिये इन कर्मसंन्यास और कर्मयोगमें जो श्रेष्ठ हो

जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये,

कहिये; क्योंकि एक पुरुषद्वारा एक साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्भव है॥ १॥ अर्जुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान्

अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले—

संन्यास—कर्मोंका परित्याग और कर्मयोग उनका अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक अर्थात् मुक्तिके देनेवाले हैं।

यद्यपि ज्ञानकी उत्पत्तिमें हेतु होनेसे ये दोनों ही

ज्ञानरहित केवल संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान् कर्मयोगकी स्तुति करते हैं॥ २॥ (कर्मयोग श्रेष्ठ) कैसे है ? इसपर कहते हैं— ज्ञेयः स नित्यसन्त्रासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति।

> चाहिये कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा ही करता है। अर्थात् जो सुख, दु:ख और उनके साधनोंमें उक्त प्रकारसे राग-द्वेषरिहत हो गया है, वह कर्ममें बर्तता हुआ भी सदा संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये। क्योंकि हे महाबाहो! राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित

उस कर्मयोगीको सदा संन्यासी ही समझना

हुआ पुरुष सुखपूर्वक—अनायास ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥३॥ सुखं बन्धाद अनायासेन प्रमुच्यते॥ ३॥

सत्र्यासकर्मयोगयोः भिन्नपुरुषानुष्ठेययोः

विरुद्धयोः फले अपि विरोधो युक्तो न तु

उभयोः निःश्रेयसकरत्वम् एव इति प्राप्ते इदम् उच्यते—

चाहिये, दोनोंका कल्याणरूप एक ही फल कहना ठीक

भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर-विरुद्ध

कर्मसंन्यास और कर्मयोगके फलमें भी विरोध होना

नहीं, इस शङ्काके प्राप्त होनेपर यह कहा जाता है—

साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।

एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥४॥

साङ्ख्ययोगौ पृथग् विरुद्धिभन्नफलौ बालाः

प्रवदन्ति न पण्डिता:।

पण्डिताः तु ज्ञानिन एकं फलम् अविरुद्धम्

इच्छन्ति। कथम् एकम् अपि साङ्ख्ययोगयोः सम्यग्

आस्थितः **सम्यग् अनुष्ठितवान् इत्यर्थः,** उभयोः विन्दते फलम्।

उभयोः तद् एव हि निःश्रेयसं फलम् अतो न फले विरोध: अस्ति।

नन् सन्त्रासकर्मयोगशब्देन प्रस्तृत्य साङ्ख्ययोगयोः फलैकत्वं कथम् इह अप्रकृतं बवीति।

न एष दोष:, यद्यपि अर्जुनेन सन्त्रासं कर्मयोगं च केवलम् अभिप्रेत्य प्रश्नः कृतः, भगवान् तु

तदपरित्यागेन एव स्वाभिप्रेतं च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददौ,

साङ्ख्ययोगौ इति। तौ एव सन्त्रासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसम-

बालबुद्धिवाले ही सांख्य और योग-इन दोनोंको

अलग-अलग विरुद्ध फलदायक बतलाते हैं, पण्डित नहीं। ज्ञानी-पण्डितजन तो दोनोंका अविरुद्ध और

एक ही फल मानते हैं। क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोंमेंसे एकका भी भलीभाँति अनुष्ठान कर लेनेवाला पुरुष दोनोंका

फल पा लेता है। कारण दोनोंका वही (एक) कल्याणरूप (परमपद)

फल है, इसलिये फलमें विरोध नहीं है। पु०—'संन्यास' और 'कर्मयोग' इन शब्दोंसे प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध सांख्य और योगके फलकी एकता कैसे कहते हैं?

उ० - यह दोष नहीं है। यद्यपि अर्जुनने केवल संन्यास और कर्मयोगको पूछनेके अभिप्रायसे ही प्रश्न किया था, परंतु भगवान्ने उसके अभिप्रायको न छोडकर ही अपना विशेष अभिप्राय जोडते हुए

वर्णन करके उत्तर दिया है। क्योंकि वे संन्यास और कर्मयोग ही (क्रमानुसार) ज्ञानसे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि भावोंसे

युक्त हो जानेपर सांख्य और योगके नामसे कहे जाते हैं, यह भगवान्का मत है, अत: यह वर्णन प्रकरणविरुद्ध

'सांख्य' और 'योग' ऐसे इन दूसरे शब्दोंसे उनका

नहीं है॥ ४॥

बुद्धित्वादिसंयुक्तौ साङ्ख्ययोगशब्दवाच्यौ इति भगवतो मतम् अतो न अप्रकृतप्रक्रिया

इति॥ ४॥

है ? सो कहते हैं—

उच्यते—

### सन्त्रासस्तु महाबाहो योगयुक्तो

मुनिर्ब्रह्म

चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

दुःखमापुमयोगतः।

सन्न्यासः तु पारमार्थिको दुःखम् आतुं प्राप्तुम् अयोगतो योगेन विना।

कठिन है—दुष्कर है।

योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमर्पित-रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनिः मननाद् ईश्वर-

प्रकृतः सन्नासो ब्रह्म उच्यते 'न्यास इति ब्रह्म ब्रह्म हि परः' (ना० उ० २। ७८) इति श्रुतेः।

ब्रह्म परमार्थसन्त्र्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठा लक्षणं न चिरेण क्षिप्रम् एव अधिगच्छति प्राप्नोति अतो मया

स्वरूपस्य मुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात्

उक्तम् 'कर्मयोगो विशिष्यते' इति ॥ ६॥

यदा पुनः अयं सम्यग्दर्शनप्राप्त्युपाय- | त्वेन—

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥७॥

योगेन युक्तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा विशुद्ध-सत्त्वो विजितात्मा विजितदेहो जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा **सर्वेषां ब्रह्मादीनां** स्तम्बपर्यन्तानां भूतानाम् आत्मभूत आत्मा

प्रत्यक्चेतनो यस्य स सर्वभूतात्मभूतात्मा सम्यग्दर्शी इत्यर्थ:। स तत्र एवं वर्तमानो लोकसङ्ग्रहाय कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते न कर्मभिः बध्यते इत्यर्थः ॥ ७॥

बिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना तथा फल न चाहकर ईश्वर-समर्पणके भावसे

किये हुए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके स्वरूपका मनन करनेवाला मुनि, ब्रह्मको अर्थात्

परमात्मज्ञाननिष्ठारूप पारमार्थिक संन्यासको, शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, इसलिये मैंने कहा कि 'कर्मयोग श्रेष्ठ है'। परमात्मज्ञानका सूचक होनेसे प्रकरणमें वर्णित

संन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, तथा 'संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है' इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६ ॥

जब यह पुरुष सम्यक् ज्ञानप्राप्तिके उपायरूप—

योगसे युक्त, विशुद्ध अन्त:करणवाला, विजितात्माशरीरविजयी, जितेन्द्रिय और सब भूतोंमें अपने आत्माको देखनेवाला अर्थात् जिसका

अन्तरात्मा ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका आत्मरूप हो गया हो; ऐसा, यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोकसंग्रहके

लिये कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता अर्थात् कर्मोंसे नहीं बँधता॥ ७॥

न च असौ परमार्थतः करोति अतः — । वास्तवमें वह कुछ करता भी नहीं है, इसलिये— नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।

सन् मन्येत चिन्तयेत् तत्त्वविद् आत्मनो याथात्म्यं | जाननेवाला तत्त्वज्ञानी-परमार्थदर्शी, समाहित होकर ऐसे तत्त्वं वेत्ति इति तत्त्ववित् परमार्थदर्शी इत्यर्थः । माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। कदा कथं वा तत्त्वम् अवधारयन् मन्येत | तत्त्वको समझकर कब और किस प्रकार ऐसे इति उच्यते— माने ? सो कहते हैं— पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्ननगच्छन्स्वपञ्श्वसन् 11011 प्रलपन्विसृजन्गृह्णज्ञुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥९॥ मन्येत इति पूर्वेण सम्बन्धः। (देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयमें बर्त रही हैं ऐसे समझकर) ऐसे माने कि 'मैं कुछ भी नहीं करता।' इस प्रकार इसका पहलेके आधे श्लोकसे सम्बन्ध है। यस्य एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरणचेष्टास् जो इस प्रकार तत्त्वज्ञानी है अर्थात् सब इन्द्रियाँ कर्मस् अकर्म एव पश्यतः सम्यग्दर्शिनः तस्य और अन्त:करणोंकी चेष्टारूप कर्मोंमें अकर्म देखनेवाला सर्वकर्मसन्त्रासे एव अधिकारः कर्मणः अभाव-है, वह अपनेमें कर्मोंका अभाव देखता है, इसलिये उस दर्शनात्। यथार्थ ज्ञानीका सर्वकर्मसंन्यासमें ही अधिकार है। न हि मृगतृष्णिकायाम् उदकबुद्ध्या पानाय क्योंकि मृगतृष्णिकामें जल समझकर उसको पीनेके लिये प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जलके अभावका प्रवृत्त उदकाभावज्ञाने अपि तत्र एव पान-ज्ञान हो जानेपर फिर भी वही जल पीनेके लिये प्रवृत्त प्रयोजनाय प्रवर्तते॥ ८-९॥ नहीं होता॥ ८-९॥

श्रीमद्भगवद्गीता \*

आत्माके यथार्थ स्वरूपका नाम तत्त्व है उसको

परंतु जो तत्त्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोगमें लगा

न एव किञ्चित् करोमि इति युक्तः समाहितः

१५२

कर्मयोगे—
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रिमवाम्भसा॥ १०॥
ब्रह्मणि ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थं करोमि जो 'स्वामीके लिये कर्म करनेवाले नौव

यः तु पुनः अतत्त्ववित् प्रवृत्तः

ब्रह्मणि **ईश्वरे** आधाय **निक्षिप्य तदर्थं करोमि** जो 'स्वामीके लिये कर्म करनेवाले नौकरकी इति भृत्य इव स्वाम्यर्थं सर्वाणि कर्माणि मोक्षे कर्मोंको ईश्वरके लिये करता हूँ' इस भावसे सब कर्मोंको ईश्वरमें अर्पण करके यहाँतक कि मोक्षरूप

े कर्मोंको ईश्वरमें अर्पण करके यहाँतक कि मोक्षरू अपि फले सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सर्वकर्माणि। फलकी भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। इव अम्भसा उदकेन॥ १०॥

केवलं सत्त्वशुद्धिमात्रफलम् एव तस्य कर्मणः ।

स्यात्, यस्मात्— कायेन मनसा बुद्ध्या

लिप्यते न स पापेन न सम्बध्यते पद्मपत्रम्

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥११॥

कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च केवलै: ममत्ववर्जितै: ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम

फलाय इति ममत्वबृद्धिशुन्यैः इन्द्रियैः अपि, केवलशब्द: कायादिभि: अपि प्रत्येकं सम्बध्यते

सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय, योगिनः कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा फलविषयम् आत्मशुद्धये

सत्त्वशुद्धये इत्यर्थः। तस्मात् तत्र एव तव अधिकार इति कुरु

कर्म एव॥ ११॥ यस्मात् च—

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्।

युक्त ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति

एवं समाहितः सन् कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य शान्तिं मोक्षाख्याम् आप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां

भवाम्।

सत्त्वशृद्धिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसन्त्रासज्ञान-

निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेष:।

उसके कर्मींका फल तो केवल अन्त:करणकी शुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि-

केवलैरिन्द्रियेरिप।

योगी लोग केवल यानी 'मैं सब कर्म ईश्वरके

लिये ही करता हूँ, अपने फलके लिये नहीं।' इस भावसे जिनमें ममत्वबुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर, मन,

बुद्धि और इन्द्रियोंसे फलविषयक आसक्तिको छोड़कर आत्मशुद्धिके लिये अर्थात् अन्त:करणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। सभी क्रियाओं में ममताका निषेध करनेके लिये 'केवल' शब्दका काया आदि सभी

शब्दोंके साथ सम्बन्ध है। तेरा भी उसीमें अधिकार है, इसलिये तू भी कर्म ही कर॥ ११॥

क्योंकि—

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥१२॥

'सब कर्म ईश्वरके लिये ही हैं, मेरे फलके लिये नहीं ' इस प्रकार निश्चयवाला योगी, कर्मफलका त्याग

करके ज्ञाननिष्ठामें होनेवाली मोक्षरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पहले अन्तः करणकी शुद्धि, फिर ज्ञानप्राप्ति,

फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति-इस प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये।

कर्म मैं करता हूँ ' इस प्रकार फलमें आसक्त होकर बँधता है। इसलिये तू युक्त हो अर्थात् उपर्युक्त निश्चयवाला हो, यह अभिप्राय है। करणका नाम कार है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमें तृतीया विभक्ति जोडनेसे कामके कारणसे अर्थात् 'कामकी

(वशी—जितेन्द्रिय पुरुष) समस्त कर्मींको मनसे

छोडकर अर्थात् नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध-

इन सब कर्मींको कर्मादिमें अकर्म-दर्शनरूप विवेक-

बुद्धिके द्वारा त्यागकर सुखपूर्वक स्थित हो जाता है।

परिश्रमरहित, प्रसन्नचित्त और आत्मासे अतिरिक्त

अन्य सब बाह्य प्रयोजनोंसे निवृत्त हुआ (वह)

मन, वाणी और शरीरकी चेष्टाको छोड़कर,

इदं करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो निबध्यते। प्रेरणासे' यह अर्थ हुआ॥ १२॥ परंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह—

सर्वकर्माणि मनसा सन्त्रस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्॥१३॥ सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि सन्यस्य परित्यज्य

तानि मनसा विवेकबुद्ध्या कर्मादौ अकर्म-सन्दर्शनेन सन्त्यज्य इत्यर्थः, आस्ते तिष्ठति सुखम्। त्यक्तवाङ्मनःकायचेष्टो निरायासः प्रसन्नचित्त

सुखपूर्वक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है। वशी-जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता है? सो कहते हैं-नौ द्वारवाले पुरमें रहता है। अभिप्राय यह कि दो कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख-शब्दादि विषयोंको उपलब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके ऊपरी भागमें हैं और मल-मूत्रका त्याग करनेके लिये दो नीचेके अङ्गमें हैं, इन नौ द्वारोंवाला शरीर प्र कहलाता है। शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है, जिसका स्वामी आत्मा है, उस आत्माके लिये ही

पुरमें देही सब कर्मोंको छोडकर रहता है।

जिनके सब प्रयोजन हैं एवं जो अनेक फल और विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धि और विषयरूप पुरवासियोंसे जो युक्त है, उस नौ द्वारवाले

आत्मनः अन्यत्र निवृत्तबाह्यसर्वप्रयोजन इति स्खम् आस्ते इति उच्यते। इति आह—

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि

अतः त्वं युक्तो भव इत्यर्थः॥ १२॥

यः तु परमार्थदर्शी सः—

वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थः, क्व कथम् आस्ते नवद्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मन उपलब्धिद्वाराणि अर्वाग् द्वे मूत्रपुरीषविसर्गार्थे तैः द्वारैः नवद्वारं पुरम् उच्यते। शरीरं पुरम् इव

पुरम् आत्मैकस्वामिकम्, तदर्थप्रयोजनैः च इन्द्रियमनोबुद्धिविषयै: अनेकफलविज्ञानस्य उत्पादकैः पौरैः इव अधिष्ठितम्, तस्मिन् नवद्वारे

पुरे देही सर्वं कर्म सन्चस्य आस्ते।

| * शांकरभाष्य अध्याय ५ * १५५                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| किं विशेषणेन, सर्वो हि देही सन्त्यासी<br>असन्त्यासी वा देहे एव आस्ते, तत्र अनर्थकं<br>विशेषणम् इति। | पू॰—इस विशेषणसे क्या सिद्ध हुआ? संन्यासी<br>हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव शरीरमें ही रहते हैं।<br>इस स्थलमें विशेषण देना व्यर्थ है।                                                           |
| उच्यते यः तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसङ्घात-                                                          | उ०—जो अज्ञानी जीव शरीर और इन्द्रियोंके                                                                                                                                                     |
| मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमौ आसने वा आसे                                                        | संघातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं। वे सब 'घरमें भूमिपर या आसनपर बैठता हूँ' ऐसे ही माना करते                                                                                                 |
| इति मन्यते। न हि देहमात्रात्मदर्शिनो गेहे इव                                                        | हैं; क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियोंको<br>'घरकी भाँति शरीरमें रहता हूँ' यह ज्ञान होना                                                                                       |
| देहे आसे इति प्रत्ययः सम्भवति।                                                                      | सम्भव नहीं।                                                                                                                                                                                |
| देहादिसङ्घातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे                                                           | परंतु 'देहादिसंघातसे आत्मा भिन्न है' ऐसा<br>जाननेवाले विवेकीको 'मैं शरीरमें रहता हूँ' यह                                                                                                   |
| आसे इति प्रत्यय उपपद्यते।                                                                           | प्रतीति हो सकती है।                                                                                                                                                                        |
| परकर्मणां च परस्मिन् आत्मिन अविद्यया<br>अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा                    | तथा निर्लेप आत्मामें अविद्यासे आरोपित जो परकीय<br>(देह-इन्द्रियादिके) कर्म हैं, उनका विवेक-विज्ञानरूप                                                                                      |
| सन्त्रास उपपद्यते।                                                                                  | विद्याद्वारा मनसे संन्यास होना भी सम्भव है।                                                                                                                                                |
| उत्पन्नविवेकज्ञानस्य सर्वकर्मसन्न्यासिनः अपि<br>गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम्                 | जिससे विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे<br>सर्वकर्मसंन्यासीका भी घरमें रहनेकी भाँति नौ<br>द्वारवाले शरीररूप पुरमें रहना प्रारब्ध-कर्मोंके<br>अविशष्ट संस्कारोंकी अनुवृत्तिसे बन सकता है; |
| प्रारब्धफलकर्मसंस्कारशेषानुवृत्त्या देहे एव                                                         | क्योंकि शरीरमें ही प्रारब्धफलभोगका विशेष ज्ञान                                                                                                                                             |
| विशेषविज्ञानोत्पत्तेः।                                                                              | होना सम्भव है।                                                                                                                                                                             |
| देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफलं                                                                | अत: ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी<br>अपेक्षासे 'देहे एव आस्ते' इस विशेषणका फल                                                                                                        |
| विद्वदविद्वत्प्रत्ययभेदापेक्षत्वात्।                                                                | अवश्य ही है।                                                                                                                                                                               |
| यद्यपि कार्यकरणकर्माणि अविद्यया आत्मनि                                                              | यद्यपि 'कार्य, करण और कर्म जो अविद्यासे                                                                                                                                                    |
| अध्यारोपितानि सन्न्यस्य आस्ते इति उक्तं तथापि                                                       | आत्मामें आरोपित हैं उन्हें छोड़कर रहता है' ऐसा                                                                                                                                             |
| आत्मसमवायि तु कर्तृत्वं कारयितृत्वं च स्याद्                                                        | कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले<br>कर्तापन और करानेकी प्रेरकता—ये दोनों भाव तो उस                                                                                              |
| इति आशङ्क्य आह—                                                                                     | (आत्मा)-में रहेंगे ही। इस शङ्कापर कहते हैं—                                                                                                                                                |
| न एव कुर्वन् <b>स्वयं</b> न <b>कार्यकरणानि</b> कारयन्                                               | स्वयं न करता हुआ और शरीर-इन्द्रियादिसे न<br>करवाता हुआ अर्थात् उनको कर्मोंमें प्रवृत्त न करता                                                                                              |
| क्रियासु प्रवर्तयन्।                                                                                | हुआ (रहता है)।                                                                                                                                                                             |

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥१५॥

इत्यादिना वक्ष्यमाणा॥ १४॥

परमार्थतः तु—

माया ही सब कुछ कर रही है॥ १४॥

वास्तवमें तो-

तो फिर भक्तोंद्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं

जीवोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है।

जिन जीवोंके अन्त:करणका वह अज्ञान, जिस

अज्ञानसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं,

आत्मविषयक विवेक-ज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है,

उनका वह ज्ञान सूर्यकी भाँति उस परम परमार्थतत्त्वको

प्रकाशित कर देता है। अर्थात् जैसे सूर्य समस्त

रूपमात्रको प्रकाशित कर देता है वैसे ही उनका ज्ञान

समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है॥ १६॥

जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है—

ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७॥

उस परमार्थतत्त्वमें जिनकी बुद्धि जा पहुँची है वे

'तद्बुद्धि' हैं, वह परब्रह्म ही जिनका आत्मा है वे

'तदात्मा' हैं, उस ब्रह्ममें ही जिनकी निष्ठा—दुढ

आत्मभावना—तत्परता है अर्थात् जो सब कर्मींका

संन्यास करके ब्रह्ममें ही स्थित हो गये हैं वे

'तन्निष्ठ' हैं।

यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म किस लिये अर्पण

इस कारण अविवेकी—संसारी जीव ही 'करता हूँ', 'कराता हूँ', 'खाता हूँ', 'खिलाता हूँ' इस प्रकार

सुकृतको भी वह नहीं लेता।

किये जाते हैं? इसपर कहते हैं—

मोहको प्राप्त हो रहे हैं॥ १५॥

कस्यचित् पापं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तेः प्रयुक्तं विभुः।

न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि

किमर्थं तर्हि भक्तेः पूजादिलक्षणं यागदानहोमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते, इति आह—

अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि

इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो जन्तवः॥ १५॥

ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः।

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥ १६॥

ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति

जन्तवः तद् अज्ञानं येषां जन्तुनां विवेकज्ञानेन

आत्मविषयेण नाशितम् आत्मनो भवति, तेषाम्

आदित्यवद् यथा आदित्यः समस्तं रूपजातम्

अवभासयित तद्वद् ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सर्वं प्रकाशयति तत्परं परमार्थतत्त्वम्।। १६॥

तदात्मानः तद् एव परं ब्रह्म आत्मा येषां

ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः तात्पर्यं सर्वाणि कर्माणि सन्त्रस्य ब्रह्मणि एव अवस्थानं येषां ते तन्निष्ठाः।

तिस्मन् गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः

यत् परं ज्ञानं प्रकाशितम्—

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं

\* श्रीमद्भगवदीता \* १५८ तत्परायणाः च तद् एव परम् अयन परा वह परब्रह्म ही जिनका परम अयन-आश्रय-परमगति है अर्थात् जो केवल आत्मामें ही रत हैं वे गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलात्म-'तत्परायण' हैं, (इस प्रकार) जिनके अन्त:करणका रतय इत्यर्थ:। येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपर्युक्त ज्ञानद्वारा अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनरावृत्तिम् अपुन-संसारके कारणरूप पापादि दोष जिनके नष्ट हो चुके देंहसम्बन्धं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन हैं, ऐसे ज्ञाननिर्धूतकल्मष संन्यासी अपुनरावृत्तिको निर्धृता नाशितः कल्मषः पापादिसंसारकारण-अर्थात्, जिस अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर फिर देहसे दोषा येषां ते ज्ञाननिर्धूतकल्मषा यतय सम्बन्ध होना छूट जाता है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होते हैं॥ १७॥ इत्यर्थः ॥ १७॥ येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका है, वे पण्डितजन परमार्थतत्त्वको कैसे देखते हैं? सो पण्डिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति, इति उच्यते— विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥१८॥ विद्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च विद्या-विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें अर्थात् विद्या— विनयौ विद्या आत्मनो बोधो विनय उपशमः आत्मबोध और विनय—उपरामता—इन दोनों गुणोंसे ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां सम्पन्नो विद्याविनय-सम्पन्न जो विद्वान् और विनीत ब्राह्मण है, उस सम्पन्नो विद्वान् विनीतः च यो ब्राह्मणः तस्मिन् ब्राह्मणमें, गौमें, हाथीमें, कुत्ते और चाण्डालमें भी

ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव श्वपाके च पण्डितजन समभावसे देखनेवाले (होते हैं)। पण्डिता: समदर्शिन:।

विद्याविनयसम्पन्ने उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे सात्त्विक मध्यमायां च राजस्यां गवि संस्कार-हीनायाम् अत्यन्तम् एव केवलतामसे हस्त्यादौ

च सत्त्वादिगुणै: तज्जै: च संस्कारै: तथा राजसै: तथा तामसै: च संस्कारै: अत्यन्तम् एव अस्पृष्टं समम् एकम् अविक्रियं ब्रह्म द्रष्टुं शीलं येषां ते पण्डिताः समदर्शिनः॥ १८॥

स्मृते: ।

संस्काररहित रजोगुणयुक्त गौमें और (कनिष्ठ प्राणी)— अतिशय मूढ़ केवल तमोगुणयुक्त हाथी आदिमें

ननु अभोज्यात्राः ते दोषवन्तः 'समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः' (गौ० स्मृ० १७। २०) इति

सत्त्वादि गुणोंसे और उनके संस्कारोंसे तथा राजस और तामस संस्कारोंसे सर्वथा ही निर्लेप रहनेवाले. सम, एक निर्विकार ब्रह्मको देखना ही जिनका स्वभाव है वे पण्डित समदर्शी हैं॥ १८॥

प्०-वे (इस प्रकार देखनेवाले) दोषयुक्त हैं, उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं: क्योंकि यह स्मृतिका प्रमाण है कि 'समान गुणशीलवालोंकी विषम पूजा करनेसे और विषम गुणशीलवालोंकी

सम पुजा करनेसे (यजमान दोषी होता है)।'

अभिप्राय यह कि उत्तम प्राणी—संस्कारयुक्त विद्याविनयसम्पन्न सात्त्विक ब्राह्मणमें, मध्यम प्राणी- न ते दोषवन्तः। कथम्—

मनः अन्तः करणम्।

इह एव जीवद्भिः एव तैः समदर्शिभिः

पण्डितै: जितो वशीकृत: सर्गो जन्म येषां साम्ये

सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निश्चलीभूतं

निर्दीषं यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मूढैः

तहोषै: दोषवद् इव विभाव्यते तथापि तहोषै:

अस्पृष्टम् इति। निर्दोषं दोषवर्जितं हि यस्मात्।

चैतन्यस्य, वक्ष्यित च भगवान् इच्छादीनां

क्षेत्रधर्मत्वम् 'अनादित्वाद् निर्गुणत्वात्' इति

च। न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः

सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सत्त्वे प्रमाणानुपपत्तेः।

ते स्थिताः तस्माद् न दोषगन्धमात्रम् अपि

तान् स्पृशति, देहादिसङ्घातात्मदर्शनाभिमाना-

स्त्रम् 'समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः' इति

पूजाविषयत्वविशेषणात्।

देहादिसङ्गातात्मदर्शनाभिमानवद्विषयं तु तत्

भावात्।

अतः समं ब्रह्म एकं च तस्माद् ब्रह्मणि एव

न अपि स्वगुणभेदभिन्नं निर्गुणत्वात्

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः।

उ०-वे दोषी नहीं हैं; क्योंकि-

भी वास्तवमें वह (आत्मा) उनके दोषोंसे

चेतन आत्मा निर्गुण होनेके कारण अपने

गुणके भेदसे भी भिन्न नहीं है। भगवान् भी इच्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलावेंगे तथा 'अनादि और निर्गुण होनेके कारण' (आत्मा लिप्त नहीं होता) यह भी कहेंगे। (वैशेषिक शास्त्रमें बतलाये हए नित्य द्रव्यगत) 'अन्त्य विशेष' भी आत्मामें भेद

उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं; क्योंकि प्रत्येक शरीरमें उन अन्त्य विशेषोंके होनेका कोई प्रमाण सम्भव

हैं, इसी कारण उनको दोषकी गन्ध भी स्पर्श नहीं कर पाती: क्योंकि उनमेंसे देहादि संघातको आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है।

पूजाविषयक विशेषणसे युक्त होनेके कारण देहादि

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः॥१९॥ जिनका अन्त:करण समतामें अर्थात् सब भूतोंके अन्तर्गत ब्रह्मरूप समभावमें स्थित यानी निश्चल हो गया है, उन समदर्शी पण्डितोंने यहाँ जीवितावस्थामें

ही सर्गको यानी जन्मको जीत लिया है अर्थात् उसे क्योंकि ब्रह्म निर्दोष (और सम) है। यद्यपि मूर्ख

लोगोंको दोषयुक्त चाण्डालादिमें उनके दोषोंके कारण आत्मा दोषयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो

अपने अधीन कर लिया है।

निर्लिप्त ही है।

अत: (यह सिद्ध हुआ कि) ब्रह्म सम है और एक ही है। इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममें ही स्थित

**'समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः'** यह सूत्र

संघातमें आत्मदृष्टिके अभिमानवाले पुरुषोंके

नहीं है।

विषयमें है।

इति पूजादानादौ गुणविशेषसम्बन्धः कारणम्।

दृश्यते हि ब्रह्मवित् षडङ्गवित् चतुर्वेदविद्

ब्रह्म तु सर्वगुणदोषसम्बन्धवर्जितम् इति

अतो ब्रह्मणि ते स्थिता इति युक्तम्।

कर्मिविषयं च 'समासमाभ्याम्' इत्यादि, इदं तु सर्वकर्मसन्त्रासिविषयं प्रस्तृतम् 'सर्व-आ-

कर्माणि मनसा' इति आरभ्य

अध्यायपरिसमाप्तेः ॥ १९॥

यस्माद् निर्दोषं समं ब्रह्म आत्मा तस्मात्—

स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः॥२०॥

न प्रहृष्येद् न प्रहृषं कुर्यात् प्रियम् इष्टं प्राप्य लब्ध्वा, न उद्विजेत् प्राप्य एव च अप्रियम् अनिष्टं लब्ध्वा।

देहमात्रात्मदर्शिनां हि प्रियाप्रियप्राप्ती हर्ष-

विषादस्थाने न केवलात्मदर्शिनः तस्य

प्रियाप्रियप्राप्त्यसम्भवात्। किं च सर्वभृतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा

इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यस्य स स्थिरबृद्धिः असम्मृढः सम्मोहवर्जितः च स्याद यथोक्तो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अकर्मकृत्

सर्वकर्मसन्त्रासी इत्यर्थः॥ २०॥

मनसा' इस श्लोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सारा प्रकरण सर्व-कर्म-संन्यासीके विषयमें है॥ १९॥

तो कर्मियोंके विषयमें है और यह 'सर्वकर्माणि

क्योंकि पूजा, दान आदि कर्मोंमें (भेदबुद्धिका)

परंतु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोंके सम्बन्धसे रहित

इसके अतिरिक्त 'समासमाभ्याम्' इत्यादि कथन

है, इसलिये यह (कहना) ठीक है कि वे ब्रह्ममें

कारण 'ब्रह्मवेत्ता' 'छओं अङ्गोंको जाननेवाला' 'चारों वेदोंको जाननेवाला' इत्यादि विशेष गुणोंका सम्बन्ध

देखा जाता है।

स्थित हैं।

क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्।

> प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात् इष्टवस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अप्रिय—अनिष्ट पदार्थके मिलनेपर उद्वेग न करे। क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धिवाले पुरुषको ही

> प्रियकी प्राप्ति हर्ष देनेवाली और अप्रियकी प्राप्ति शोक उत्पन्न करनेवाली हुआ करती है, केवल उपाधिरहित आत्माका साक्षात् करनेवाले पुरुषको नहीं। कारण,

> असम्भव है। सब भूतोंमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोष है, ऐसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो

> उसके लिये (वास्तवमें) प्रिय और अप्रियकी प्राप्ति

चुकी है और जो मोह—अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरबुद्धि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्ममें ही स्थित है। अर्थात् वह कर्म न

करनेवाला—सर्व कर्मोंका त्यागी ही है॥ २०॥

होता है सो बताते हैं)—

किं च ब्रह्मणि स्थित:—

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्।

ब्रह्मयोगयुक्तात्मा

बाह्यस्पर्शेषु बाह्याः च स्पर्शाः च ते बाह्यस्पर्शाः

स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः शब्दादयो विषयाः तेषु बाह्यस्पर्शेषु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम् असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन्

विन्दति लभते आत्मिन यत् सुखं तद् विन्दित

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः

तस्मिन् व्यापृत आत्मा अन्तःकरणं यस्य स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते

प्राप्रोति। तस्माद् बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया इन्द्रियाणि निवर्तयेद् आत्मनि अक्षयसुखार्थी इत्यर्थः ॥ २१॥

इति एतत्।

इतः च निवर्तयेत्—

गम्यते एवशब्दात्।

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥२२॥

ये हि यस्मात् संस्पर्शजा विषयेन्द्रिय-संस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भुक्तयो दु:खयोनय

एव ते अविद्याकृतत्वात्। दृश्यन्ते हि आध्या-त्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव। यथा इह लोके तथा परलोके अपि इति

सके वे स्पर्श हैं '-इस व्युत्पत्तिसे शब्दादि विषयोंका नाम स्पर्श है, (वे सब अपने भीतर नहीं हैं इसलिये बाह्य हैं) उस बाह्य स्पर्शोंमें जिसका अन्त:करण आसक्त नहीं है, ऐसा विषयप्रीतिसे रहित पुरुष उस

सुखको प्राप्त होता है जो अपने भीतर है। तथा वह 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा'—ब्रह्ममें जो समाधि है उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रह्मयोगसे जिसका अन्त:करण युक्त है-अच्छी प्रकार उसमें समाहित

और भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष (कैसा

सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥

'जिनका इन्द्रियोंद्वारा स्पर्श (ज्ञान) किया जा

है—लगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय सुखको अनुभव करता है—प्राप्त होता है। इसलिये अपने-आप अक्षय सुख चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषयोंकी प्रीतिसे इन्द्रियोंको हटा ले। यह अभिप्राय है॥ २१॥

इसलिये भी (इन्द्रियोंको विषयोंसे) हटा लेना | चाहिये—

क्योंकि विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न जो भोग हैं, वे सब अविद्याजन्य होनेसे केवल दु:खके ही कारण हैं; क्योंकि आध्यात्मिक आदि (तीनों प्रकारके) दु:ख उनके ही निमित्तसे होते हुए

देखे जाते हैं। 'एव' शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे इस लोकमें दु:खप्रद हैं, वैसे ही परलोकमें भी

दु:खद हैं।

संसारमें सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम् अपि अस्ति, इति बुद्ध्वा विषयमृगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि समझकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा निवर्तयेत्। लेना चाहिये। न केवलं दुःखयोनय आद्यन्तवन्तः ये विषय-भोग केवल दु:खके कारण हैं, इतना ही नहीं, किंतु ये आदि-अन्तवाले भी हैं, विषय और आदिः विषयेन्द्रियसंयोगो भोगानाम् अन्तः च इन्द्रियोंका संयोग होना भोगोंका आदि है और वियोग होना ही अन्त है। तद्वियोग एव। इसलिये जो आदि-अन्तवाले हैं वे केवल बीचके अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण-क्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य हैं। भावित्वाद् इत्यर्थः। कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी हे कौन्तेय! परमार्थतत्त्वको जाननेवाला विवेकशील अवगतपरमार्थतत्त्वः, अत्यन्तमुढानाम् एव हि बुद्धिमान् पुरुष उन भोगोंमें नहीं रमा करता। क्योंकि विषयेषु रतिः दृश्यते, यथा पश्प्रभृती-केवल अत्यन्त मूढ़ पुरुषोंकी ही पशु आदिकी भाँति विषयोंमें प्रीति देखी जाती है॥ २२॥ नाम्॥ २२॥ अयं च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः कल्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह (काम-क्रोधका

श्रीमद्भगवद्गीता \*

# सर्वानर्थप्राप्तिहेतुः दुर्निवार्यः च इति तत्परिहारे प्राप्तिका कारण है और निवारण करनेमें अति कठिन भी है। इसलिये भगवान् कहते हैं कि इसको नष्ट यत्नाधिक्यं कर्तव्यम् इति आह भगवान्— करनेके लिये खूब प्रयत्न करना चाहिये।

१६२

करनेके लिये खूब प्रयत्न करना चाहिये। प्राक्शरीरविमोक्षणात्।

वेगरूप) दोष बड़ा दु:खदायक है, सब अनर्थोंकी

### शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥२३॥

शक्नोति उत्सहते इह एव जीवन् एव यः जो मनुष्य यहाँ—जीवितावस्थामें ही शरीर छूटनेसे पहले-पहले अर्थात् मरणपर्यन्त (काम-क्रोधसे उत्पन्न सोढुं प्रसहितुं प्राक् पूर्वं शरीरविमोक्षणात् आ-

मरणात्। उत्साह रखता है (वही युक्त और सुखी है)।

मरणसीमाकरणं जीवतः अवश्यम्भावी हि
जीवित पुरुषके अन्तः करणमें काम-क्रोधका वेग
अवश्य ही होता है, इसलिये मरणपर्यन्तकी सीमा की

अवश्य ही होता है, इसिलये मरणपर्यन्तकी सीमा की गयी है; क्योंकि वह काम-क्रोध-जनित वेग अनेक

हि स इति, यावद् मरणं तावद् न विश्रम्भणीय विश्वास न करे। (सदैव उससे सावधान रहे) यह

इत्यर्थः। विश्वास न करे। (सदैव उससे सावधान र अभिप्राय है।

हो जानेपर उसको पानेकी जो लालसा—तृष्णा होती

काम इन्द्रियगोचरप्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुखहेतौ या गर्धिः तृष्णा

क्रोधः च आत्मनः प्रतिकृलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यो

तौ कामक्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य स

कामक्रोधोद्भवो वेगः रोमाञ्चनहृष्टनेत्रवदनादि-लिङ्गः अन्तःकरणप्रक्षोभरूपः कामोद्भवो

वेगः। गात्रप्रकम्पप्रस्वेदसन्दृष्टौष्ठपुटरक्तनेत्रादि-लिङ्गः क्रोधोद्भवो वेगः।

तं कामक्रोधोद्भवं वेगं य उत्सहते प्रसहते सोढ़ं प्रसहितुं स युक्तो योगी सुखी च इह

लोके नरः॥ २३॥

अन्तर्ज्योतिः एव।

स कामः।

द्वेषः स क्रोधः।

कथम्भृतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति ।

इति आह— योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव

योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥२४॥

यः अन्तःसुखः अन्तरात्मिन सुखं यस्य सः अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम

**आक्रीडा यस्य सः** अन्तरारामः अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः है, उसका नाम काम है। वैसे ही अपने प्रतिकृल दु:खदायक विषयोंके दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो द्वेष

होता है उसका नाम क्रोध है। वे काम और क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते हैं वह काम-क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। रोमाञ्च होना, मुख और नेत्रोंका प्रफुल्लित होना

इत्यादि चिह्नोंवाला जो अन्त:करणका क्षोभ है, वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है। तथा शरीरका काँपना, पसीना आ जाना, होठोंको चबाने लगना, नेत्रोंका लाल हो जाना इत्यादि चिह्नोंवाला वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है।

ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सहन कर

सकता है, उसको सहन करनेका उत्साह रखता है

वह मनुष्य इस संसारमें योगी है और वही सुखी है॥ २३॥ ब्रह्ममें स्थित हुआ कैसा पुरुष ब्रह्मको प्राप्त होता है ? सो कहते हैं—

अन्तर्ज्योति है।

जो पुरुष अन्तरात्मामें सुखवाला है—जिसको

अन्तरात्मामें ही सुख है वह अन्त:सुखवाला है तथा जो अन्तरात्मामें रमण करनेवाला है—जिसकी क्रीड़ा (खेल) अन्तरात्मामें ही होती है वह अन्तरारामी है

और अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति—प्रकाश है वह

यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतहिते रताः अर्थात् अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन—सम्यक् ज्ञानी— सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रता अहिंसका संन्यासी लोग ब्रह्मनिर्वाणको अर्थात् मोक्षको प्राप्त होते इत्यर्थः ॥ २५ ॥ हैं॥ २५॥ किं च— कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्।

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्।। २६।। कामक्रोधवियुक्तानां कामः च क्रोधः च | कामक्रोधौ ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां सन्त्यासिनां

यतचेतसां संयतान्तः करणानाम् अभित उभयतो जीवतां मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षो वर्तते विदितात्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येषां ते विदितात्मानः तेषां विदितात्मनां सम्यग्दर्शिनाम् इत्यर्थः ॥ २६ ॥ सम्यग्दर्शननिष्ठानां सन्त्रासिनां सद्यो-मुक्तिः उक्ता कर्मयोगः च ईश्वरार्पित-

सत्त्वश्बिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसत्त्र्यासक्रमेण मोक्षाय

इति भगवान् पदे पदे अब्रवीद् वक्ष्यति च।

सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः

आत्मज्ञानी सम्यग्दर्शी यती—संन्यासियोंको दोनों ओरसे अर्थात् जीवित रहते हुए भी और मरनेके पश्चात् भी दोनों अवस्थाओंमें ब्रह्मनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त रहता है॥ २६॥

यथार्थ ज्ञानमें निष्ठावाले संन्यासियोंके लिये सद्य: (तुरंत ही होनेवाली) मुक्ति बतलायी गयी है तथा सब प्रकार ईश्वरार्पितभावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामें सब कर्मोंका त्याग करके किया हुआ कर्मयोग भी अन्त:करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राप्ति और सर्वकर्मसंन्यासके

क्रमसे मोक्षदायक है-यह बात भगवान्ने पद-पदपर

कही है और (आगे भी) कहेंगे।

जो काम और क्रोध—इन दोनों दोषोंसे रहित हो

चुके हैं, जिन्होंने अन्त:करणको अपने वशमें कर

लिया है, जिन्होंने आत्माको जान लिया है, ऐसे

अब सम्यक् ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनरूप ध्यानयोगको

बाह्य विषयोंको निकाल बाहर करना है, इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रों (-की दृष्टि)-को

भुकृटिके मध्यस्थानमें स्थित करके तथा नासिका (और

कण्ठादि आभ्यन्तर भागों)-के भीतर विचरनेवाले प्राण

जिसके इन्द्रिय, मन और बुद्धि वशमें किये हुए

हैं, जो ईश्वरके स्वरूपका मनन करनेसे मृनि यानी

संन्यासी है, जो शरीरमें रहता हुआ भी मोक्षपरायण

है, अर्थात् जो मोक्षको ही परम आश्रय-परम गति

और अपानको समान करके॥ २७॥

स्त्रस्थानीय श्लोकोंका उपदेश करते हैं-

\* शांकरभाष्य अध्याय ५ \*

अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्य अन्तरङ्गं | विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तस्य सूत्रस्थानीयान् विस्तारपूर्वक कहूँगा, यह विचारकर, उस ध्यानयोगके

श्लोकान् उपदिशति स्म—

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः।

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ॥२७॥ शब्दादि बाह्य विषयोंको बाहर करके यानी जो

स्पर्शान् शब्दादीन् कृत्वा बहि: बाह्यान् शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोंद्वारा अन्त:करणके भीतर प्रविष्ट कर लिये गये हैं, उनका चिन्तन न करना ही

श्रोत्रादिद्वारेण अन्तर्बुद्धौ प्रवेशिताः शब्दादयो विषयाः तान् अचिन्तयतो बाह्या बहिः एव कृता

भवन्ति। तान् एवं बहिः कृत्वा चक्षुः च एव

अन्तरे भ्रुवो: कृत्वा इति अनुषज्यते। तथा प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृत्वा॥ २७॥

> यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥२८॥

यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतानि संयतानि इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च यस्य स यतेन्द्रिय-

मनोबुद्धिः मननाद् मुनिः सन्न्यासी मोक्षपरायण एवं देहसंस्थानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव परम् अयनं परा गतिः यस्य सः अयं मोक्षपरायणो म्निः भवेत्। विगतेच्छाभयक्रोध इच्छा च भयं च क्रोधः च इच्छाभयक्रोधाः ते विगता यस्मात्

कर्तव्यः अस्ति॥ २८॥

स विगतेच्छाभयक्रोधः। य एवं वर्तते सदा सन्त्रासी मुक्त एव स न तस्य मोक्षः अन्यः

समझनेवाला मुनि है तथा जो इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो चुका है-जिसके इच्छा, भय और क्रोध

चले गये हैं-जो इस प्रकार बर्तता है वह संन्यासी सदा मुक्त ही है, उसे कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है॥ २८॥

इस प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुषद्वारा जाननेयोग्य

एवं समाहितचित्तेन किं विज्ञेयम् इति। क्या है ? इसपर कहते हैं— उच्यते-

#### भोक्तारं यज्ञतपसां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा

### सर्वलोकमहेश्वरम्। मां शान्तिमृच्छति॥ २९॥

भोक्तारं यज्ञानां तपसां च कर्तृरूपेण देवतारूपेण च सर्वलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां महान्तम् ईश्वरं सर्वलोकमहेश्वरम्, सुहृदं सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्, सर्वभूतानां हृदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं

(मनुष्य) मुझ नारायणको कर्तारूपसे और देवरूपसे यज्ञों और तपोंका भोक्ता, सर्वलोक-

महेश्वर अर्थात् सब लोकोंका महान् ईश्वर, समस्त प्राणियोंका सुहृद्—प्रत्युपकार न चाहकर उनका उपकार

करनेवाला, सब भूतोंके हृदयमें स्थित, सब कर्मोंके फलोंका स्वामी और सब संकल्पोंका साक्षी जानकर

शान्तिको अर्थात् सब संसारसे उपरामताको प्राप्त हो

सर्वप्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्ति सर्वसंसारोपरितम् ऋच्छिति प्राप्नोति॥ २९॥

जाता है॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसत्र्यासयोगो नाम

पञ्चमोऽध्यायः॥५॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये प्रकृतिगर्भो नाम पञ्चमोऽध्याय:॥५॥

### षष्ठोऽध्यायः

प्रति अन्तरङ्गस्य सूत्रभूताः श्लोकाः 'स्पर्शान्कृत्वा बहिः' इत्यादय उपदिष्टाः तेषां वृत्तिस्थानीयः

अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यग्दर्शनं

अयं षष्ठः अध्याय आरभ्यते। तत्र ध्यानयोगस्य बहिरङ्गं कर्म इति यावद्

तत्र व्यानयागस्य बाहरङ्ग कम इति यायद

ध्यानयोगारोहणासमर्थः तावद् गृहस्थेन अधिकृतेन

कर्तव्यं कर्म इति अतः तत् स्तौति।

ननु किमर्थं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं यावता अनुष्ठेयम् एव विहितं कर्म

यावजीवम्।

न, 'आरुरुक्षोः मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते' इति विशेषणाद् आरूढस्य च शमेन एव

सम्बन्धकरणात्। आरुरुक्षोः आरूढस्य च शमः कर्म च

उभयं कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतं चेत् स्यात् तदा

आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति शमकर्मविषयभेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्यात्।

तत्र आश्रमिणां कश्चिद् योगम् आरुरुक्षः

भवति आरूढः च कश्चिद् अन्ये न आरुरुक्षवो

न च आरूढाः तान् अपेक्ष्य आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च उपपद्यते एव

इति चेत्।

2\_\_\_\_

यथार्थ ज्ञानके लिये जो अन्तरङ्ग साधन है उस ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन 'स्पर्शान्कृत्वा बिहः' इत्यादि श्लोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तमें उपदेश किया है, उन

श्लोकोंका व्याख्यारूप यह छठा अध्याय आरम्भ किया जाता है।

परंतु ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कर्म है, इसलिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ होनेमें समर्थ न हो,

तबतक अधिकारी गृहस्थको कर्म करना चाहिये, अत: उस (कर्म)-की स्तुति करते हैं।

पू०—ध्यानयोगपर आरूढ होनेतककी सीमा क्यों बाँधी गयी? जबतक जीवे तबतक विहित कर्मींका

अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये।

उ०—यह ठीक नहीं; क्योंकि 'योगपर आरूढ़
होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कर्म कर्तव्य कहे

होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कर्म कर्तव्य कहे गये हैं' ऐसा कहा है और योगारूढ योगीका केवल उपशमसे ही सम्बन्ध बतलाया गया है।

यदि आरुरुक्षु और आरूढ दोनोंहीके लिये शम और कर्म दोनों ही कर्तव्यरूपसे माने गये हों तो आरुरुक्षु और आरूढके शम और कर्म अलग-अलग

विषय बतलाकर विशेषण देना और विभाग करना व्यर्थ होगा।

पo—उन आश्रमवालों में कोई योगारूढ होनेकी

पू०—उन आश्रमवालोंमें कोई योगारूढ होनेकी इच्छावाला होता है और कोई आरूढ होता है, परंतु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते हैं और न आरुरुक्ष ही होते हैं। उनकी अपेक्षासे 'आरुरुक्ष'

और 'आरूढ' यह विशेषण देना और (उन दोनों प्रकारके योगियोंको साधारण श्रेणीके लोगोंसे

पृथक् करके) उनका विभाग करना, ये दोनों बातें ही बन सकती हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता \* १६८ न, 'तस्यैव' इति वचनात्। पुनः योग-उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि 'तस्यैव' इस पदका प्रयोग किया गया है। एवं 'योगारूढस्य' ग्रहणात् च 'योगारूढस्य' इति य आसीत् पूर्वं इस विशेषणमें योग शब्द भी ग्रहण किया गया है। योगम् आरुरुक्षुः तस्य एव आरूढस्य शम एव अर्थातु जो पहले योगका आरुरुक्षु था वही जब योगपर आरूढ हो गया तो उसी योगारूढका योग-कर्तव्यं कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति। फलकी प्राप्तिके लिये शम ही कारण यानी कर्तव्य अतो न यावज्जीवं कर्तव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिद् बताया गया है। इसलिये किसी भी कर्मके लिये जीवनपर्यन्त कर्तव्यताकी प्राप्ति नहीं होती। अपि कर्मणः। तथा योगभ्रष्टविषयक वर्णनसे भी यही बात सिद्ध योगविभ्रष्टवचनात् च। गृहस्थस्य चेत् होती है। अभिप्राय यह कि यदि कर्म करनेवाले कर्मिणो योगो विहितः षष्ठे अध्याये स योगविभ्रष्टः गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमें कहा हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे भ्रष्ट हुआ भी कर्मोंकी अपि कर्मगतिं कर्मफलं प्राप्नोति इति तस्य गतिको अर्थात् कर्मींके फलको तो प्राप्त होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशङ्का युक्तियुक्त नहीं रह जाती। नाशाशङ्का अनुपपन्ना स्यात्। अवश्यं हि कृतं कर्म काम्यं नित्यं वा क्योंकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कर्मींसे प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिये किये हुए काम्य मोक्षस्य नित्यत्वाद् अनारभ्यत्वे स्वं फलम् आरभते या नित्य कर्म अपने फलका आरम्भ अवश्य ही करेंगे। एव। नित्यकर्म भी वेदप्रमाणद्वारा विज्ञात होनेके कारण नित्यस्य च कर्मणो वेदप्रमाणावबुद्धत्वात् अवश्य ही फल देनेवाले होते हैं, नहीं तो वेदको फलेन भवितव्यम् इति अवोचाम अन्यथा वेदस्य निरर्थक माननेका प्रसङ्ग आ जाता है, यह पहले कह आनर्थक्यप्रसङ्गाद् इति। न च कर्मणि चुके हैं। कर्मोंके नाशक किसी हेतुकी कोई सम्भावना सति उभयविभ्रष्टवचनम् अर्थवत् कर्मणो न होनेके कारण कर्मोंके रहते हुए (गृहस्थको) विभ्रंशकारणानुपपत्तेः। उभयभ्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता। कर्म कृतम् ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कर्तरि प्०-यदि ऐसा मानें कि 'वे कर्म ईश्वरमें अर्पण करके' किये गये हैं, इसलिये वे कर्ताके लिये कर्म फलं न आरभते इति चेत्। फलका आरम्भ नहीं करेंगे। न, ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल-उ० - यह ठीक नहीं; क्योंकि ईश्वरमें अर्पण किये हुए कर्मोंका तो और भी अधिक फल देनेवाला होना हेतुत्वोपपत्तेः। ही युक्तिसंगत है।

# मोक्षाय एव इति चेतु स्वकर्मणां कृतानाम् ईश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तराय

योगसहितो योगात् च विभ्रष्ट इति अतः तं प्रति

नाशाशङ्का युक्ता एव इति चेत्।

न, 'एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः'

'ब्रह्मचारिव्रते स्थितः' **इति कर्मसन्त्रासविधानात्।** न च अत्र ध्यानकाले स्त्रीसहायत्वाशङ्का

येन एकाकित्वं विधीयते। न च गृहस्थस्य

'निराशीरपरिग्रहः' **इत्यादिवचनम् अनुकूलम्** उभयविभ्रष्टप्रश्नानुपपत्तेः च।

'अनाश्रितः' इति अनेन कर्मिण एव सत्र्यासित्वं योगित्वं च उक्तं प्रतिषिद्धं च

निरग्नेः अक्रियस्य च सन्चासित्वं योगित्वं च इति चेत्। न, ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः

फलाकाङ्क्षासच्चासस्तुतिपरत्वात्।

न केवलं निरग्निः अक्रिय एव सन्न्यासी योगी च किं तर्हि कर्मी अपि कर्मफलासङ्गं

सन्त्रस्य कर्मयोगम् अनुतिष्ठन् सत्त्वशुद्ध्यर्थं स

सत्र्यासी च योगी च भवति इति स्त्यते। न च एकेन वाक्येन कर्मफलासङ्गसत्र्यास-स्तृतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः च उपपद्यते।

यतचित्तात्मा

किया गया है।

भी (उपर्युक्त मान्यता) ठीक नहीं है। पु०—'अनाश्रितः' इस श्लोकसे कर्म करनेवालेको ही संन्यासी और योगी कहा है, अग्निरहित और

क्रियारिहतके संन्यासित्व और योगित्वका निषेध किया है। उ० - यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि यह श्लोक केवल ध्यानयोगके लिये बहिरंग साधनरूप कर्मींके फलाकाङ्क्षासम्बन्धी संन्यासकी स्तृति करनेके निमित्त ही है।

केवल अग्निरहित और क्रियारहित ही संन्यासी और योगी होता है; ऐसा नहीं, किंतु जो कोई कर्म करनेवाला भी कर्मफल और आसक्तिको छोड़कर

अन्त:करणकी शुद्धिके लिये कर्मयोगमें स्थित है वह भी संन्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगीकी स्तृति की गयी है।

प्रतिषेध नहीं बन सकता।

एक ही वाक्यसे कर्मफलविषयक आसक्तिके त्यागरूप संन्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका

न च प्रसिद्धं निरग्नेः अक्रियस्य परमार्थ-अग्रिरहित और क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका संन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्मृति, पुराण, श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोग-सन्त्रासिनः इतिहास और योगशास्त्रसे विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध शास्त्रविहितं सच्चासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधित है उसका भगवान् प्रतिषेध नहीं करते; क्योंकि इससे भगवान्के अपने कथनमें भी विरोध आता है। भगवान्। स्ववचनविरोधात् च। अभिप्राय यह है कि 'सब कर्मोंको मनसे 'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य' 'नैव कुर्वन्न छोड़कर' 'न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है' कारयन् आस्ते' 'मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्' 'मौन भाववाला जिस किस प्रकारसे भी सदा 'अनिकेत: स्थिरमति:' 'विहाय कामान्य: संतुष्ट्र' 'बिना घर-द्वारवाला स्थिरबुद्धि' 'जो पुरुष समस्त कामनाओंको छोडकर निःस्पृह भावसे विचरता सर्वान्पुमांश्चरति नि:स्पृहः' 'सर्वारम्भपरित्यागी' है' 'समस्त आरम्भोंका त्यागी' इस प्रकार जगह-जगह भगवान्ने जो अपने वचन प्रदर्शित किये हैं, इति च तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि उनसे चतुर्थ आश्रमके प्रतिषेधका विरोध है। तैः विरुध्येत चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः। इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) जो गृहस्थाश्रममें तस्माद् मुनेः योगम् आरुरुक्षोः प्रतिपन्न-स्थित पुरुष योगारूढ होनेकी इच्छावाला और मननशील गार्हस्थ्यस्य अग्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम् है, उसके फल न चाहकर अनुष्ठान किये हुए ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं अग्निहोत्रादि कर्म अन्त:करणकी शुद्धिद्वारा ध्यानयोगमें अनुष्ठीयमानं

\* श्रीमद्भगवदीता \*

। भगवान् श्रीकृष्ण बोले— श्रीभगवानुवाच— अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।

इति स सन्यासी च योगी च इति स्तूयते—

सत्त्वशृद्धिद्वारेण प्रतिपद्यते।

१७०

स सन्त्रासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय:॥१॥

आरूढ होनेके साधन बन सकते हैं।

प्रकार उसकी स्तृति की जाती है-

इसी भावसे 'वह संन्यासी और योगी है' इस

जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह अनाश्रित है,

क्योंकि जो कर्मफलकी तृष्णावाला होता है वही

किसका? कर्मफलका अर्थात् जो कर्मोंके फलका

आश्रय न लेनेवाला कर्मफलकी तृष्णासे रहित है।

अनाश्रितो न आश्रितः अनाश्रितः किं कर्मफलं कर्मणः फलं कर्मफलं यत् तद् अनाश्रितः

कर्मफलतृष्णारहित इत्यर्थः।

यो हि कर्मफलतृष्णावान् स कर्मफलम्

आश्रितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः

विपरीतम् अग्निहोत्रादिकं करोति निर्वर्तयित,

कर्मफलका आश्रय लेता है, यह उससे विपरीत है, अनाश्रितः कर्मफलम्। इसलिये कर्मफलका आश्रय न लेनेवाला है। एवम्भृतः सन् कार्यं कर्तव्यं नित्यं काम्य-

ऐसा (कर्मफलके आश्रयसे रहित) होकर जो पुरुष कर्तव्यकर्मींको अर्थात् काम्यकर्मींसे

विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मोंको पूरा करता है,

# यं सन्त्रासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव।

### न ह्यसन्त्र्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन॥२॥

यं सर्वकर्मतत्फलपरित्यागलक्षणं परमार्थ-श्रुति-स्मृतिके ज्ञाता पुरुष सर्वकर्म और उनके फलके त्यागरूप जिस भावको वास्तविक सन्त्यासम् इति प्राहु: श्रुतिस्मृतिविदः, योगं

संन्यास कहते हैं, हे पाण्डव! कर्मानुष्ठानरूप योगको कर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसन्त्र्यासं विद्धि संन्यास जान। जानीहि हे पाण्डव।

कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसन्त्रासेन कीदृशं

सामान्यम् अङ्गीकृत्य तद्भाव उच्यते इति अपेक्षायाम् इदम् उच्यते—

अस्ति परमार्थसन्त्रासेन सादृश्यं कर्तृद्वारकं कर्मयोगस्य। यो हि परमार्थसत्र्यासी स त्यक्त-

सर्वकर्मसाधनतया सर्वकर्मतत्फलविषयं सङ्कल्पं प्रवृत्तिहेतुकामकारणं सन्त्यस्यति। अयम् अपि

कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फलविषयं सङ्कल्प सन्त्रस्यित इति एतम् अर्थं दर्शयन् आह—

न हि **यस्माद्** असन्त्यस्तसङ्कल्पः असन्त्यस्तः अपरित्यक्तः फलविषयः सङ्कल्पः अभिसन्धिः येन सः असत्र्यस्तसङ्कल्पः, कश्चन कश्चिद् अपि

कर्मी योगी समाधानवान् भवति, न सम्भवति इत्यर्थः। फलसङ्कल्पस्य चित्तविक्षेपहेतुत्वात्। तस्माद् यः कश्चन कर्मी सन्त्यस्तफलसङ्कल्पो

भवेत् चित्तविक्षेपहेतोः फलसङ्कल्पस्य सन्त्यस्त-

त्वाद् इति अभिप्रायः।

भवेत् स योगी समाधानवान् अविक्षिप्तचित्तो

(निष्काम कर्मयोगको) भी तू वही वास्तविक प्रवृत्तिरूप कर्मयोगकी उससे विपरीत निवृत्तिरूप

परमार्थ-संन्यासके साथ कर्मयोगकी कर्त्विषयक

फलविषयक संकल्पोंका त्याग करता ही है

हो सकता। अर्थात् ऐसे पुरुषका चित्त समाधिस्थ

परमार्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता स्वीकार करके एकता कही जाती है? ऐसा प्रश्न होनेपर यह कहा जाता है—

समानता है; क्योंकि जो परमार्थ-संन्यासी है वह सब कर्मसाधनोंका त्याग कर चुकता है, इसलिये सब कर्मींका और उनके फलविषयक संकल्पोंका, जो कि प्रवृत्तिहेतुक कामके कारण हैं, त्याग करता है। और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ

(इस प्रकार दोनोंकी समानता है), इस अभिप्रायको दिखलाते हुए कहते हैं-जिसने फलविषयक संकल्पोंका यानी इच्छाओंका त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी, योगी नहीं

होना सम्भव नहीं है; क्योंकि फलका संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है। इसलिये जो कोई कर्मी फलविषयक संकल्पोंका

चित्तविक्षेपसे रहित योगी होता है।

त्याग कर देता है वही योगी होता है। अभिप्राय यह है कि चित्तविक्षेपका कारण जो फलविषयक संकल्प है उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त यानी

एवं परमार्थसन्त्रासकर्मयोगयोः कर्तृद्वारकं सन्न्याससामान्यम् अपेक्ष्य 'यं सन्न्यासिमिति

प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव' इति कर्मयोगस्य

स्तुत्यर्थं सन्न्यासत्वम् उक्तम्॥ २॥

कर्त्ताके भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्यागविषयक समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तुति

करनेके लिये 'यं सन्न्यासिमति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव' इस श्लोकमें उसे संन्यास बतलाया है॥ २॥

इस प्रकार परमार्थ-संन्यासकी और कर्मयोगकी

फलेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका

कारणमुच्यते॥ ३॥

जो ध्यानयोगमें आरूढ नहीं—ध्यानयोगमें

स्थित नहीं रह सकता है, ऐसे योगारूढ होनेकी

इच्छावाले मुनि अर्थात् कर्मफलत्यागी पुरुषके

लिये ध्यानयोगपर आरूढ होनेका साधन 'कर्म'

लिये योगारूढता (ध्यानयोगमें सदा स्थित रहनेका)

साधन शम—उपशम यानी 'सर्व कर्मोंसे निवृत्त होना'

तथा वही जब योगारूढ़ हो जाता है तो उसके

बहिरंग साधन है, इस उद्देश्यसे उसकी संन्यासरूपसे स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मयोग

ध्यानयोगका साधन है—

अधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं दर्शयति—

बहिरङ्गं साधनम् इति तं सन्त्यासत्वेन स्तुत्वा

ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगो।

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः

आरुरक्षोः आरोदुम् इच्छतः अनारूढस्य ध्यानयोगे अवस्थातुम् अशक्तस्य एव इत्यर्थः, कस्य आरुरुक्षोः मुनेः कर्मफलसन्त्रासिन

इत्यर्थः। किम् आरुरुक्षोः योगं कर्म कारणं साधनम् उच्यते।

योगारूढस्य पुनः तस्य एव शम उपशमः सर्वकर्मभ्यो निवृत्तिः कारणं योगारूढत्वस्य

साधनम् उच्यते इत्यर्थः।

१७५। ३७) इति ॥ ३॥

यावद् यावत् कर्मभ्य उपरमते तावत् तावद् निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते।

तथा च उक्तं व्यासेन— 'नैतादशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता

तथा सित स झटिति योगारूढो भवति।

सत्यता च। शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः॥' (महा० शान्ति०

बतलाया गया है। (मनुष्य) जितना-जितना कर्मोंसे उपरत होता

जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित जितेन्द्रिय

बतलाया गया है।

पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है। ऐसा होनेसे वह झटपट योगारूढ हो जाता है।

व्यासजीने भी यही कहा है कि 'ब्राह्मणके लिये दूसरा ऐसा कोई धन नहीं है, जैसा कि एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, आर्जव और

उन-उन क्रियाओंसे उपराम होना है'॥ ३॥

सर्वसङ्कल्पसन्त्रासी

### बतलाते हैं— न कर्मस्वनुषज्जते।

### योगारूढस्तदोच्यते॥४॥ चित्तका समाधान कर लेनेवाला योगी जब

इन्द्रियोंके अर्थोंमें, अर्थात् इन्द्रियोंके विषय जो शब्दादि

साधक कब योगारूढ़ हो जाता है, यह अब

यदा समाधीयमानचित्तो योगी हि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणाम् अर्थाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु कर्मस् च नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धेषु

प्रयोजनाभावबुद्ध्या न अनुषज्जते **अनुषङ्गं** 

कर्तव्यताबुद्धिं न करोति इत्यर्थः। सर्वसङ्कल्पसन्त्र्यासी सर्वान् सङ्कल्पान् इहा-मुत्रार्थकामहेतून् सन्यसित् शीलम् अस्य इति

सर्वसङ्कल्पसन्त्रासी, योगारूढः प्राप्तयोग इति एतत् तदा तिस्मन् काले उच्यते। सर्वसङ्कल्पसन्त्रासी इति वचनात् सर्वान् च कामान् सर्वाणि च कर्माणि सन्यसेद्

इत्यर्थः । सङ्कल्पमूला हि सर्वे कामाः— 'सङ्कल्पमूल: कामो वै यज्ञा: सङ्कल्पसम्भवा:।'

(मनु० २।३) 'काम जानामि ते मूलं सङ्कल्पात् किल जायसे॥'

'न त्वां सङ्कल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि॥' (महा० शान्ति० १७७। २५) इत्यादिस्मृते:। सर्वकामपरित्यागे च सर्वकर्मसत्र्यासः सिद्धो भवति 'स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते' (बृ० उ० ४।४।५)

इत्यादिश्रुतिभ्यः 'यद्यद्धि कुरुते कर्म तत्तत्कामस्य

हैं उनमें एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्मोंमें अपना कुछ भी प्रयोजन न देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें आसक्ति यानी ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता।

तब-उस समय वह सब संकल्पोंका त्यागी अर्थात् इस लोक और परलोकके भोगोंकी कामनाके कारणरूप सब संकल्पोंका त्याग करना जिसका स्वभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ यानी

है कि सब कामनाओंको और समस्त कर्मींको छोड देना चाहिये। क्योंकि सब कामनाओंका मूल संकल्प ही है। स्मृतिमें भी कहा है कि—'कामका मुल कारण संकल्प ही है। समस्त यज्ञ संकल्पसे उत्पन्न होते

हैं।' 'हे काम! मैं तेरे मूल कारणको जानता हूँ।

तू नि:सन्देह संकल्पसे ही उत्पन्न होता है। मैं

योगको प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा जाता है।

'सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी' इस कथनका यह आशय

तेरा संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त नहीं होगा।' सब कामनाओंके परित्यागसे ही सर्व कर्मींका त्याग सिद्ध हो जाता है। यह बात 'वह जैसी

कामनावाला होता है वैसे ही निश्चयवाला होता है, जैसे निश्चयवाला होता है वही कर्म करता है' इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीव जो-जो कर्म करता है वह सब कामकी ही चेष्टा है।' इत्यादि

स्मृतिसे भी प्रमाणित है।

चेष्टितम्' (मनु० २।४) इत्यादिस्मृतिभ्यः च।

संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा हिल

कामनाओंका और समस्त कर्मोंका त्याग कराते

जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है तब

सुतरां 'सर्वसङ्कल्पसंत्र्यासी' कहकर भगवान् समस्त

न्यायात् च। न हि सर्वसङ्कल्पसत्र्यासे कश्चित्

स्पन्दितुम् अपि शक्तः।

तस्मात् सर्वसङ्कल्पसन्त्रासी इति वचनात्

सर्वान् कामान् सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति भगवान्॥ ४॥

यदा एवं योगारूढः तदा तेन आत्मा।

आत्मना उद्धृतो भवति संसाराद् अनर्थव्राताद्

अतः—

उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मैव ह्यात्मनो

उद्धरेत् संसारसागरे निमग्नम् आत्मना आत्मानं

तत उद् ऊर्ध्वं हरेद् उद्धरेद् योगारूढतां आपादयेद्

न आत्मानम् अवसादयेद् न अधो नयेद् न अधो गमयेत।

इत्यर्थः ।

आत्मा एव हि यस्माद् आत्मनो बन्धु:। न हि अन्यः कश्चिद् बन्धः यः संसारमक्तये

भवति। बन्धुः अपि तावद् मोक्षं प्रति प्रतिकृल एव स्नेहादिबन्धनायतनत्वाद् तस्माद् युक्तम् अवधारणम् 'आत्मा एव हि आत्मनो बन्धुः ' इति।

आत्मा एव रिपु: शत्रु: य: अन्य: अपकारी

बाह्यः शत्रुः सः अपि आत्मप्रयुक्त एव इति, युक्तम् एव अवधारणम् आत्मा एव रिपुः

आत्मन इति॥ ५॥

वह अनर्थोंके समूह इस संसारसमुद्रसे स्वयं अपना

हैं॥ ४॥

भी नहीं सकता।

उद्धार कर लेता है, इसलिये— नात्मानमवसादयेत्।

बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

संसार-सागरमें डूबे पड़े हुए अपने-आपको उस संसारसमुद्रसे आत्मबलके द्वारा ऊँचा उठा लेना चाहिये अर्थात् योगारूढ अवस्थाको प्राप्त कर लेना चाहिये।

अपना अध:पतन नहीं करना चाहिये अर्थात् अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये। क्योंकि यह आप ही अपना बन्धु है। दूसरा कोई (ऐसा) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करनेवाला

हो। प्रेमादि भाव बन्धनके स्थान होनेके कारण सांसारिक बन्धु भी (वास्तवमें) मोक्षमार्गका तो विरोधी ही होता है। इसलिये निश्चयपूर्वक यह कहना ठीक ही है कि आप ही अपना बन्धु है।

तथा आप ही अपना शत्रु है। जो कोई दूसरा अनिष्ट करनेवाला बाह्य शत्रु है वह भी अपना ही बनाया हुआ होता है, इसलिये आप ही अपना शत्रु

है, इस प्रकार केवल अपनेको ही शत्रु बतलाना भी ठीक ही है॥ ५॥

\* श्रीमद्भगवदीता \* ३७६ आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः शत्रु है यह बात कही गयी, उसमें किन लक्षणोंवाला आत्मन इति उक्तम्, तत्र किंलक्षण पुरुष तो (आप ही) अपना मित्र होता है और आत्मनो बन्धुः किंलक्षणो वा आत्मनो रिपुः कौन (आप ही) अपना शत्रु होता है? सो कहा इति उच्यते— जाता है— बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥ उस जीवात्माका तो वही आप मित्र है कि बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य तस्य आत्मनः जिसने स्वयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप स आत्मा बन्धः येन आत्मना आत्मा एव आत्माको अपने वशमें कर लिया हो अर्थात् जो कार्यकरणसङ्गातो येन आत्मा जितेन्द्रिय हो। जिसने (कार्य-करणके संघात)

शरीररूप आत्माको अपने वशमें नहीं किया

उसका वह आप ही शत्रुकी भाँति शत्रुभावमें

बर्तता है। अर्थात् जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट करनेवाला होता है, वैसे ही वह आप ही अपना

अनिष्ट करनेमें लगा रहता है॥ ६॥

वशीकृतो जितेन्द्रिय इत्यर्थः। अनात्मनः तु अजितात्मनः तु शत्रुत्वे शत्रुभावे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्, तथा अनात्मा शत्रुः आत्मनः अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे वर्तेत इत्यर्थः॥ ६॥ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु

तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ जितात्मनः कार्यकरणादिसङ्गात आत्मा जितो जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संघातरूप इस शरीरको अपने वशमें कर लिया है और जो प्रशान्त है— येन स जितात्मा, तस्य जितात्मनः, प्रशान्तस्य जिसका अन्त:करण सदा प्रसन्न रहता है उस संन्यासीको

प्रसन्नान्तः करणस्य सतः सन्न्यासिनः परमात्मा भली प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है अर्थात् साक्षात् समाहितः साक्षाद् आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः। आत्मभावसे विद्यमान है। किं च शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा माने अपमाने

तथा वह सर्दी-गर्मी और सुख-दु:खमें एवं मान और अपमानमें यानी पूजा और तिरस्कारमें भी (सम

च मानापमानयोः पूजापरिभवयोः॥ ७॥ हो जाता है)॥ ७॥

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय:। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥८॥ ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा ज्ञानं शास्त्रोक्तपदार्थानां

परिज्ञानं विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथा एव

स्वानुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां तृप्तः

सञ्जातालम्प्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्य स

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थः अप्रकम्प्यो भवति

इत्यर्थ:। विजितेन्द्रिय: च। य ईंदुशो युक्त:

समाहित इति स उच्यते कथ्यते।

स योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनो लोष्टाश्म-

काञ्चनानि समानि यस्य स समलोष्टाश्म-

काञ्चनः॥ ८॥

किं च—

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि पापेषु

सृहृदित्यादिश्लोकार्धम् एकं पदम्।

सुहद् इति प्रत्युपकारम् अनपेक्ष्य उपकर्ता।

मित्रं स्त्रेहवान्। अरि: शत्रु:। उदासीनो न कस्यचित् पक्षं भजते। मध्यस्थो

विरुद्धयो: उभयो: हितैषी। द्वेष्य आत्मन:

अप्रियः। बन्धः सम्बन्धी इति एतेषु साधुषु शास्त्रानुवर्तिषु अपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिष्

सर्वेषु एतेषु समबुद्धिः कः किंकर्मा इति अव्यापृतबुद्धिः इत्यर्थः। विशिष्यते विमुच्यते

इति वा पाठान्तरम्। योगारूढानां सर्वेषाम् अयम्

योगी सब योगारूढ पुरुषोंमें उत्तम है। यहाँ 'विशिष्यते' उत्तम इत्यर्थः॥ ९॥

शास्त्रोक्त पदार्थींको समझनेका नाम 'ज्ञान' है और शास्त्रसे समझे हुए भावोंको वैसे ही अपने अन्त:करणमें प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम 'विज्ञान'

है. ऐसे 'ज्ञान' और 'विज्ञान' से जिसका अन्त:करण तृप्त है अर्थात् जिसके अन्त:करणमें ऐसा विश्वास

उत्पन्न हो गया है कि 'बस' अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है, ऐसा जो ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त हुए अन्त:करणवाला है तथा जो कृटस्थ यानी अविचल

और जितेन्द्रिय हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित (समाधिस्थ) कहा जाता है।

यह योगी मिट्टी, पत्थर और सुवर्णको समान समझने-वाला होता है अर्थात् उसकी दृष्टिमें मिट्टी, पत्थर

और सोना सब समान हैं (एक ब्रह्मरूप है)॥८॥

तथा—

समबुद्धिर्विशिष्यते॥ ९॥

'सुहृत्' शब्दसे लेकर आधा श्लोक एक पद है। 'सुहत्'—प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, 'मित्र'—प्रेमी, 'अरि'—शत्रु, 'उदासीन'—पक्षपातरहित,

'मध्यस्थ'—जो परस्पर विरोध करनेवाले दोनोंका हितैषी हो, 'द्रेष्य'—अपना अप्रिय और 'बन्धु'—अपना कुटुम्बी,

इन सबमें तथा शास्त्रानुसार चलनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंमें और

निषिद्ध कर्म करनेवाले पापियोंमें भी जो समबुद्धिवाला है, इन सबमें कौन कैसा क्या कर रहा है ऐसे विचारमें जिसकी बुद्धि नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है। अर्थात् ऐसा

के स्थानमें 'विमुच्यते' (मुक्त हो जाता है) ऐसा

पाठान्तर भी है॥९॥

अत एवम् उत्तमफलप्राप्तये—

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः।

एकाकी यतचित्तात्मा योगी ध्यायी युञ्जीत समादध्यात् सततं सर्वदा

आत्मानम् अन्तःकरणं रहसि एकान्ते गिरिगुहादौ

स्थितः सन् एकाकी असहायः। रहिस स्थित एकाकी च इति विशेषणात्

सन्त्यासं कृत्वा इत्यर्थः।

यतचित्तात्मा चित्तम् अन्तःकरणम् आत्मा

देहः च संयतौ यस्य स यतचित्तात्मा निराशी: वीततृष्ण: अपरिग्रह: च परिग्रहरहित:।

संन्यासित्वे अपि त्यक्तसर्वपरिग्रहः सन् युझीत इत्यर्थः॥ १०॥

अथ इदानीं योगं युञ्जत आसनाहारविहारादीनां

योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप्तयोगलक्षणं

यत्फलादि च इति अत आरभ्यते। तत्र आसनम्

एव तावत् प्रथमम् उच्यते— श्चौ देशे प्रतिष्ठाप्य

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं श्चौ शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो

वा देशे स्थाने, प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् अचलम् आत्मन

आसनं न अत्युच्छितं न अतीव उच्छितं न अपि अतिनीचं तत् च चैलाजिनकुशोत्तरम्, चैलम्

आसनं चैलाजिनकुशोत्तरं पाठक्रमाद् विपरीतः

निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

ध्यान करनेवाला योगी अकेला—किसीको साथ न लेकर पहाड़की गुफा आदि एकान्त स्थानमें स्थित

अतः ऐसे उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये-

हुआ, निरन्तर अपने अन्त:करणको ध्यानमें स्थिर

किया करे। 'एकान्त स्थानमें स्थित हुआ' और 'अकेला' इन

विशेषणोंसे यह भाव पाया जाता है कि संन्यास ग्रहण करके योगका साधन करे।

जिसका चित्त-अन्त:करण और आत्मा-शरीर (दोनों) जीते हुए हैं ऐसा यतचित्तात्मा, निराशी—

तृष्णाहीन और संग्रहरहित होकर अर्थात् संन्यासी होनेपर भी सब संग्रहका त्याग करके योगका अभ्यास करे॥ १०॥

योगाभ्यास करनेवालेके लिये योगके साधनरूप आसन, आहार और विहार आदिका नियम बतलाना

उचित है एवं योगको प्राप्त हुए पुरुषका लक्षण और उसका फल आदि भी कहना चाहिये। इसलिये अब (यह प्रकरण) आरम्भ किया जाता है। उसमें पहले आसनका ही वर्णन करते हैं-

स्थिरमासनमात्मन:।

चैलाजिनकुशोत्तरम्॥ ११॥ शुद्ध स्थानमें अर्थात् जो स्वभावसे अथवा झाडने-

बृहारने आदि संस्कारोंसे साफ किया हुआ पवित्र और एकान्त स्थान हो, उसमें अपने आसनको जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा हो और जिसपर क्रमसे वस्त्र, मृगचर्म और कुशा बिछाये गये हों, अविचलभावसे

अजिनं कुशाः च उत्तरे यस्मिन् आसने तद् स्थापन करके। यहाँ पाठक्रमसे उन वस्त्रादिका क्रम उलटा समझना चाहिये अर्थात् पहले कुशा, उसपर

मृगचर्म और फिर उसपर वस्त्र बिछावे॥ ११॥

अत्र क्रमः चैलादीनाम्॥ ११॥

(आसनको) स्थिर स्थापन करके क्या करे (सो

उस आसनपर बैठकर योगका साधन करे।

करके तथा यतिचत्तेन्द्रियक्रिय यानी चित्त और इन्द्रियोंकी

क्रियाओंको जीतनेवाला होकर योगका साधन करे।

जिसने मन और इन्द्रियोंकी क्रियाओंका संयम कर लिया

वह किसलिये योगका साधन करे? सो कहते हैं—

आत्मशुद्धिके लिये अर्थात् अन्त:करणकी शुद्धिके

बाह्य आसनका वर्णन किया, अब शरीरको कैसे

हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय कहते हैं।

लिये करे॥ १२॥

रखना चाहिये? सो कहते हैं—

कैसे करे? मनको सब विषयोंसे हटाकर एकाग्र

प्रतिष्ठाप्य किम्—

#### तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः।

युञ्चाद्योगमात्मविशुद्धये॥ १२॥

कहते हैं)—

उपविश्यासने

तत्र तिस्मन् आसने उपविश्य योगं युञ्ज्यात्। कथम्, सर्वविषयेभ्य उपसंहृत्य एकाग्रं मनः

कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चित्तं च इन्द्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता तस्य स

यतचित्तेन्द्रियक्रिय:। स किमर्थं योगं युञ्ज्याद इति आह— आत्मविशुद्धये अन्तःकरणस्य विशुद्ध्यर्थम्

इति एतत्॥ १२॥

बाह्यम् आसनम् उक्तम् अधुना शरीरधारणं ।

कथम् इति उच्यते— समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर:।

समं कायशिरोग्रीवं काय: च शिर: च ग्रीवा

च कायशिरोग्रीवं तत् समं धारयन् अचलं च समं धारयतः चलनं सम्भवति अतो विशिनष्टि अचलम् इति। स्थिरः स्थिरो भूत्वा इत्यर्थः।

स्वं नासिकाग्रं सम्प्रेक्ष्य सम्यक् प्रेक्षणं

दर्शनं कृत्वा इव।

इति इवशब्दो लुप्तो द्रष्ट्रव्यः । न हि स्वनासिकाग्रसम्प्रेक्षणम् इह विधित्सितम्।

किं तर्हि चक्षुषोः दृष्टिसन्निपातः।

इस प्रकार दृष्टि करके।

चाहिये: क्योंकि यहाँ अपनी नासिकाके अग्रभागको

देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है। तो क्या है? बस, नेत्रोंकी दृष्टिको (विषयोंकी

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥१३॥

काया, सिर और गरदनको सम और अचल

भावसे धारण करके स्थिर होकर बैठे। समानभावसे धारण किये हुए कायादिका भी चलन होना सम्भव

है, इसलिये 'अचलम्' यह विशेषण दिया गया है। तथा अपनी नासिकाके अग्रभागको देखता हुआ यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा है।

यहाँ 'संप्रेक्ष्य' के साथ 'इव' शब्द लुप्त समझना

ओरसे रोककर) वहाँ स्थापन करना ही इष्ट है।

स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षो विविक्षितः

स्वनासिकाग्रसम्प्रेक्षणम् एव चेद् विवक्षितं मनः

तत्र एव समाधीयते न आत्मनि। आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति

मन: कृत्वा**' इति।** 

'आत्मसंस्थं

इवशब्दलोपेन अक्ष्णोः दृष्टिसन्निपात एव सम्प्रेक्ष्य

इति उच्यते।

दिश: च अनवलोकयन् दिशां च अवलोकनम्

अन्तरा अकुर्वन् इति एतत्॥ १३॥

किं च— प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः।

मनः संयम्य मिच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः॥१४॥ प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण शान्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रशान्तात्मा विगतभीः विगतभयो

ब्रह्मचारिव्रते स्थितो ब्रह्मचारिणो व्रतं ब्रह्मचर्यं गुरुश्रुषाभिक्षाभुक्त्यादि तस्मिन् स्थितः तदनुष्ठाता भवेद इत्यर्थः। किं च मनः संयम्य मनसो वृत्तिः उपसंहृत्य इति एतद् मिच्चतो मिय

परमेश्वरे चित्तं यस्य सः अयं मच्चित्तो युक्तः समाहितः सन् आसीत उपविशेद् मत्परः अहं

परो यस्य सः अयं मत्परः। भवति कश्चिद् रागी स्त्रीचित्तो न तु स्त्रियम् एव परत्वेन गृह्णाति, किं तर्हि राजानं महादेवं

वा अयं तु मच्चित्तो मत्परः च॥ १४॥

आत्मामें नहीं। परंतु (आगे चलकर) 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा' इस पदसे आत्मामें ही मनको स्थित करना बतलायेंगे।

इसलिये 'इव' शब्दके लोपद्वारा नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर लगाना ही 'सम्प्रेक्ष्य' इस पदसे कहा गया।

इस प्रकार (नेत्रोंकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभाग-पर लगाकर) तथा अन्य दिशाओंको न देखता हुआ अर्थात् बीच-बीचमें दिशाओंकी ओर दृष्टि न डालता

हुआ॥ १३॥

प्रशान्तात्मा—अच्छी प्रकारसे शान्त हुए अन्त:-करणवाला, विगतभी—निर्भय और ब्रह्मचारियोंके व्रतमें स्थित हुआ अर्थात् ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, भिक्षा-भोजन

वह (इस तरह दृष्टिस्थापना करना) भी अन्त:करणके

समाधानके लिये आवश्यक होनेके कारण भी अभीष्ट है। क्योंकि यदि अपनी नासिकाके अग्रभागको देखना

ही विधेय माना जाय तो फिर मन वहीं स्थित होगा,

आदि जो ब्रह्मचारीके व्रत हैं उनमें स्थित हुआ उनका अनुष्ठान करनेवाला होकर और मनका संयम करके अर्थात् मनकी वृत्तियोंका उपसंहार करके तथा मुझमें चित्तवाला अर्थात् मुझ परमेश्वरमें ही जिसका चित्त लग

गया है ऐसा मिच्चत होकर तथा समाहितचित्त होकर और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ माननेवाला, अर्थात् मैं ही जिसके मतमें सबसे श्रेष्ठ हुँ, ऐसा होकर बैठे। कोई स्त्रीप्रेमी स्त्रीमें चित्तवाला हो सकता है;

परंतु वह स्त्रीको सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता। तो किसको समझता है? वह राजाको या महादेवको स्त्रीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है ? परंतु यह साधक तो चित्त भी मुझमें ही रखता है और मुझे ही सबसे

अधिक श्रेष्ठ भी समझता है॥ १४॥

\* शांकरभाष्य अध्याय ६ \*

अथ इदानीं योगफलम् उच्चते — अब योगका फल कहा जाता है — युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः।

निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ शान्तिं

युञ्जन् समाधानं कुर्वन् एवं यथोक्तेन विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं संयतं

मानसं मनो यस्य सः अयं नियतमानसः, शान्तिम् उपरतिं निर्वाणपरमां निर्वाणं मोक्षः तत्परमा

निष्ठा यस्याः शान्तेः सा निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां मदधीनाम् अधिगच्छति

प्राप्नोति॥ १५॥

इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते—

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः।

न अत्यश्नत आत्मसम्मितम् अन्नपरिमाणम्

अतीत्य अश्नतः अत्यश्नतो न योगः अस्ति, न

च एकान्तम् अनश्नतो योगः अस्ति 'यदु ह वा आत्मसम्मितमन्नं तदवति तन्न हिनस्ति ' 'यद्भूयो

हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तदवति' (शतपथ) इति श्रुते:।

अस्ति।

तस्माद् योगी न आत्मसिम्मताद् अन्नाद् अधिकं न्यूनं वा अश्नीयात्।

अथ वा योगिनो योगशास्त्रे परिपठिताद अन्नपरिमाणाद् अतिमात्रम् अश्नतो योगो न

नियत मनवाला योगी अर्थात् जिसका मन जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकारसे सदा आत्माका समाधान करता हुआ अर्थात् मनको परमात्मामें स्थिर करता-करता मुझमें स्थित

निर्वाणदायिनी शान्तिको—उपरितको पाता है अर्थात् जिस शान्तिको परमनिष्ठा-अन्तिम स्थिति मोक्ष है एवं जो मुझमें स्थित है—मेरे अधीन है ऐसी शान्तिको प्राप्त होता है॥ १५॥

अब योगीके आहार आदिके नियम कहे

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥१६॥ अधिक खानेवालेका अर्थात् अपनी शक्तिका उल्लङ्कन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवालेका योग सिद्ध नहीं होता और बिलकुल न खानेवालेका भी योग सिद्ध नहीं होता; क्योंकि यह श्रुति है कि

> 'जो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया जाता है वह रक्षा करता है, वह कष्ट नहीं देता (बिगाड़ नहीं करता); जो उससे अधिक होता है वह कष्ट देता है और जो प्रमाणसे कम होता है वह रक्षा नहीं करता।'

> इसलिये योगीको चाहिये कि अपने लिये जितना उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाय। अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योगशास्त्रमें बतलाया हुआ जो अन्नका परिमाण है

उससे अधिक खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता।

'अर्धमशनस्य हि वहाँ यह परिमाण बतलाया है कि 'पेटका आधा सव्यञ्जनस्य भाग अर्थात् दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्यञ्जनोंसहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा जलसे पूर्ण करना तृतीयमुदकस्य तु। वायोः सञ्चरणार्थं तु चतुर्थ-चाहिये तथा चौथा वायुके आने-जानेके लिये मवशेषयेत्॥' **इत्यादि परिमाणम्।** खाली रखना चाहिये' इत्यादि। तथा न च अतिस्वप्रशीलस्य योगो भवति तथा हे अर्जुन! न तो बहुत सोनेवालेका ही योग

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

न एव च अतिमात्रं जाग्रतो योगो भवति च अर्जुन॥ १६॥

१८२

कथं पुनः योगो भवति इति उच्यते—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥१७॥

युक्ताहारविहारस्य आह्रियते इति आहारः अन्नं विहरणं विहारः पादक्रमः तौ युक्तौ

नियतपरिमाणौ यस्य तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तथा युक्तस्वप्नाव-

बोधस्य युक्तौ स्वप्नः च अवबोधः च तौ नियतकालौ यस्य, तस्य युक्ताहारविहारस्य

योगो भवति दु:खहा।

दु:खानि सर्वाणि हन्ति इति दु:खहा। सर्व-

संसारदु:खक्षयकृद् योगो भवति इत्यर्थः ॥ १७॥ है॥ १७॥

युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगिनो

तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है? सो l कहते हैं—

जाता है।

सिद्धि प्राप्त होती है॥ १६॥

सिद्ध होता है और न अधिक जागनेवालेको ही योग-

जो खाया जाय वह आहार अर्थात् अन्न और चलना-फिरनारूप जो पैरोंकी क्रिया है वह विहार,

यह दोनों जिसके नियमित परिमाणसे होते हैं और कर्मोंमें जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणसे होती है, जिसका सोना और जागना नियत-कालमें यथायोग्य होता है, ऐसे यथायोग्य आहार-विहारवाले और

कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवाले तथा यथायोग्य सोने और जागनेवाले योगीका दु:खनाशक योग सिद्ध हो सब दु:खोंको हरनेवालेका नाम 'दु:खहा' है।

ऐसा सब संसाररूप दु:खोंका नाश करनेवाला योग (उस योगीका) सिद्ध होता है यह अभिप्राय

अथ अधुना कदा युक्तो भवित इति उच्यते— | अब यह बतलाते हैं कि (साधक पुरुष) कब युक्त (समाधिस्थ) हो जाता है— विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥१८॥

स्वरूपमें स्थिति लाभ करता है।

उपमा कही जाती है—

| नाम उपमा है॥ १९॥

लाभ कर लेता है॥ २०॥

यदा विनियतं चित्तं विशेषेण नियतं संयतम् एकाग्रताम् आपन्नं चित्तम्, हित्वा बाह्यचिन्ताम्

आत्मनि एव केवले अवतिष्ठते स्वात्मनि स्थितिं

लभते इत्यर्थः।

नि:स्पृह: सर्वकामेभ्यो निर्गता दृष्टादृष्ट-विषयेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः स

युक्त: समाहित इति उच्यते तदा तस्मिन्

काले॥ १८॥

तस्य **योगिनः समाहितं यत् चित्तं तस्य** | उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी उपमा उच्यते—

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥१९॥ यथा दीप: प्रदीपो निवातस्थो निवाते

वातवर्जिते देशे स्थितो न इङ्गते न चलित,

सा उपमा **उपमीयते अनया इति उपमा** योगज्ञैः चित्तप्रचारदर्शिभिः स्मृता चिन्तिता

योगिनो यतचित्तस्य संयतान्तःकरणस्य युञ्जतो योगम् अनुतिष्ठत आत्मनः समाधिम् अनुतिष्ठत

इत्यर्थः ॥ १९॥

निवातप्रदीपकल्पं सत्—

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥२०॥ यत्र यस्मिन् काले उपरमते चित्तम् उपरतिं

गच्छति निरुद्धं सर्वतो निवारितप्रचारं योगसेवया योगानुष्ठानेन, यत्र च एव यस्मिन् च काले

आत्मना समाधिपरिशृद्धेन अन्तःकरणेन आत्मा

परं चैतन्यज्योतिःस्वरूपं पश्यन् उपलभमानः

स्वे एव आत्मनि तुष्यति तुष्टिं भजते॥ २०॥

परम चैतन्य ज्योति:स्वरूप आत्माका साक्षात् करता हुआ वह अपने-आपमें ही संतुष्ट हो जाता है-तृप्ति

वशमें किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको छोड़कर केवल आत्मामें ही स्थित होता है-अपने

तब—उस समय सब भोगोंकी लालसासे रहित हुआ योगी अर्थात् दृष्ट और अदृष्ट समस्त भोगोंसे जिसकी तृष्णा

एवं योगाभ्यासबलाद् एकाग्रीभूतं | इस प्रकार योगाभ्यासके बलसे वायुरहित स्थानमें गतप्रदीपकल्पं सत्— रखे हुए दीपककी भाँति एकाग्र किया हुआ—

चित्त-गतिको प्रत्यक्ष देखनेवाले योगवेता पुरुषोंने मानी है। जिससे किसीकी समानता की जाय उसका

योगसाधनसे निरुद्ध किया हुआ, सब ओरसे चञ्चलतारहित किया हुआ, चित्त—जिस समय उपरत

होता है—उपरतिको प्राप्त होता है। तथा जिस कालमें

समाधिद्वारा अति निर्मल (स्वच्छ) हुए अन्त:करणसे

जैसे वायुरहित स्थानमें रखा हुआ दीपक विचलित

नहीं होता, वही उपमा आत्मध्यानका अभ्यास करनेवाले

समाधिमें स्थित हुए योगीके जीते हुए अन्त:करणकी,

नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त है—समाधिस्थ (परमात्मामें | स्थितिवाला) है, ऐसे कहा जाता है॥१८॥

किं च—

किं च—

सुखमात्यन्तिकं

यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्।

जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे रहित—अनन्त है,

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥२१॥

तथा—

तथा—

गया है-

समझना चाहिये।

सुखम् आत्यन्तिकम् अत्यन्तम् एव भवति **इति** आत्यन्तिकम् अनन्तम् इत्यर्थः। यत् तद्

बुद्धिग्राह्यं बुद्ध्या एव इन्द्रियनिरपेक्षया गृह्यते

इति बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् इन्द्रियगोचरातीतम् अविषयजनितम् इत्यर्थः। वेत्ति तद् ईदृशं सुखम् अनुभवति यत्र यस्मिन् काले, न च एव

अयं विद्वान् आत्मस्वरूपे स्थितः तस्माद् न एव चलति तत्त्वतः तत्त्वस्वरूपाद् न प्रच्यवते

इत्यर्थः ॥ २१॥

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः।

यं लब्ध्वा यम् आत्मलाभं लब्ध्वा प्राप्य च अपरम् अन्यल्लाभान्तरं ततः अधिकम् अस्ति इति न मन्यते चिन्तयति। किं च यस्मिन्

आत्मतत्त्वे स्थितो दुःखेन शस्त्रनिपातादिलक्षणेन गुरुणा महता अपि न विचाल्यते॥ २२॥ 'यत्रोपरमते**' इत्याद्यारभ्य यावद्भिः** । '<mark>यत्रोपरमते</mark>' से लेकर यहाँतक समस्त विशेषणों-विशेषणै: विशिष्ट आत्मावस्थाविशेषो योग से विशिष्ट आत्माका अवस्थाविशेषरूप जो योग कहा

उक्तः— विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसञ्ज्ञितम्।

तं विद्याद् विजानीयाद् दु:खसंयोगवियोगम्, दु:खै: संयोगो दु:खसंयोग: तेन वियोगो दुःखसंयोगवियोगः तं दुःखसंयोगवियोगं योग

इति एव सञ्ज्ञितं विपरीतलक्षणेन विद्याद्

विजानीयाद् इत्यर्थः।

जो इन्द्रियोंकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धिसे ही ग्रहण किया जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचसे अतीत है यानी जो विषयजनित सुख नहीं है, ऐसे

सुखको यह योगी जिस कालमें अनुभव कर लेता है, जिस कालमें अपने स्वरूपमें स्थित हुआ यह ज्ञानी उस तत्त्वसे—वास्तविक स्वरूपसे चलायमान नहीं होता—विचलित नहीं होता॥ २१॥

यस्मिन्श्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥२२॥ जिस आत्मप्राप्तिरूप लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे

> लाभको स्मरण भी नहीं करता। एवं जिस आत्मतत्त्वमें स्थित हुआ योगी शस्त्राघात आदि बडे भारी दु:खोंद्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता॥ २२॥

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥ २३॥ उस योग नामक अवस्थाको दु:खोंके संयोगका वियोग समझना चाहिये। अभिप्राय यह कि दु:खोंसे

संयोग होना 'दु:खसंयोग' है, उससे वियोग हो जाना 'दु:खोंके संयोगका वियोग' है, उस 'दु:ख-संयोग-

वियोग' को 'योग' ऐसे विपरीत नामसे कहा हुआ

योग-फलका उपसंहार करके अब दुढ निश्चयको और

वह उपर्युक्त फलवाला योग बिना उकताये हुए

जिस चित्तमें निर्विण्णता (उद्वेग) न हो वह अनिर्विण्णचित्त है, ऐसे अनिर्विण्ण (न उकताये हुए) चित्तसे निश्चयपूर्वक योगका साधन करना चाहिये, यह

योगविषयक रुचिको भी योगका साधन बतानेके लिये पुन:

प्रकारान्तरसे योगकी कर्तव्यता बतायी जाती है—

चित्तसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये।

## योगफलम् उपसंहृत्य पुनः अन्वारम्भेण

योगस्य कर्तव्यता उच्यते, निश्चयानिर्वेदयोः योगसाधनत्वविधानार्थम्।

स यथोक्तफलो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन योक्तव्यः अनिर्विण्णचेतसा।

न निर्विण्णम् अनिर्विण्णं किं तत् चेतः

तेन निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः ॥ २३ ॥ । अभिप्राय है ॥ २३ ॥

किं च—

सङ्कल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥

सङ्कल्पप्रभवान् **सङ्कल्पः प्रभवो येषां**। कामानां ते सङ्कल्पप्रभवाः कामाः तान्

त्यक्त्वा परित्यन्य सर्वान् अशेषतो निर्लेपेन।

किं च मनसा एव विवेकयुक्तेन इन्द्रियग्रामम् इन्द्रियसमुदायं विनियम्य नियमनं कृत्वा

समन्ततः समन्तात्॥ २४॥ शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्॥ २५॥ शनै: शनै: न सहसा उपरमेद् उपरतिं |

कुर्यात्।

कया, बुद्ध्या। किंविशिष्ट्रया धृतिगृहीतया धृत्या धैर्येण गृहीतया धृतिगृहीतया धैर्येण युक्तया

इत्यर्थ: । आत्मसंस्थम् आत्मनि संस्थितम् आत्मा एव

सर्वं न ततः अन्यत् किञ्चिद् अस्ति इति एवम्

एष योगस्य परमो विधि:॥ २५॥

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किञ्चिद् अपि चिन्तयेद्

तथा—

संकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओंको नि:शेषतासे अर्थात् लेशमात्र भी शेष न रखते हुए

निर्लेपभावसे छोड़कर, एवं विवेकयुक्त मनसे इन्द्रियोंके समुदायको सब ओरसे रोककर अर्थात्

l उनका संयम करके॥ २४॥

शनै:-शनै: अर्थात् सहसा नहीं, क्रम-क्रमसे उपरतिको प्राप्त करे।

किसके द्वारा? बुद्धिद्वारा। कैसी बुद्धिद्वारा?

धैर्यसे धारण की हुई अर्थात् धैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा। तथा मनको आत्मामें स्थित करके अर्थातु 'यह सब कुछ आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त अन्य कुछ

भी नहीं है' इस प्रकार मनको आत्मामें अचल करके

अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे। यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है॥ २५॥

योगी—

तत्र एवम् आत्मसंस्थं मनः कर्तुं प्रवृत्तो | इस प्रकार मनको आत्मामें स्थित करनेमें लगा

हुआ योगी—

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्।। २६।। स्वाभाविक दोषके कारण जो अत्यन्त चञ्चल है

उस-उस शब्दादि विषयरूप निमित्तसे (इस मनको)

ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७॥

क्योंकि जिसका मन भलीभाँति शान्त है, जिसका

यतो यतो यस्माद् यस्माद् निमित्तात् शब्दादेः

निश्चरित निर्गच्छिति स्वभावदोषाद् मनः चञ्चलम्

अत्यर्थं चलम् अत एव अस्थिरं ततः ततः

तस्मात् तस्मात् शब्दादेः निमित्ताद् नियम्य तत् तद् निमित्तं याथात्म्यनिरूपणेन आभासीकृत्य

वैराग्यभावनया च एतद् मन आत्मनि एव वशं नयेद् आत्मवश्यताम् आपादयेत्। एवं

योगाभ्यासबलाद् योगिन आत्मनि एव प्रशाम्यति मनः॥ २६॥

तथा इसीलिये जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता है—बाहर जाता है.

रोककर एवं उस-उस विषयरूप निमित्तको यथार्थ तत्त्वनिरूपणद्वारा आभासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस मनका (बारंबार) आत्मामें ही निरोध करे अर्थात

इसे आत्माके ही वशीभृत किया करे। इस प्रकार योगाभ्यासके बलसे योगीका मन आत्मामें ही शान्त हो

जाता है॥ २६॥ प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्।

उपैति शान्तरजसं प्रशान्तमनसं प्रशान्तं मनो यस्य स प्रशान्तमनाः तं प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं सुखम् उत्तमम्

रजोगुण शान्त हो गया है अर्थात् जिसका मोहादि क्लेशरूप **निरतिशयम्** उपैति **उपगच्छति।** शान्तरजसं

रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो चुका है, जो ब्रह्मरूप— जीवन्मुक्त अर्थात् 'यह सब कुछ ब्रह्म ही है' ऐसे निश्चयवाला है एवं जो अधर्मादि दोषोंसे रहित है, उस **ब्रह्मभूतम्** अकल्मषम् **अधर्मादिवर्जितम् ॥ २७ ॥** | योगीको निरतिशय उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ २७ ॥

प्रक्षीणमोहादिक्लेशरजसम् इत्यर्थः। ब्रह्मभूतं जीवन्मुक्तं ब्रह्म एव सर्वम् इति एवं निश्चयवन्तं

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः।

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते॥ २८॥ योगविषयक विघ्नोंसे रहित हुआ विगतकल्मषनिष्पाप

युञ्जन् एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त-

रायवर्जितः सदा आत्मानं विगतकल्मषो विगत-पाप: सुखेन अनायासेन ब्रह्मसंस्पर्शं ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य तद् ब्रह्मसंस्पर्शं सुखम् अत्यन्तम् अन्तम् अतीत्य वर्तते इति अत्यन्तम्

उत्कृष्टं निरतिशयम् अश्नुते व्याप्नोति॥ २८॥

सुखका अनुभव करता है अर्थात् जिसका परब्रह्मसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत—अनन्त है ऐसे

योगी उपर्युक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित करता

हुआ, अनायास ही ब्रह्मप्राप्तिरूप निरतिशय—उत्कृष्ट

परम सुखको प्राप्त हो जाता है॥ २८॥

एतस्य आत्मैकत्वदर्शनस्य फलम् उच्यते — | इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा

इदानीं योगस्य यत् फलं ब्रह्मैकत्वदर्शनं

सर्वसंसारविच्छेदकारणं तत् प्रदर्श्यते—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।

है वह दिखलाया जाता है—

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्रसमदर्शनः ॥ २९ ॥

सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि

च सर्वभृतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते

पश्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्तःकरणः सर्वत्र-समदर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु

सर्वभृतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्मात्मैकत्वविषयं दर्शनं ज्ञानं यस्य स सर्वत्रसमदर्शनः॥ २९॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति।

यो मां पश्यति वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं

सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्वं च ब्रह्मादिभूतजातं मिय सर्वात्मनि पश्यित, तस्य एवम् आत्मैकत्वदर्शिनः अहम् ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि

वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षीभवति। तस्य च मम च एकात्मकत्वात्।

स च मे न प्रणश्यति स च विद्वान् मम

स्वात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय एव भवति

समाहित अन्त:करणसे युक्त और सब जगह

समदृष्टिवाला योगी—जिसका ब्रह्म और आत्माकी एकताको विषय करनेवाला ज्ञान, ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त विभक्त प्राणियोंमें भेदभावसे

अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका

विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना

रहित-सम हो चुका है, ऐसा पुरुष-अपने आत्माको सब भूतोंमें स्थित (देखता है) और आत्मामें सब भूतोंको देखता है। अर्थात् ब्रह्मासे

लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंको आत्मामें एकताको प्राप्त हुए देखता है॥ २९॥

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥३०॥ जो सबके आत्मा मुझ वासुदेवको सब जगह

> आदि समस्त प्राणियोंको मुझ सर्वात्मा (परमेश्वर)-में देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको देखनेवाले उस ज्ञानीके लिये मैं ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता

अर्थात् सब भूतोंमें (व्यापक) देखता है और ब्रह्मा

अर्थात कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह ज्ञानी भी कभी मुझ वासुदेवसे अदृश्य-परोक्ष नहीं होता; क्योंकि उसका और मेरा स्वरूप एक ही है।

नि:संदेह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता है और जो सर्वात्मभावसे एकताको देखनेवाला है वह

यस्मात् च अहम् एव सर्वात्मैकत्वदर्शी॥ ३०॥ मैं ही हूँ॥ ३०॥

#### सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित:। सर्वथा वर्तमानोऽपि स

इति एतत् पूर्वश्लोकार्थं सम्यग्दर्शनम् अनूद्य

तत्फलं मोक्षः अभिधीयते। सर्वथा सर्वप्रकारैः

वर्तमान: अपि सम्यग्दर्शी योगी मयि वैष्णवे

परमे पदे वर्तते नित्यमुक्त एव स न मोक्षं प्रति

केनचित् प्रतिबध्यते इत्यर्थः॥ ३१॥

किं च अन्यत्— आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ आत्मौपम्येन आत्मा स्वयम् एव उपमीयते

[अनया] इति उपमा तस्या उपमाया भाव

औपम्यम्। तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभृतेषु समं तुल्यं

पश्यति यः अर्जुन। स च किं समं पश्यति इति उच्यते— यथा मम सुखम् इष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखम् अनुकूलम्। वा शब्दः चार्थे। यदि वा यत् च

दु:खं मम प्रतिकूलम् अनिष्टं यथा तथा सर्वप्राणिनां दुःखम् अनिष्टं प्रतिकृलम् इति एवम् आत्मौपम्येन सुखदु:खे अनुकुलप्रतिकुले तुल्यतया सर्वभूतेष्

अहिंसक इत्यर्थ:। य एवम् अहिंसकः सम्यग्दर्शननिष्ठः स योगी परम उत्कृष्टो मतः अभिप्रेतः सर्वयोगिनां

मध्ये॥ ३२॥

समं पश्यति, न कस्यचित् प्रतिकूलम् आचरति

(एकत्व भावमें स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित मुझ वास्देवको भजता है) इस प्रकार पहले श्लोकके अर्थरूप यथार्थ ज्ञानका इस आधे

योगी मयि वर्तते॥३१॥

श्लोकसे अनुवाद करके उसके फलस्वरूप मोक्षका विधान करते हैं। वह पूर्ण ज्ञानी-योगी सब प्रकारसे बर्तता हुआ भी वैष्णव परमपदरूप मुझ परमेश्वरमें ही बर्तता है अर्थात् वह सदा मुक्त ही है—उसके मोक्षको

तथा और भी कहते हैं—

कोई भी रोक नहीं सकता॥ ३१॥

(सादृश्यको) औपम्य कहते हैं।

आत्मा अर्थात् स्वयं आप और जिसके द्वारा उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावको

हे अर्जुन! उस आत्मौपम्यद्वारा अर्थात् अपनी सदुशतासे जो योगी सर्वत्र—सब भूतोंमें तुल्य देखता है। वह तुल्य क्या देखता है? सो कहते हैं-

जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियोंको सुख अनुकूल है और जैसे दु:ख मुझे अप्रिय— प्रतिकृल है वैसे ही वह सब प्राणियोंको अप्रिय-

समान ही सुख और दु:खको तुल्यभावसे अनुकूल और प्रतिकुल देखता है, किसीके भी प्रतिकुल आचरण नहीं करता. यानी अहिंसक है। यहाँ 'वा' शब्दका प्रयोग 'च' के अर्थमें हुआ है।

प्रतिकृल है। इस प्रकार जो सब प्राणियोंमें अपने

जो इस प्रकारका अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञानमें स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोंमें परम उत्कृष्ट

माना जाता है॥ ३२॥

इस उपर्युक्त पूर्णज्ञानरूप योगको कठिनतासे

सम्पादन किया जानेयोग्य समझकर उसकी प्राप्तिके निश्चित उपायको सुननेकी इच्छावाले

एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनलक्षणस्य

योगस्य दुःखसम्पाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रूषुः धुवं

अर्जुन उवाच—

तत्प्राप्त्युपायम्—

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितं स्थिराम्॥ ३३॥

अर्जुन बोले—

यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन | हे मधुसूदन! आपने जो यह समत्वभावरूप

हे मधुसूदन एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि न

उपलभे चञ्चलत्वाद् मनसः किं स्थिराम् अचलां | योगकी अचल स्थिति नहीं देखता हूँ—यह बात स्थितिं प्रसिद्धम् एतत्॥ ३३॥

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्।

चञ्चलं हि मनः कृष्ण इति कृषतेः

विलेखनार्थस्य रूपं भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात्

कृष्णः। न केवलम् अत्यर्थं चञ्चलं प्रमाथि च

प्रमथनशीलं प्रमथ्नाति शरीरम् इन्द्रियाणि च

विक्षिपति परवशीकरोति।

किं च बलवद् न केनचिद् नियन्तुं शक्यम्

किं च दृढं तन्तुनागवद् अच्छेद्यम्। तस्य एवम्भृतस्य मनसः अहं निग्रहं

निरोधं मन्ये वायो: इव। यथा वायो: दुष्करो निग्रहः ततः अपि मनसो दुष्करं मन्ये इति

अभिप्रायः॥ ३४॥

योग कहा है, मनकी चञ्चलताके कारण मैं इस

प्रसिद्ध है॥ ३३॥

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥ ३४॥

विलेखनके अर्थमें जो 'कृष' धातु है उसका रूप 'कृष्ण' है। भक्तजनोंके पापादि दोषोंको निवृत्त

यह मन केवल अत्यन्त चञ्चल है इतना ही नहीं, किंतु प्रमथनशील भी है अर्थात् शरीरको क्षुब्ध और

करनेवाले होनेके कारण भगवानुका नाम 'कृष्ण' है।

क्योंकि हे कृष्ण! यह मन बड़ा ही चञ्चल है।

इन्द्रियोंको विक्षिप्त यानी परवश कर देता है। तथा बड़ा बलवान् है-किसीसे भी वशमें किया

जाना अशक्य है। साथ ही यह बड़ा दृढ़ भी है। अर्थात् तन्तुनाग (गोह) नामक जलचर जीवकी भाँति अच्छेद्य है।

ऐसे लक्षणोंवाले इस मनका विरोध करना मैं वायुकी भाँति दुष्कर मानता हूँ। अभिप्राय यह कि

जैसे वायुका रोकना दुष्कर है, उससे भी अधिक दुष्कर मैं मनका रोकना मानता हूँ॥ ३४॥

श्रीभगवानुवाच—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्।

श्रीभगवान् बोले कि जैसे तू कहता है यह ठीक

हे महाबाहो! मन चञ्चल और कठिनतासे

वशमें होनेवाला है इसमें (कोई) संदेह नहीं। किंतु

अभ्याससे अर्थात् किसी चित्तभूमिमें एक समान

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥ ३५॥

एवम् एतद् यथा ब्रवीषि—

असंशयं **न अस्ति संशयो** मनो दुर्निग्रहं चलम् । इत्यत्र हे महाबाहो। किन्तु अभ्यासेन तु अभ्यासो

नाम चित्तभूमौ कस्याञ्चित् समानप्रत्ययावृत्तिः चित्तस्य। वैराग्यं नाम दृष्टादृष्टेष्टभोगेषु

दोषदर्शनाभ्यासाद् वैतृष्णयं तेन च वैराग्येण गृह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य। एवं तद्

मनो गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ है ॥ ३५ ॥ यः पुनः असंयतात्मा तेन—

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति:। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवापुमुपायतः॥३६॥

असंयतात्मना **अभ्यासवैराग्याभ्याम् असंयत** आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम् असंयतात्मा

तेन असंयतात्मना योगो दुष्प्रापो दुःखेन प्राप्यते इति मे मति:।

यः तु पुनः वश्यात्मा अभ्यासवैराग्याभ्यां वश्यत्वम् आपादित आत्मा मनो यस्य सः अयं

वश्यात्मा तेन वश्यात्मना तु यतता भूयः अपि प्रयतं कुर्वता शक्यः अवातुं योग उपायतो

वृत्तिकी बारंबार आवृत्ति करनेसे और दृष्ट तथा अदृष्ट प्रिय भोगोंमें बारंबार दोषदर्शनके अभ्यासद्वारा उत्पन्न हए अनिच्छारूप वैराग्यसे चित्तके विक्षेपरूप प्रचार

> (चञ्चलता)-को रोका जा सकता है। अर्थात् इस प्रकार उस मनका निग्रह—निरोध किया जा सकता

ऐसा ही है—

परंतु जिसका अन्त:करण वशमें किया हुआ नहीं

| है उस —

है॥ ३६॥

मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा अर्थात् जिसका अन्त:करण अभ्यास और वैराग्यद्वारा संयत

जाना कठिन है, अर्थात् उसको योग कठिनतासे प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है। परंतु जो स्वाधीन मनवाला है—जिसका मन

अभ्यास-वैराग्यद्वारा वशमें किया हुआ है और जो फिर भी बारंबार यत करता ही जाता है ऐसे पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया जा सकता

किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग प्राप्त किया

यथोक्ताद् उपायात्॥ ३६॥

तत्र योगाभ्यासाङ्गीकरणेन परलोकेहलोक-प्राप्तिनिमित्तानि कर्माणि सन्त्र्यस्तानि योग-

सिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यग्दर्शनं न प्राप्तम् इति योगी योगमार्गाद् मरणकाले चलितचित्त

इति तस्य नाशम् आशङ्क्य-

अर्जुन उवाच—

अयतिः श्रद्धयोपेतो

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां

अयितः अप्रयत्नवान् योगमार्गे आस्तिक्यबुद्ध्या च उपेतो योगाद् अन्तकाले

अपि चलितं मानसं मनो यस्य स चलितमानसो भ्रष्टस्मृतिः सः अप्राप्य योगसंसिद्धिं योगफलं

कच्चित्रोभयविभ्रष्टशिछन्नाभ्रमिव नश्यति।

सम्यग्दर्शनं कां गतिं हे कृष्ण गच्छति॥ ३७॥

कच्चित् **किं** न उभयविभ्रष्ट: **कर्ममार्गाद्** | हे महाबाहो! वह आश्रयरहित और ब्रह्मप्राप्तिके योगमार्गात् च विभ्रष्टः सन् छित्राभ्रम् इव नश्यति | मार्गमें मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और ज्ञानमार्ग दोनों

किं वा न नश्यित अप्रतिष्ठो निराश्रयो हे महाबाहो | ओरसे भ्रष्ट होकर क्या छिन्न-भिन्न हुए बादलकी भाँति विमृदः सन् ब्रह्मणः पथि ब्रह्मप्राप्तिमार्गे॥ ३८॥ नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट नहीं होता?॥ ३८॥

एतद् मे **मम** संशयं कृष्ण छेतुम् अपनेतृम्

अर्हिस अशेषतः त्वदन्यः त्वतः अन्य ऋषिः देवो वा छेत्ता नाशयिता संशयस्य अस्य न हि यस्याद् उपपद्यते सम्भवति अतः त्वम् एव

और परलोककी प्राप्तिके साधनरूप कर्मींका तो त्याग कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षप्राप्तिका साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे

योगाभ्यासको स्वीकार करके जिसने इस लोक

जिस योगीका चित्त अन्तकालमें योगमार्गसे विचलित हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशङ्का करके अर्जुन पृछने लगे—

योगाच्चलितमानसः। गतिं कृष्ण गच्छति॥३७॥

हे कृष्ण! जो साधक योगमार्गमें यत्न करनेवाला नहीं है, परंतु श्रद्धासे अर्थात् आस्तिक-बुद्धिसे युक्त

है और अन्तकालमें जिसका मन योगसे चलायमान हो गया है वह चञ्चलिचत भ्रष्ट स्मृतिवाला योगी योगकी सिद्धिको अर्थात् योगफलरूप पूर्ण ज्ञानको न

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण: पथि॥३८॥

पाकर किस गतिको प्राप्त होता है?॥ ३७॥

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते॥३९॥

> हे कृष्ण! मेरे इस संशयको नि:शेषतासे काटनेके लिये अर्थात् नष्ट करनेके लिये आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता

अभिप्राय है॥ ३९॥

इस संशयका नाश करनेवाला सम्भव नहीं है। अतः आपको ही इसका नाश करना चाहिये, यह

छेत्तुम् अर्हिस इत्यर्थः ॥ ३९॥

श्रीभगवानुवाच—

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते।

श्रीभगवान् बोले-

अवस्था योगभ्रष्टकी नहीं होती।

परलोकमें कहीं भी नाश नहीं होता है। पहलेकी

अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है सो ऐसी

पुत्ररूपसे आत्माका विस्तार करता है, अत: उसको

'तात' कहते हैं तथा पिता ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है

अतः पुत्रको भी 'तात' कहते हैं। शिष्य भी पुत्रके तुल्य

योगमार्गमें लगा हुआ योगभ्रष्ट संन्यासी पुण्यकर्म करनेवालोंके अर्थात् अश्वमेध आदि यज्ञ करनेवालोंके

लोकोंमें जाकर, वहाँ बहुत कालतक अर्थात् अनन्त

वर्षींतक वास करके, उनके भोगका क्षय होनेपर

शास्त्रोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रीमान् पुरुषोंके

है इसलिये उसको भी 'तात' कहते हैं॥ ४०॥

क्योंकि हे तात! शुभ कार्य करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात् नीच गतिको नहीं पाता। पिता

न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति॥४०॥ हे पार्थ न एव इह लोके न अमुत्र परस्मिन्। हे पार्थ! उस योगभ्रष्ट पुरुषका इस लोकमें या

वा लोके विनाश: तस्य विद्यते, न अस्ति नाशो नाम पूर्वस्माद् हीनजन्मप्राप्तिः स योगभ्रष्टस्य न

अस्ति। न हि यस्मात् कल्याणकृत् श्भकृत् कश्चिद्

दुर्गतिं कुत्सितां गतिं हे तात तनोति आत्मानं

पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्यः अपि पुत्र

उच्यते. गच्छति॥ ४०॥

किं तु अस्य भवति l तो फिर इस योगभ्रष्टका क्या होता है?— प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥४१॥

योगमार्गे प्रवृत्तः सन्त्यासी सामर्थ्यात् प्राप्य पुण्यकृताम् अश्वमेधादियाजिनां लोकान् तत्र च उषित्वा वासम् अनुभूय शाश्वतीः

नित्याः समाः संवत्सरान् तद्भोगक्षये शुचीनां यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभृतिमतां गेहे गृहे योगभ्रष्टः अभिजायते॥ ४१॥

बुद्धिमताम्।

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्।

घरमें जन्म लेता है। प्रकरणकी सामर्थ्यसे यहाँ योगभ्रष्टका अर्थ संन्यासी लिया गया है॥ ४१॥

एतब्द्रि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्॥४२॥

अथवा श्रीमानोंके कुलसे अन्य जो बुद्धिमान् अथवा श्रीमतां कुलाद् अन्यस्मिन् योगिनाम् । एव दरिद्राणां कुले भवति जायते धीमतां दरिद्र योगियोंका कुल है उसीमें जन्म ले लेता है।

\* शांकरभाष्य अध्याय ६ \* १९३ परंत ऐसा जन्म अर्थात् जो उपर्युक्त दरिद्र आदि

विशेषणोंसे युक्त योगियोंके कुलमें उत्पन्न होना है, वह

इस लोकमें पहले बतलाये हुए श्रीमानोंके कुलमें उत्पन्न

कुले दुर्लभतरं दुःखलभ्यतरं पूर्वम् अपेक्ष्य लोके जन्म यद् ईदृशं यथोक्तविशेषणे कुले॥ ४२॥

एतद् हि जन्म यद् दिरद्राणां योगिनां

होनेकी अपेक्षा अत्यन्त दुर्लभ है॥ ४२॥ l क्योंकि—

यस्मात्— तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥४३॥

तत्र योगिनां कुले तं बुद्धिसंयोगं बुद्ध्या

संयोगं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं पूर्वस्मिन् देहे भवं पौर्वदेहिकम्, यतते च प्रयत्नं करोति ततः तस्मात् पूर्वकृतात् संस्काराद् भूयो बहुतरं

संसिद्धौ संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन॥ ४३॥ कथं पूर्वदेहबुद्धिसंयोग इति तद् उच्यते— । पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता

पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः स पूर्वाभ्यासः

तेन एव बलवता ह्रियते हि यस्माद् अवशः अपि

स योगभ्रष्टः। न कृतं चेद् योगाभ्याससंस्काराद् बलवत्तरम्

अधर्मादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण हियते। अधर्मः चेद् बलवत्तरः कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः

अभिभूयते एव।

वहाँ योगियोंके कुलमें पहले शरीरमें होनेवाले उस बुद्धिके संयोगको पाता है—अर्थात् योगी-कुलमें जन्म लेते ही उसका पूर्वजन्ममें प्राप्त हुई बुद्धिसे सम्बन्ध

हो जाता है और हे कुरुनन्दन! वह उस पूर्वकृत संस्कारके बलसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके लिये फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है॥ ४३॥

है ? सो कहते हैं—

क्योंकि वह योगभ्रष्ट पुरुष परवश हुआ भी पूर्वाभ्यासके द्वारा अर्थात् जो पहले जन्ममें किया हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान् पूर्वाभ्यासके द्वारा

योगकी ओर खींच लिया जाता है। यदि योगाभ्यासके संस्कारोंकी अपेक्षा अधिक बलवान् अधर्मादि कर्म न किये हों तो वह योगाभ्यास-

जनित संस्कारोंसे खिंच जाता है और यदि अधिक बलवान् अधर्म किया हुआ होता है तो उससे

योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं।

तपस्विभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम् अत्र शास्त्रपाण्डित्यं तद्वद्भयः अपि मतो

ज्ञातः अधिकः श्रेष्ठ इति कर्मिभ्यः अग्निहोत्रादि कर्म तद्बद्ध्यः अधिको योगी विशिष्टो यस्मात्

तस्माद् योगी भव अर्जुन॥ ४६॥

तपस्वियों और ज्ञानियोंसे भी योगी अधिक

है। यहाँ ज्ञान शास्त्र-विषयक पाण्डित्यका नाम है, उससे युक्त जो ज्ञानवान् हैं उनकी अपेक्षा योगी

अधिक श्रेष्ठ है। तथा अग्निहोत्रादि कर्म करनेवालोंसे भी योगी अधिक श्रेष्ठ है, इसलिये हे अर्जुन! तू योगी

रुद्र, आदित्य आदि देवोंके ध्यानमें लगे हुए

समस्त योगियोंसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ

वासुदेवमें अच्छी प्रकार स्थित किये हुए अन्त:करणसे

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥४७॥

हो॥ ४६॥

योगिनाम् अपि सर्वेषां **रुद्रादित्यादिध्यान**-**ाणां मध्ये** मदतेन **मयि वासदेवे समाहितेन** 

पराणां मध्ये मद्रतेन मिय वासुदेवे समाहितेन अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान् श्रद्धधानः

सन् भजते सेवते यो मां स मे मम युक्ततमः मुझे ही भजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात् अतिशय अतिशयेन युक्तो मतः अभिप्रेत इति॥ ४७॥ श्रेष्ठ योगी मानता हूँ॥ ४७॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्विणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्याय:॥ ६॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्येऽभ्यासयोगो नाम

षष्ठोऽध्याय:॥ ६॥

### सप्तमोऽध्यायः

'योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥' इति प्रश्नबीजम् उपन्यस्य स्वयम् एव ईदृशं मदीयं तत्त्वम् एवं मद्गतान्तरात्मा स्याद् इति

श्रीभगवानुवाच—

एतद् विवक्षुः —

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु॥१॥

भगवान् बोले-

मिय वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वरे आसक्तं

**मनो यस्य स** मय्यासक्तमना **हे पार्थ,** योगं

युञ्जन् **मनःसमाधानं कुर्वन्** मदाश्रयः **अहम् एव** 

परमेश्वर आश्रयो यस्य स मदाश्रयः। यो हि कश्चित् पुरुषार्थेन केनचिद् अर्थी भवति स तत्साधनं कर्म अग्निहोत्रादि तपो दानं

वा किञ्चिद् आश्रयं प्रतिपद्यते। अयं तु योगी माम् एव आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत्

साधनान्तरं मिय एव आसक्तमना भवति। यः त्वम् एवम्भूतः सन् असंशयं समग्रं

यः त्वम् एवम्भूतः सन् असशय समग्र समस्तं विभूतिबलशक्त्यैश्वर्यादिगुणसम्पन्नं मां यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम् अन्तरेण

यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम् अन्तरेण एवम् एव भगवान् इति तत् शृणु उच्यमानं मया॥ १॥ 'योगिनामि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥' इस श्लोकद्वारा छठे अध्यायके अन्तमें प्रश्नके

बीजकी स्थापना करके फिर स्वयं ही 'ऐसा मेरा तत्त्व है' 'इस प्रकार मुझमें स्थित अन्तरात्मावाला हो जाना चाहिये' इत्यादि बातोंका वर्णन करनेकी इच्छावाले

ज्ञास्यांस तच्छृणु ॥ १ ॥ आगे कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त मुझ परमेश्वर-

में ही जिसका मन आसक्त हो, वह 'मय्यासक्तमना' है और मैं परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवलम्बन

हूँ वह 'मदाश्रय' है, हे पार्थ ! ऐसा 'मय्यासक्तमना' और 'मदाश्रय' होकर तू योगका साधन करता हुआ अर्थात् मनको ध्यानमें स्थित करता हुआ (जिस प्रकार

मुझको संशयरिहत समग्ररूपसे जानेगा सो सुन—) जो कोई (धर्मादि पुरुषार्थोंमेंसे) किसी पुरुषार्थका चाहनेवाला होता है, वह उसके साधनरूप अग्निहोत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रयको ग्रहण

किया करता है, परंतु यह योगी तो अन्य साधनोंको छोड़कर केवल मुझको ही आश्रयरूपसे ग्रहण करता है और मुझमें ही आसक्तचित्त होता है।

इसलिये तू उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न मुझ समग्र

परमेश्वरको जिस प्रकार संशयरिहत जानेगा कि 'भगवान् निस्सन्देह ठीक ऐसा ही है,' वह प्रकार मैं तुझसे

कहता हूँ, सुन॥१॥

तत् च मद्विषयम्—

यज्जात्वा

अशेषतः कात्स्न्येन।

अभिमुखीकरणाय।

ज्ञानम्॥ २॥

कथम् इति उच्यते—

तत्त्वतो यथावत्।। ३॥

ज्ञानं ते तुभ्यम् अहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं

तद् ज्ञानं विवक्षितं स्तौति श्रोतुः

यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानं ज्ञात्वा न इह भूयः प्नः

ज्ञातव्य पुरुषार्थसाधनम् अवशिष्यते, न अवशेषो

भवति इति मत्तत्त्वज्ञो यः स सर्वज्ञो भवति

इत्यर्थः। अतो विशिष्टफलत्वाद् दुर्लभं

यतताम् अपि सिद्धानां सिद्धा एव हि ते ये

मोक्षाय यतन्ते तेषां कश्चिद् एव मां वेति

श्रोतारं प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह— |

स्वानुभवसंयुक्तम् इदं वक्ष्यामि कथिययामि

नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ २॥

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः।

वहीं यह अपने स्वरूपका—

ज्ञान मैं तुझे विज्ञानके सहित अर्थात् अपने

अनुभवके सहित नि:शेषत:—सम्पूर्णतासे कहूँगा।

श्रोताको सम्मुख अर्थात् सावधान करनेके लिये जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते हैं।

जिस ज्ञानको जान लेनेपर फिर इस जगत्में

पुरुषार्थका कोई साधन जानना शेष नहीं रहता अर्थात्

जो मेरे तत्त्वको जाननेवाला है वह सर्वज्ञ हो जाता

है। अत: यह ज्ञान अति उत्तम फलवाला होनेके

। यह (दुर्लभ) कैसे है ? सो कहते हैं—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये।

यहाँ भूमि-शब्दसे पृथिवी-तन्मात्रा कही जाती है,

स्थूल पृथ्वी नहीं; वैसे ही जल आदि तत्त्व भी

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥३॥ मनुष्याणां मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु कश्चिद् | हजारों मनुष्योंमें कोई एक ही (मोक्षरूप) सिद्धिके

यतित प्रयत्नं करोति सिद्धये सिद्ध्यर्थम्, तेषां | लिये प्रयत्न करता है और उन यत्न करनेवाले सिद्धोंमें भी—जो मोक्षके लिये यत्न करते हैं वे (एक तरहसे) सिद्ध ही हैं उनमें भी-कोई एक ही मुझे तत्त्वसे-

l कारण दुर्लभ है॥ २॥

यथार्थ जान पाता है॥ ३॥

इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥४॥ 'भिन्ना प्रकृतिरष्टधा' वह कथन होनेके कारण

तन्मात्रारूपसे ही कहे जाते हैं।

भूमि: इति पृथिवीतन्मात्रम् उच्यते न स्थुला |

'भिन्ना प्रकृतिरष्टधा' इति वचनात्। तथा अबादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते।

१९८

कारणम् अहङ्कारो गृह्यते। बुद्धिः इति अहङ्कार-कारणं महत्तत्त्वम्। अहङ्कार इति अविद्या-

संयुक्तम् अव्यक्तम्।

यथा विषसंयुक्तम् अन्नं विषम् उच्यते एवम्

अहङ्कारवासनावद् अव्यक्तं मूलकारणम् अहङ्कार

इति उच्यते प्रवर्तकत्वाद् अहङ्कारस्य। अहङ्कार

एव हि सर्वस्य प्रवृत्तिबीजं दृष्टं लोके।

इति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम ईश्वरी

मायाशक्तिः अष्टधा भिन्ना भेदम् आगता॥ ४॥ प्राप्त हुई है॥ ४॥

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी

संसारबन्धनात्मिका इयम्। इतः अस्या यथोक्तायाः तु अन्यां विश्द्धां

प्रकृतिं मम आत्मभूतां विद्धि मे परां प्रकृष्टां

जीवभूतां क्षेत्रज्ञलक्षणां प्राणधारणनिमित्तभूतां हे महाबाहो यया प्रकृत्या इदं धार्यते जगत्

अन्तःप्रविष्टया॥ ५॥ एतद्योनीनि भूतानि

अहं कृत्स्त्रस्य जगतः एतद्योनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे प्रकृती योनिः येषां भूतानां तानि एतद्योनीनि भूतानि

सर्वाणि इति एवम् उपधारय जानीहि।

अहंकारका ग्रहण किया गया है—तथा बुद्धि अर्थात् अहंकारका कारण महत्तत्त्व और अहंकार अर्थात् अविद्यायुक्त अव्यक्त—मूलप्रकृति। जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है वैसे

(इस प्रकार पृथ्वी,) जल, अग्नि, वायु और

आकाश एवं मन-यहाँ मनसे उसके कारणभूत

ही अहंकार और वासनासे युक्त अव्यक्त-मूल-प्रकृति भी 'अहंकार' नामसे कही जाती है: क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है, संसारमें अहंकार ही

सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है। इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात् मुझ ईश्वरकी मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है—विभागको

जगत्॥५॥

यह (उपर्युक्त) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात् परा नहीं, किंतु निकृष्ट है, अशुद्ध है और अनर्थ करनेवाली है एवं संसारबन्धनरूपा है। और हे महाबाहो! इस उपर्युक्त प्रकृतिमें दूसरी

क्षेत्रज्ञरूपा प्रकृति है, अन्तरमें प्रवृष्ट हुई जिस प्रकृतिद्वारा यह समस्त जगत् धारण किया जाता है उसको तू मेरी परा प्रकृति जान अर्थात् उसे मेरी आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान॥ ५॥

जीवरूपा अर्थात् प्राणधारणकी निमित्त बनी हुई जो

सर्वाणीत्युपधारय। प्रभव: प्रलयस्तथा।। ६ ॥

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों 'परा' और

'अपरा' प्रकृति ही जिनकी योनि—कारण है ऐसे ये समस्त भूतप्राणी प्रकृतिरूप कारणसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान।

द्वयद्वारेण अहं सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम् इन दोनों प्रकृतियोंद्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगत्का कारण हूँ॥ ६॥ इत्यर्थः ॥ ६ ॥ ऐसा होनेके कारण-यतः तस्मात्—

भूतानाम् अतः अहं कृत्स्त्रस्य समस्तस्य जगतः

प्रभव उत्पत्तिः प्रलयो विनाशः तथा, प्रकृति-

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय।

मिय सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव॥७॥ मत्तः **परमेश्वरात्** परतरम् अन्यत् **कारणान्तरं** 

किञ्चिद् न अस्ति न विद्यते, अहम् एव जगत्कारणम् इत्यर्थः। हे धनञ्जय यस्माद् एवं तस्माद् मिय परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वम् इदं जगत्

प्रोतम् अनुस्यूतम् अनुगतम् अनुविद्ध ग्रथितम् इत्यर्थः । दीर्घतन्तुषु पटवत् सूत्रे च मणिगणा इव॥ ७॥

केन केन धर्मेण विशिष्टे त्विय सर्वम् इदं | यह समस्त जगत् किस-किस धर्मसे युक्त आपमें प्रोतम् इति उच्यते—

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु॥८॥

रसः अहम् अपां यः सारः स रसः |

तस्मिन् रसभूते मिय आपः प्रोता इत्यर्थः। एवं सर्वत्र।

यथा अहम् अप्स् रस एवं प्रभा अस्मि

शशिसूर्ययो:। प्रणव ओङ्कार: सर्ववेदेषु तस्मिन्

प्रणवभूते मिय सर्वे वेदाः प्रोताः।

योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगतुका

प्रभव—उत्पत्ति और प्रलय—विनाश मैं ही हूँ अर्थात्

मुझ परमेश्वरसे परतर (अतिरिक्त) जगत्का कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात् मैं ही जगत्का एकमात्र कारण हैं। हे धनंजय! क्योंकि ऐसा है इसलिये यह सम्पूर्ण जगत् और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वरमें,

दीर्घ तन्तुओंमें वस्त्रकी भाँति तथा सूत्रमें मणियोंकी भाँति पिरोया हुआ—अनुस्यूत—अनुगत—बिंधा हुआ— | गूँथा हुआ है॥ ७॥

पिरोया हुआ है ? इसपर कहते हैं—

जलमें मैं रस हूँ अर्थात् जलका जो सार है उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामें समस्त जल पिरोया हुआ है। ऐसे ही और सबमें भी समझना चाहिये। जैसे जलमें मैं रस हूँ, वैसे ही चन्द्रमा और

सूर्यमें मैं प्रकाश हूँ। समस्त वेदोंमें मैं ओंकार हूँ अर्थात् उस ओंकाररूप मुझ परमात्मामें सब वेद पिरोये हुए हैं।

मिय खं प्रोतम्।

तथा पौरुषं पुरुषस्य भावो यतः पुम्बुद्धिः

नृषु तस्मिन् मयि पुरुषाः प्रोताः॥ ८॥

तथा खे आकाशे शब्दः सारभूतः तस्मिन्

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ।

सर्वभूतेषु

पुण्यः सुरभिः गन्धः पृथिव्यां च अहं तस्मिन् ।

मयि गन्धभूते पृथिवी प्रोता। पुण्यत्वं गन्धस्य स्वभावत एव पृथिव्यां

दर्शितम् अबादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणार्थम्।

अपुण्यत्वं तु गन्धादीनाम् अविद्याधर्माद्यपेक्षं संसारिणां भूतविशेषसंसर्गनिमित्तं भवति।

तेजो दीप्तिः च अस्मि विभावसौ अग्रौ। तथा जीवनं सर्वभृतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भृतानि

तद् जीवनम्। तपः च अस्मि तपस्विषु तस्मिन् तपसि मयि तपस्विनः प्रोताः॥ ९॥

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि

तेजस्विनाम् अहम्॥ १०॥

बीजं प्ररोहकारणं मां विद्धि सर्वभूतानां हे पार्थ सनातनं चिरन्तनम्। किं च बुद्धिः विवेकशक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमतां विवेक-शक्तिमताम् अस्मि, तेजः प्रागलभ्यं तद्वतां

तथा पुरुषोंमें में पौरुष हूँ अर्थात् पुरुषोंमें जो पुरुषत्व है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है वह में हूँ, उस पौरुषरूप मुझ ईश्वरमें पुरुष पिरोये हुए | हैं || ८ ||

आकाशमें उसका सारभृत शब्द हुँ, अर्थात् उस

शब्दरूप मुझ ईश्वरमें आकाश पिरोया हुआ है।

तपश्चास्मि तपस्विषु॥९॥ पृथिवीमें मैं पवित्र गन्ध—सुगन्ध हुँ अर्थात् उस

सुगन्धरूप मुझ ईश्वरमें पृथिवी पिरोयी हुई है। जल आदिमें रस आदिकी पवित्रताका लक्ष्य

करानेके लिये यहाँ गन्धकी स्वाभाविक पवित्रता ही

आदिकी अपेक्षासे एवं भृतविशेषोंके संसर्गसे है (वह

पृथिवीमें दिखलायी गयी है। गन्ध-रस आदिमें जो अपवित्रता आ जाती है, वह तो सांसारिक पुरुषोंके अज्ञान और अधर्म

स्वाभाविक नहीं है)। मैं अग्निमें प्रकाश हूँ तथा सब प्राणियोंमें जीवन हूँ अर्थात् जिससे सब प्राणी जीते हैं वह जीवन मैं हूँ और तपस्वियोंमें तप मैं हूँ अर्थात् उस तपरूप मुझ

तेजस्तेजस्विनामहम्॥ १०॥

परमात्मामें (सब) तपस्वी पिरोये हुए हैं॥ ९॥

हे पार्थ! मुझे तू सब भूतोंका सनातन—पुरातन बीज अर्थात् उनकी उत्पत्तिका मूल कारण जान। तथा मैं ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि अर्थात् विवेक-

शक्ति और तेजस्वियों अर्थात् प्रभावशाली पुरुषोंका तेज—प्रभाव हूँ॥ १०॥

#### बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ॥११॥

बलं **सामर्थ्यम् ओजो** बलवताम् अहम्। तत् बलं च कामरागविवर्जितम्।

कामः च रागः च कामरागौ कामः

तृष्णा असन्निकृष्टेषु विषयेषु रागो रञ्जना प्राप्तेषु

विषयेषु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थं

बलम् अहम् अस्मि, न तु यत् संसारिणां तृष्णारागकारणम्।

किं च धर्माविरुद्धो धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो यः प्राणिषु भूतेषु कामो यथा देहधारण-

मात्राद्यर्थः अशनपानादि विषयः कामः अस्मि हे भरतर्षभ॥ ११॥

किं च—

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये।

ये च एव सात्त्विकाः सत्त्विनिर्वृता भावाः

पदार्था राजसा रजोनिर्वृताः तामसाः तमोनिर्वृताः

च ये केचित् प्राणिनां स्वकर्मवशाद् जायन्ते

भावाः तान् मत्त एव जायमानान् इति एवं विद्धि

सर्वान् समस्तान् एव।

यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न तु अहं तेषु तदधीनः तद्वशो यथा संसारिणः ते पुनः

मिय मद्रशा मदधीनाः॥ १२॥

बलवानोंका जो कामना और आसक्तिसे रहित

बल—ओज-सामर्थ्य है, वह मैं हूँ। (अभिप्राय यह कि) अप्राप्त विषयोंकी जो तृष्णा

है, उसका नाम 'काम' है और प्राप्त विषयोंमें जो प्रीति—तन्मयता है, उसका नाम 'राग' है, उन दोनोंसे रहित, केवल देह आदिको धारण करनेके लिये जो

बल है, वह मैं हूँ। जो संसारी जीवोंका बल कामना और आसक्तिका कारण है, वह मैं नहीं हूँ।

शास्त्रानुकूल कामना है,जैसे देहधारणमात्रके लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह (इच्छारूप) काम भी

में ही हूँ॥ ११॥

तथा—

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय॥१२॥

तथा हे भरतश्रेष्ठ! प्राणियोंमें जो धर्मसे अविरुद्ध

जो सात्त्विक—सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुए भाव— पदार्थ हैं और जो राजस—रजोगुणसे उत्पन्न हुए एवं

तामस—तमोगुणसे उत्पन्न हुए भाव—पदार्थ हैं, उन सबको अर्थात् प्राणियोंके अपने कर्मानुसार ये जो कुछ

भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न

यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूँ अर्थात् संसारी मनुष्योंकी भाँति मैं उनके वशमें नहीं हूँ, परंतु वे मुझमें हैं यानी मेरे वशमें

हैं-मेरे अधीन हैं॥ १२॥

हुए जान।

एवं भूतम् अपि परमेश्वरं नित्यश्द्भबुद्धमुक्त-स्वभावं सर्वभूतात्मानं निर्गुणं संसारदोषबीज-प्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद् इति

अनुक्रोशं दर्शयति भगवान्। तत् च किन्निमित्तं

जगतः अज्ञानम् इति उच्यते—

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः

त्रिभिः गुणमयैः गुणविकारै रागद्वेषमोहादि-प्रकारै: भावै: पदार्थै: एभि: यथोक्तै: सर्वम्

इदं प्राणिजातं जगत् मोहितम् अविवेकताम् आपादितं सत् न अभिजानाति माम् एभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं विलक्षणं

च अव्ययं व्ययरहितं जन्मादिसर्वभावविकार-

वर्जितम् इत्यर्थः ॥ १३॥

कथं पुनः दैवीम् एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं | तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्मिका

मायाम् अतिक्रामन्ति इति उच्यते—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

दैवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वभूता

हि **यस्माद्** एषा **यथोक्ता** गुणमयी मम माया दुरत्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यस्या

सा दुरत्यया। तत्र एवं सति सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एव मायाविनं स्वात्मभूतं सर्वातमना ये प्रपद्यन्ते ते मायाम् एतां सर्वभृत-

मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारबन्धनाद् मुच्यन्ते इत्यर्थः॥ १४॥

मुक्तस्वभाव एवं सब भूतोंका आत्मा गुणोंसे अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करनेवाला मैं हूँ, उसको जगत् नहीं पहचानता! इस प्रकार भगवान्

ऐसा जो साक्षात् परमेश्वर नित्य-शुद्ध-बुद्ध-

खेद प्रकट करते हैं और जगत्का यह अज्ञान किस कारणसे है, सो बतलाते हैं-

सर्विमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्॥१३॥

गुणोंमें विकाररूप सात्त्विक, राजस और तामस इन तीनों भावोंसे अर्थात् उपर्युक्त राग, द्वेष और मोह आदि पदार्थोंसे यह समस्त जगत्—प्राणिसमूह मोहित हो रहा है अर्थात् विवेकशुन्य कर दिया गया है, अत:

इन उपर्युक्त गुणोंसे अतीत—विलक्षण, अविनाशी— विनाशरहित तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता॥ १३॥

वैष्णवी मायाको मनुष्य कैसे तरते हैं? इसपर कहते हैं—

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१४॥ क्योंकि यह उपर्युक्त दैवी माया अर्थात् मुझ

> व्यापक ईश्वरकी निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर है अर्थात् जिससे पार होना बड़ा कठिन है, ऐसी है। इसलिये जो सब धर्मींको छोड़कर अपने

ही आत्मा मुझ मायापित परमेश्वरकी ही सर्वात्मभावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतोंको मोहित करनेवाली इस मायासे तर जाते हैं-वे इसके पार हो जाते हैं अर्थात् संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते

हैं॥ १४॥

इसपर कहते हैं-

प्रपद्यन्ते नराधमाः।

परमेश्वरकी शरणमें नहीं आते॥ १५॥

करते हैं सो बतलाते हैं—)

यदि त्वां प्रपन्ना मायाम् एतां तरन्ति कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रपद्यन्ते, इति

उच्यते—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः

आसुर माययापहृतज्ञाना न मां परमेश्वरं दुष्कृतिनः पापकारिणो मृढाः

प्रपद्यन्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निकृष्टाः ते च मायया अपहृतज्ञानाः सम्मुषितज्ञाना आसुरं

भावं हिंसानृतादिलक्षणम् आश्रिताः ॥ १५॥

ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥१६॥

चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां जनाः सुकृतिनः पुण्यकर्माणो हे अर्जुन। आर्त आर्तिपरिगृहीतः तस्करव्याघ्ररोगादिना अभिभृत

आपन्नो जिज्ञासुः भगवत्तत्त्वं ज्ञातुम् इच्छति यः अर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णोः तत्त्ववित् च हे भरतर्षभ॥ १६॥

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं तेषां चतुर्णां मध्ये ज्ञानी तत्त्ववित् तत्त्व-

वित्त्वाद् नित्ययुक्तो भवति एकभक्तिः च अन्यस्य

भजनीयस्य अदर्शनाद् अतः स एकभिक्तः विशिष्यते, विशेषम् आधिक्यम् आपद्यते अति-

हे भारत! आर्त अर्थात् चोर, व्याघ्र, रोग आदिके वशमें होकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञासु

अर्थात् भगवान्का तत्त्व जाननेकी इच्छावाला, अर्थार्थी यानी धनकी कामनावाला और ज्ञानी अर्थात् विष्णुके

तत्त्वको जाननेवाला, हे अर्जुन! ये चार प्रकारके

यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर

भावमाश्रिताः ॥ १५॥

जो कोई पापकर्म करनेवाले मृढ और नराधम हैं अर्थात् मनुष्योंमें अधम—नीच हैं एवं मायाद्वारा

जिनका ज्ञान छीन लिया गया है वे हिंसा, मिथ्याभाषण

आदि आसुरी भावोंके आश्रित हुए मनुष्य मुझ

परंतु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं (वे क्या

जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं लेते?

पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन–सेवन करते हैं॥ १६॥ एकभक्तिर्विशिष्यते। स च मम प्रियः॥१७॥

उन चार प्रकारके भक्तोंमें जो ज्ञानी है अर्थात् यथार्थ तत्त्वको जाननेवाला है वह तत्त्ववेत्ता होनेके

कारण सदा मुझमें स्थित है और उसकी दृष्टिमें अन्य किसी भजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न रहनेके कारण वह केवल एक मुझ परमात्मामें ही अनन्य भक्तिवाला

होता है। इसलिये वह अनन्य प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है। (अन्य तीनोंकी अपेक्षा) अधिक—

रिच्यते इत्यर्थः। उच्च कोटिका समझा जाता है।

```
* श्रीमद्भगवद्गीता *
२०४
                                                 क्योंकि मैं ज्ञानीका आत्मा हूँ इसलिये उसको
   प्रियो हि यस्माद् अहम् आत्मा ज्ञानिनः अतः
तस्य अहम् अत्यर्थं प्रिय:।
                                             अत्यन्त प्रिय हैं।
                                                 संसारमें यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय
   प्रसिद्धं हि लोके आत्मा प्रियो भवति इति।
                                             होता है। इसलिये ज्ञानीका आत्मा होनेके कारण
तस्माद् ज्ञानिनः आत्मत्वाद् वासुदेवः प्रियो
                                             भगवान् वासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है। यह
                                             अभिप्राय है।
भवति इत्यर्थः।
                                                तथा वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेवका आत्मा ही है,
   स च ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति
                                             अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है॥ १७॥
मम अत्यर्थं प्रिय:॥ १७॥
   न तर्हि आर्तादयः त्रयो वासुदेवस्य प्रियाः।।
                                                तो फिर क्या आर्त आदि तीन प्रकारके भक्त
                                             आप वासुदेवके प्रिय नहीं हैं ? यह बात नहीं, तो क्या
न, किं तर्हि—
                                            बात है?
    उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्।
    आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्॥ १८॥
                                                 ये सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। अर्थात् वे तीनों
   उदारा उत्कृष्टाः सर्व एव एते त्रयः अपि मम
                                             भी मेरे प्रिय ही हैं। क्योंकि मुझ वासुदेवको अपना
प्रिया एव इत्यर्थः। न हि कश्चिद् मद्भक्तो मम
                                             कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता, परंतु ज्ञानी मुझे
वासुदेवस्य अप्रियो भवति, ज्ञानी तु अत्यर्थं
                                             अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है।
प्रियो भवति इति विशेष:।
                                                 ऐसा क्यों है सो कहते हैं-
   तत् कस्माद् इति आह—
                                                 ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य नहीं
   ज्ञानी तु आत्मा एव न अन्यो मत्त इति मे मम
                                             है, यह मेरा निश्चय है, क्योंकि वह योगारूढ होनेके
मतं निश्चयः। आस्थित आरोढुं प्रवृत्तः स ज्ञानी
                                             लिये प्रवृत्त हुआ ज्ञानी 'स्वयं मैं ही भगवान् वासुदेव
हि यस्माद् अहम् एव भगवान् वासुदेवो न
                                             हूँ, दूसरा नहीं 'ऐसा युक्तात्मा-समाहितचित्त होकर
अन्यः अस्मि इति एवं युक्तात्मा समाहितचित्तः
                                             मुझ परम प्राप्तव्य गतिस्वरूप परब्रह्ममें ही आनेके
सन् माम् एव परं ब्रह्म गन्तव्यम् अनुत्तमां गतिं
                                            लिये प्रवृत्त है॥ १८॥
गन्तुं प्रवृत्त इत्यर्थः॥ १८॥
   ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते—
                                                फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते हैं-
                  जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते।
    वासुदेवः सर्वमिति
                                     स महात्मा सुदुर्लभः॥१९॥
```

बहुनां जन्मनां ज्ञानार्थसंस्कारार्जनाश्रयाणाम् अन्ते समाप्तौ ज्ञानवान् प्राप्तपरिपाकज्ञानो मां

वास्देवं प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। कथम्,

वासुदेव: सर्वम् इति। य एवं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते स

महात्मा न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा।

अतः सुदुर्लभः स मनुष्याणां सहस्रेषु इति उक्तम्॥ १९॥

आत्मा एव सर्वं वासुदेव इति एवम् | अप्रतिपत्तौ कारणम् उच्यते—

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥२०॥ कामै: तै: तै: पुत्रपशुस्वर्गादिविषयै: हतज्ञाना

अपहृतविवेकविज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः प्राप्नुवन्ति वासुदेवाद् आत्मनः अन्या देवताः तं

तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः तं

तम् आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जन्मान्तरार्जितसंस्कारविशेषेण नियता नियमिताः

स्वया आत्मीयया॥ २०॥

यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्॥२१॥

तेषां च कामिनाम्—

एव विद्धामि स्थिरीकरोमि।

यो यः कामी यां यां देवतातनुं श्रद्धया संयुक्तो भक्तः च सन् अर्चितुं पूजियतुम् इच्छति,

है' इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त होता है। जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मुझ परमात्माको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, अत: कहा है कि हजारों मनुष्योंमें भी ऐसा पुरुष अत्यन्त

जाय ऐसे बहुत-से जन्मोंका अन्त-समाप्ति होनेपर

(अन्तिम जन्ममें) परिपक्व ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी

अन्तरात्मारूप मुझ वासुदेवको 'सब कुछ वासुदेव ही

दुर्लभ है॥ १९॥

'यह सर्व जगत् आत्मस्वरूप वासुदेव ही है' इस

प्रकार न समझमें आनेका कारण बतलाते हैं— प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः।

पुत्र, पशु, स्वर्ग आदि भोगोंकी प्राप्तिविषयक नाना कामनाओंद्वारा जिनका विवेक-विज्ञान नष्ट हो चुका है वे लोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्

स्वभावसे प्रेरित हुए अन्य देवताओंको अर्थात् आत्मस्वरूप मुझ वास्देवसे भिन्न जो देवता हैं, उनको, उन्हींकी आराधनाके लिये जो-जो नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवलम्बन करके भजते हैं अर्थात् उनकी शरण लेते

जन्म-जन्मान्तरमें इकट्ठे किये हुए संस्कारोंके समुदायरूप

उन कामी पुरुषोंमेंसे—

हैं॥ २०॥

जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त होकर अर्चन-पूजन करना

तस्य तस्य कामिनः अचलां स्थिरां श्रद्धां ताम् चाहता है, उस-उस भक्तकी देवताविषयक उस श्रद्धाको मैं अचल—स्थिर कर देता हूँ।

यया एव पूर्वं प्रवृत्तः स्वभावतो यो यां

देवतातनुं श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति इति ॥ २१ ॥ | मैं स्थिर कर देता हूँ) ॥ २१ ॥

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्॥२२॥

स तया **मद्विहितया** श्रद्धया युक्तः **सन्** । तस्या देवतातन्वा राधनम् आराधनम् ईहते चेष्रते।

लभते च ततः तस्या आराधिताया देवता-तन्वाः कामान् ईप्सितान् मया एव परमेश्वरेण

सर्वज्ञेन कर्मफलविभागज्ञतया विहितान् निर्मितान् तान् हि यस्मात् ते भगवता विहिताः कामाः तस्मात् तान् अवश्यं लभते इत्यर्थः।

हितान् इति पदच्छेदे हितत्वं कामानाम् उपचरितं कल्प्यं न हि कामा हिता:

कस्यचित्॥ २२॥

यस्माद् अन्तवत्साधनव्यापारा अविवेकिनः । कामिनः च ते अतः—

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥२३॥

अन्तवद् विनाशि त् फलं तेषां तद् भवति ।

अल्पमेधसाम् अल्पप्रज्ञानाम्, देवान् देवयजो यान्ति देवान् यजन्ति इति देवयजः ते देवान्

यान्ति। मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। एवं समाने अपि आयासे माम् एव न प्रपद्यन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्टं वर्तन्ते,

इति अनुक्रोधं दर्शयति भगवान्॥ २३॥

मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त हुआ

अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले स्वभावसे ही प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके स्वरूपका पूजन करना चाहता है (उस पुरुषकी उसी श्रद्धाको

वह उसी देवताके स्वरूपकी सेवा-पूजा करनेमें तत्पर होता है।

और उस आराधित देवविग्रहसे कर्म-फल-विभागके जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये हुए इष्ट भोगोंको प्राप्त करता है। वे भोग परमेश्वरद्वारा निश्चित किये होते हैं इसलिये वह उन्हें अवश्य पाता है, यह

अभिप्राय है। यहाँपर यदि 'हितान्' ऐसा पदच्छेद करें तो

भोगोंमें जो 'हितत्व' है उसको औपचारिक समझना चाहिये, क्योंकि वास्तवमें भोग किसीके लिये भी हितकर नहीं हो सकते॥ २२॥

क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाशशील साधनकी चेष्टा करनेवाले होते हैं, इसलिये— अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्।

> उन अल्पबुद्धिवालोंका वह फल नाशवान्— विनाशशील होता है। देवयाजी अर्थात् जो देवोंका

> पूजन करनेवाले हैं वे देवोंको पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं।

अहो! बड़े दु:खकी बात है कि इस प्रकार समान

परिश्रम होनेपर भी लोग अनन्त फलकी प्राप्तिके लिये केवल मुझ परमेश्वरकी ही शरणमें नहीं आते। इस प्रकार

भगवान् करुणा प्रकट करते हैं॥ २३॥

बतलाते हैं—

किन्निमित्तं माम् एव न प्रपद्यन्ते इति | उच्यते—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः।

भावमजानन्तो

अव्यक्तम् अप्रकाशं व्यक्तिम् आपन्नं प्रकाशं

गतम् इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धम् ईश्वरम् अपि सन्तम् अबुद्धयः अविवेकिनः परं भावं

परमात्मस्वरूपम् अजानन्तः अविवेकिनो मम अव्ययं व्ययरहितम् अनुत्तमं निरतिशयं मदीयं

भावम् अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थः॥ २४॥

तदीयम् अज्ञानं किन्निमित्तम् इति उच्यते — | उनका वह अज्ञान किस कारणसे है ? सो

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मृढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥ २५॥

न अहं प्रकाशः सर्वस्य लोकस्य केषाञ्चिद्। एव मद्भक्तानां प्रकाशः अहम् इति अभिप्रायः। योगमायासमावृतो योगो गुणानां

युक्तिः घटनं सा एव माया योगमाया तया योगमायया समावृत्तः सञ्च्छन्न इत्यर्थः। अत एव मूढो लोक: अयं न अभिजानाति माम् अजम् अव्ययम्॥ २५॥

यया योगमायया समावृतं मां लोको न

अभिजानाति, न असौ योगमाया मदीया सती मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानं प्रतिबधाति यथा अन्यस्य अपि मायाविनो माया ज्ञानं

तद्वत्। यत एवम् अतः—

ममाव्ययमनुत्तमम्।। २४॥ मेरे अविनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात् परमात्मस्वरूपको न जाननेवाले बुद्धिरहित—विवेक-हीन मनुष्य मुझको, यद्यपि मैं नित्य-प्रसिद्ध सबका

वे मुझ परमेश्वरकी ही शरणमें क्यों नहीं आते, सो

ईश्वर हूँ तो भी, ऐसा समझते हैं कि यह पहले प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं। अभिप्राय यह कि मेरे वास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा मानते हैं॥ २४॥

तीनों गुणोंके मिश्रणका नाम योग है और वही माया है—उस योगमायासे आच्छादित हुआ मैं समस्त प्राणिसमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता हूँ, अभिप्राय

यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तोंके लिये ही मैं प्रकट होता हूँ। इसलिये यह मृद् जगत् (प्राणिसमुदाय) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्माको नहीं जानता॥ २५॥

जिस योगमायासे छिपे हुए मुझ परमात्माको संसार नहीं जानता, वह योगमाया, मेरी ही होनेके कारण मुझ मायापित ईश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध नहीं

कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी (बाजीगर)

पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानको (आच्छादित नहीं करती) इसलिये—

## वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥२६॥

भजते॥ २६॥

कहते हैं-

होते हैं।)

कहते हैं—

अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च

भूतानि वेद अहम्, मां तु वेद न कश्चन मद्भक्तं

मच्छरणम् एकं मुक्तवा मत्तत्त्ववेदनाभावाद् एव न मां भजते॥ २६॥

केन पुनः त्वत्तत्त्ववेदनप्रतिबन्धेन प्रतिबद्धानि

सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि त्वां न विदन्ति

इति अपेक्षायाम् इदम् आह—

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति

इच्छाद्वेषसमृत्थेन इच्छा च द्वेषः च इच्छाद्वेषौ ताभ्यां समुत्तिष्ठति इति इच्छाद्वेषसमृत्थः तेन इच्छाद्वेषसमृत्थेन।

केन इति विशेषापेक्षायाम् इदम् आह—

एव इच्छाद्वेषौ शीतोष्णवत् परस्परविरुद्धौ सुखदुःखतद्धेतुविषयौ यथाकालं सर्वभूतैः

सम्बध्यमानौ द्वन्द्वशब्देन अभिधीयेते। तत्र यदा

इच्छाद्वेषौ सुखदुःखतद्धेतुसम्प्राप्त्या लब्धात्मकौ भवतः तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञायाः

ज्ञानोत्पत्तिबन्धकारणं मोहं जनयतः।

द्वन्द्वमोहेन द्वन्द्वनिमित्तो मोहो द्वन्द्वमोहः तौ

तथा उनके कारणोंमें रहनेवाले वे इच्छा और द्वेष ही

यथासमय सब भूतप्राणियोंसे सम्बन्धयुक्त होकर द्वन्द्व

नामसे कहे जाते हैं। सो ये इच्छा और द्वेष, जब इस प्रकार सुख-दु:ख और उनके कारणकी प्राप्ति होनेपर

हे अर्जुन! जो पूर्वमें हो चुके हैं उन प्राणियोंको

एवं जो वर्तमान हैं और जो भविष्यमें होनेवाले हैं उन

सब भूतोंको मैं जानता हूँ। परंतु मेरे शरणागत भक्तको

छोडकर मुझे और कोई भी नहीं जानता और मेरे

तत्त्वको न जाननेके कारण ही (अन्य जन) मुझे नहीं

आपका तत्त्व जाननेमें ऐसा कौन प्रतिबन्धक

भारत।

इच्छा और द्वेष इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता है

वह कौन है ? ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेपर यह

द्रन्द्रोंके निमित्तसे होनेवाला जो मोह है उस द्रन्द्र-

मोहसे (सब मोहित होते हैं)। शीत और उष्णकी

भाँति परस्परविरुद्ध (स्वभाववाले) और सुख-दु:ख

उसका नाम इच्छाद्वेषसमुत्थ है, उससे (प्राणी मोहित

परन्तप॥ २७॥

है, जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी

आपको नहीं जान पाते ? यह जाननेकी इच्छा होनेपर

प्रकट होते हैं, तब वे सब भूतोंकी बुद्धिको अपने स्ववशापादनद्वारेण परमार्थात्मतत्त्वविषय-वशमें करके परमार्थ-तत्त्वविषयक ज्ञानकी उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते हैं।

न हि इच्छाद्वेषदोषवशीकृतचित्तस्य यथा-

भूतार्थविषयज्ञानम् उत्पद्यते बहिः अपि किम् वक्तव्यं ताभ्याम् आविष्टबुद्धेः सम्मृढस्य

प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं च उत्पद्यते इति।

अतः तेन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत

भरतान्वयज सर्वभूतानि सम्मोहितानि सन्ति सम्मोह

सम्मृढतां सर्गे जन्मनि उत्पत्तिकाले इति एतद्

यान्ति गच्छन्ति हे परन्तप।

मोहवशानि एव सर्वभूतानि जायमानानि

जायन्ते इति अभिप्रायः।

यत एवम् अतः तेन द्वन्द्वमोहेन प्रतिबद्ध-प्रज्ञानानि सर्वभूतानि सम्मोहितानि

आत्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्मभावेन

मां न भजन्ते॥ २७॥

के पुनः अनेन द्वन्द्वमोहेन निर्मुक्ताः सन्तः त्वां विदित्वा यथाशास्त्रम् आत्मभावेन भजन्ते

इति अपेक्षितम् अर्थं दर्शयितुम् उच्यते—

येषां तु पुनः अन्तगतं समाप्तप्रायं क्षीणं पापं जनानां पुण्यकर्मणां पुण्यं कर्म येषां सत्त्वशृद्धिकारणं विद्यते ते पुण्यकर्माणः तेषां

पुण्यकर्मणाम्, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता यथोक्तेन द्वन्द्वमोहेन निर्मुक्ता भजन्ते मां परमात्मानं दृढव्रताः, एवम् एव परमार्थतत्त्वं न अन्यथा इति एवं

निश्चितविज्ञाना दुढव्रता उच्यन्ते॥ २८॥

जिसका चित्त इच्छा-द्वेषरूप दोषोंके वशमें फँस

रहा है, उसको बाहरी विषयोंके भी यथार्थ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोंसे जिसकी बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ़ पुरुषको अनेकों

प्रतिबन्धोंवाले अन्तरात्माके सम्बन्धमें ज्ञान नहीं होता, इसमें तो कहना ही क्या है?

उत्पन्न होते ही मूढभावमें फँस जाते हैं।

इसलिये हे भारत! अर्थात् भरतवंशमें उत्पन्न अर्जुन! उस इच्छा-द्वेष-जन्य द्वन्द्व-निमित्तक मोहके द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, हे परंतप! जन्मकालमें—

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी मोहके वशीभूत हुए ही उत्पन्न होते हैं।

ऐसा होनेके कारण द्वन्द्वमोहसे जिनका ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त प्राणी अपने आत्मारूप

मुझ (परमात्मा)-को नहीं जानते और इसीलिये वे आत्मभावसे मुझे नहीं भजते॥ २७॥

तो फिर इस द्वन्द्वमोहसे छूटे हुए ऐसे कौन-से मनुष्य हैं जो आपको शास्त्रोक्त प्रकारसे आत्मभावसे

भजते हैं? इस अपेक्षित अर्थको दिखानेके लिये कहते हैं-

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः॥ २८॥

जिन पुण्यकर्मा पुरुषोंके पापोंका लगभग अन्त हो गया होता है, अर्थात् जिनके कर्म पवित्र यानी

अन्त:करणकी शुद्धिके कारण होते हैं वे पुण्यकर्मा हैं ऐसे उपर्युक्त द्वन्द्वमोहसे मुक्त हुए वे दृढ्व्रती पुरुष मुझ

परमात्माको भजते हैं। 'परमार्थतत्त्व ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं 'ऐसे निश्चित विज्ञानवाले पुरुष

दृढ्व्रती कहे जाते हैं॥ २८॥

ते किमर्थं भजन्ते, इति उच्यते—

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्त्रमध्यात्मं कर्म चाखिलम्॥ २९॥

जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षार्थं मां परमेश्वरम् आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्तो यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यद् ब्रह्म परं तद् विदुः कृत्स्नं समस्तम्

अध्यात्मं **प्रत्यगात्मविषयं वस्तु तद् विदुः**, कर्म च अखिलं **समस्तं विदुः॥ २९॥**  जो पुरुष जरा और मृत्युसे छूटनेके लिये मुझ

वे किसलिये भजते हैं! सो कहते हैं-

परमेश्वरका आश्रय लेकर अर्थात् मुझमें चित्तको समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो परब्रह्म है उसको जानते हैं एवं समस्त अध्यात्म अर्थात्

(इसी प्रकार) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको

साधिभूताधिदैव अर्थात् अधिभूत और अधिदैवके

सहित जानते हैं एवं साधियज्ञ अर्थात् अधियज्ञके

सहित भी जानते हैं वे निरुद्ध-चित्त योगी लोग मरण-

कालमें भी मुझे यथावत् जानते हैं॥ ३०॥

अन्तरात्मविषयक वस्तुको और अखिल समस्त कर्मको भी जानते हैं॥ २९॥

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥३०॥

अधिभूताधिदैवं सह अधिभूताधिदैवेन साधिभूताधिदैवं च मां ये विदुः साधियज्ञं च

युक्तचेतसः समाहितचित्ता इति॥ ३०॥

साधिभूताधिदैवम् अधिभूतं च अधिदैवं च

**सह अधियज्ञेन साधियज्ञं ये विदुः** प्रयाणकाले अपि च **मरणकाले अपि च** मां ते विदुः

> इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवदीतासपनिषत्स बहाविद्यायां योगशास्त्रे

पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम

सप्तमोऽध्याय:॥७॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

14: 11 9 11

### अष्ट्रमोऽध्याय:

अर्जुन बोले—

'ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्त्रम्**' इत्यादिना भगवता** | '**ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्त्रम्**' इत्यादि वचनोंसे अर्जुनस्य प्रश्नबीजानि उपदिष्टानि अतः | (पूर्वाध्यायमें) भगवान्ने अर्जुनके लिये प्रश्नके बीजोंका

तत्प्रश्नार्थम्—

अर्जुन उवाच—

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम।

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥१॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥२॥

हे पुरुषोत्तम! वह ब्रह्मतत्त्व क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसको कहते हैं? अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन! इस देहमें अधियज्ञ कौन है और कैसे है तथा संयतचित्तवाले योगियोंद्वारा आप मरणकालमें किस प्रकार जाने जा सकते हैं?॥ १-२॥

एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय—

श्रीभगवानुवाच— अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्ज्ञितः॥३॥

अक्षरं न क्षरित इति परमात्मा 'तस्य वा । परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात् 'हे गार्गि! इस

अक्षरस्य प्रशासने गार्गि' (बृह० उ० ३।८।९)

इति श्रुतेः। ओङ्कारस्य च 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इति

परेण विशेषणाद् अग्रहणं परमम् इति च निरतिशये

ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम्।

'परम' विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ अक्षर शब्दसे 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इस वाक्यमें वर्णित

किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह परमात्मा ही 'ब्रह्म' है।

श्रीभगवान् बोले—

उपदेश किया था, अतः उन प्रश्नोंको पूछनेके लिये

इन प्रश्नोंका क्रमसे निर्णय करनेके लिये

किये हुए स्थित हैं 'इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका वर्णन

अक्षरके शासनमें ही यह सूर्य और चन्द्रमा धारण

ओंकारका ग्रहण नहीं किया गया है; क्योंकि 'परम' वह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्ममें ही अधिक

सम्भव-युक्तियुक्त है।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 282 उसी परब्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमें अन्तरात्मभाव प्रतिदेहं ब्रह्मण: तस्य एव परस्य

प्रत्यगात्मभावः स्वभावः। स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। आत्मानं देहम् अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया

प्रवृत्तं परमार्थब्रह्मावसानं वस्तु स्वभावः

अध्यात्मम् उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते।

भूतभावोद्भवकरो भूतानां भावो भूतभावः तस्य उद्भवो भूतभावोद्भवः तं करोति इति

भूतभावोद्भवकरो भूतवस्तृत्पत्तिकरः इत्यर्थः विसर्गी विसर्जनं देवतोद्देशेन चरुपुरोडाशादेः

द्रव्यस्य परित्यागः स एष विसर्गलक्षणो यज्ञः, कर्मसञ्ज्ञितः कर्मशब्दित इति एतत्। एतस्माद्

हि बीजभूताद् वृष्ट्यादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतानि उद्भवन्ति॥ ३॥

अधिभूतं क्षरो भावः अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे

अधिभूतं प्राणिजातम् अधिकृत्य भवति

असौ क्षर: क्षरित इति क्षरो इति। कः विनाशी भावो यत्किञ्चिद् जनिमद् वस्तु

पुरुष: पूर्णम् अनेन सर्वम् इति पुरि शयनाद्

इत्यर्थ: ।

वा पुरुष आदित्यान्तर्गतो हिरण्यगर्भः सर्व-

कहलाता है। अभिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीरको आश्रय

परिणाममें जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तत्त्व स्वभाव है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं अर्थात् वही अध्यात्म नामसे कहा जाता है।

है उसका नाम स्वभाव है, वह स्वभाव ही 'अध्यात्म'

बनाकर जो अन्तरात्मभावसे उसमें रहनेवाला है और

'भूतभाव-उद्भव-कर' अर्थात् भूतोंकी सत्ता

'भृतभाव' है। उसका उद्भव (उत्पत्ति) 'भृतभावोद्भव' है, उसको करनेवाला 'भूतभावोद्भवकर' यानी भूतवस्तुको

उत्पन्न करनेवाला, ऐसा जो विसर्ग अर्थात् देवोंके उद्देश्यसे चरु, पुरोडाश आदि (हवन करने योग्य) द्रव्योंका त्याग करना है, वह त्यागरूप यज्ञ, कर्म

नामसे कहा जाता है, इस बीजरूप यज्ञसे ही वृष्टि आदिके क्रमसे स्थावर-जङ्गम समस्त भूतप्राणी उत्पन्न होते हैं॥ ३॥

पुरुषश्चाधिदैवतम्।

देहभूतां वर॥४॥

जो प्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका नाम अधिभृत है। वह कौन है? क्षर—जो कि क्षय

होता है ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्तिशील पदार्थ हैं वे सब-के-सब अधिभृत हैं।

पुरुष अर्थात् जिससे यह सब जगत् परिपूर्ण

है अथवा जो शरीररूप पुरमें रहनेवाला होनेसे

पुरुष कहलाता है, वह सब प्राणियोंके इन्द्रियादि

करणोंका अनुग्राहक सूर्यलोकमें रहनेवाला हिरण्यगर्भ प्राणिकरणानाम् अनुग्राहकः सः अधिदैवतम्। अधिदैवत है।

\* शांकरभाष्य अध्याय ८ \*

अधियज्ञ: सर्वयज्ञाभिमानिनी देवता

विष्णवाख्या 'यज्ञो वै विष्णुः' इति श्रुतेः।

स हि विष्णुः अहम् एव अत्र अस्मिन् देहे यो यज्ञः तस्य अहम् अधियज्ञः, यज्ञो हि

देहनिर्वर्त्यत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो

भवति, देहभृतां वर॥ ४॥

यज्ञोंका अधिष्ठाता जो विष्णुनामक देवता है वह अधियज्ञ है। हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! इस देहमें

'यज्ञ ही विष्णु है' इस श्रुतिके अनुसार सब

जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप 'अधियज्ञ' मैं ही हैं। यज्ञ शरीरसे ही सिद्ध होता है, अत: यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है, इसलिये वह शरीरमें

रहनेवाला माना जाता है॥ ४॥

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥५॥ और जो पुरुष अन्तकालमें—मरणकालमें मुझ

अन्तकाले च मरणकाले माम् एव परमेश्वरं। विष्णुं स्मरन् मुक्त्वा परित्यज्य कलेवरं शरीरं यः

प्रयाति गच्छति स मद्भावं वैष्णवं तत्त्वं याति, न अस्ति न विद्यते अत्र अस्मिन् अर्थे संशयो याति

वा न वा इति॥ ५॥

न मद्विषय एव अयं नियमः किं तर्हि—

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।

यं यं वा अपि यं यं भावं देवताविशेषं

स्मरन् चिन्तयन् त्यजित परित्यजित अन्ते प्राणवियोगकाले कलेवरम्, तं तम् एव स्मृतं

तद्भावभावितः तस्मिन् भावः तद्भावः भावितः स्मर्यमाणतया अभ्यस्तो येन स

भावम् एव एति न अन्यं कौन्तेय सदा सर्वदा

तद्भावभावितः सन्॥ ६॥

है या नहीं, ऐसा कोई संशय नहीं है॥ ५॥

| केवल मेरे विषयमें ही यह नियम नहीं है,

परमेश्वर-विष्णुका ही स्मरण करता हुआ शरीर

छोड़कर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात् विष्णुके

परम तत्त्वको प्राप्त होता है। इस विषयमें प्राप्त होता

तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥६॥

देवताविशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोडता है, उस भावसे भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किये हुए भावको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं। उपास्य देवविषयक भावनाका नाम 'तद्भाव' है, वह

हे कुन्तीपुत्र! प्राणवियोगके समय (यह जीव)

जिस-जिस भी भावका अर्थात् (जिस किसी भी)

जिसने भावित यानी बारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यस्त किया हो, उसका नाम 'तद्भावभावित' है,

ऐसा होता हुआ (उसीको प्राप्त होता है)॥६॥

किं च— तथा— अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥८॥ अभ्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमर्पण-विषयभूते एकस्मिन् तुल्यप्रत्ययावृत्तिलक्षणो विलक्षणप्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः स च अभ्यासो योगः तेन युक्तं तत्र एव व्यावृतं योगिनः चेतः तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे गन्तुं शीलम् अस्य इति न अन्यगामि तेन नान्यगामिना परमं निरतिशयं

पुरुषं दिव्यं दिवि सूर्यमण्डले भवं याति गच्छति

हे पार्थ, अनुचिन्तयन् शास्त्राचार्योपदेशम् अनुध्यायन्

अत्र विद्यते॥ ७॥

इति एतत्॥ ८॥

हे पार्थ! अभ्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा, अर्थात् चित्तसमर्पणके आश्रयभूत मुझ एक परमात्मामें ही विजातीय प्रतीतियोंके व्यवधानसे रहित तुल्य प्रतीतिकी आवृत्तिका नाम 'अभ्यास' है, वह अभ्यास ही योग है, ऐसे अभ्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आलम्बनमें लगा हुआ, विषयान्तरमें न जानेवाला जो योगीका चित्त है उस चित्तद्वारा, शास्त्र और आचार्यके उपदेशानुसार चिन्तन करता हुआ योगी परम

निरतिशय—दिव्य पुरुषको—जो आकाशस्थ सूर्यमण्डलमें

परम पुरुष है-उसको प्राप्त होता है॥ ८॥

किं विशिष्टं च पुरुषं याति, इति उच्यते— | किन लक्षणोंसे युक्त परम पुरुषको (योगी) प्राप्त होता है? इसपर कहते हैं—

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।। ९।।

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः।

जायगा, इसमें संशय नहीं है॥ ७॥

करता है।

तथा—

कविं क्रान्तदर्शिनं सर्वज्ञं पुराणं चिरन्तनम् अनुशासितारं सर्वस्य जगतः प्रशासितारम् अणोः सूक्ष्माद् अपि अणीयांसं सूक्ष्मतरम् अनुस्मरेद् अनुचिन्तयेद् यः कश्चित् सर्वस्य कर्मफलजातस्य धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं विभज्य दातारम् अचिन्त्यरूपं न अस्य रूपं नियतं

विद्यमानम् अपि केनचित् चिन्तयितुं शक्यते

इति अचिन्त्यरूपः तम् आदित्यवर्णम् आदित्यस्य इव नित्यचैतन्यप्रकाशो वर्णो यस्य तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् अज्ञानलक्षणाद्

मोहान्धकारात् परम्। तम् अनुचिन्तयन् याति इति पूर्वेण एव

सम्बन्धः॥ ९॥

किं च—

भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्॥ १०॥

चलनवर्जितेन भक्त्या युक्तो भजनं भक्तिः तया युक्तो योगबलेन च एव योगस्य बले योगबलं

प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन

तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनितचित्तस्थैर्य-लक्षणं योगबलं तेन च युक्त इत्यर्थः। पूर्वं हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम्, तत ऊर्ध्व-

गामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण भ्रुवोः मध्ये प्राणम् आवेश्य स्थापयित्वा, सम्यग् अप्रमत्तः सन् स एवं बुद्धिमान् योगी 'कविं पुराणम्'

इत्यादिलक्षणं तं परं पुरुषम् उपैति प्रतिपद्यते दिव्यं द्योतनात्मकम्॥ १०॥

जो पुरुष भूत, भविष्यत् और वर्तमानको जाननेवाले—सर्वज्ञ, पुरातन, सम्पूर्ण संसारके शासक और अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर परमात्माका, जो कि सम्पूर्ण कर्मफलका विधायक

अर्थात् विचित्ररूपसे विभाग करके सब प्राणियोंको उनके कर्मोंका फल देनेवाला है तथा अचिन्त्यस्वरूप अर्थात् जिसका स्वरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी किसीके द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है एवं सूर्यके समान वर्णवाला अर्थात् सूर्यके समान नित्य चेतन प्रकाशमय वर्णवाला है और अज्ञानरूप मोहमय

अन्धकारसे सर्वथा अतीत है, उसका बारम्बार स्मरण

(वह) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त होता है, इस प्रकार पूर्वश्लोकसे सम्बन्ध है॥ ९॥

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव।

(जो योगी) अन्त समय—मृत्युकालमें भक्ति और योगबलसे युक्त हुआ—अर्थात् भजनका नाम भक्ति है

उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्कारोंके संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरताका नाम योगबल है, उससे भी युक्त हुआ, चञ्चलतारहित-अचल मनसे, पहले हृदय-कमलमें चित्तको स्थिर करके. फिर

ऊपरकी ओर जानेवाली नाड़ीद्वारा चित्तकी प्रत्येक

भूमिको क्रमसे जय करता हुआ भूकृटिके मध्यमें प्राणोंको स्थापन करके भली प्रकार सावधान हुआ (परमात्मस्वरूपका चिन्तन करता है) वह ऐसा बुद्धिमान् योगी 'कविं पुराणम्' इत्यादि लक्षणोंवाले उस दिव्य-चेतनात्मक परम पुरुषको प्राप्त होता

है॥ १०॥

पित्सितस्य ब्रह्मणो वेदविद्वदनादिविशेषण-विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान्—

पुनः अपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रति-

इत्यादि विशेषणोंद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं—

फिर भी भगवान् आगे बतलाये जानेवाले उपायोंसे प्राप्त होनेयोग्य और 'वेदविदो वदन्ति'

'हे गार्गि! ब्राह्मणलोग उसी इस अक्षरका वर्णन

किया करते हैं' इस श्रुतिके अनुसार वेदके परम

अर्थको जाननेवाले विद्वान् जिस अक्षरका अर्थात्

जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमात्माका 'वह न

स्थल है, न सुक्ष्म है' इस प्रकार सब विशेषोंका

वीतराग, यत्नशील संन्यासी यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति हो

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, ऐसे

एवं जिस अक्षरको जानना\* चाहनेवाले (साधक)

निराकरण करके वर्णन किया करते हैं.

जानेपर जिसमें प्रविष्ट होते हैं।

## यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये॥ ११॥

# यद् अक्षरं न क्षरित इति अक्षरम् अविनाशि

वेदविदो वेदार्थज्ञा वदन्ति 'तद्वा एतदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति' (बृह० उ० ३। ८। ८) इति श्रुतेः । सर्वविशेषनिवर्तकत्वेन अभिवदन्ति 'अस्थूलमनणु' (बृह० उ० ३।८।८) **इत्यादि।** किं च विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दर्शनप्राप्तौ

सत्यां यद् यतयो यतनशीलाः सन्त्यासिनो वीतरागा विगतो रागो येभ्यः ते वीतरागाः। यत् च अक्षरम् इच्छन्तो ज्ञातुम् इति वाक्यशेषः। ब्रह्मचर्यं गुरौ चरन्ति। तत् ते पदं तद् अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते

तुभ्यं सङ्ग्रहेण सङ्ग्रहः संक्षेपः तेन संक्षेपेण प्रवक्ष्ये कथयिष्यामि॥ ११॥

'स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कार-

मभिध्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच, एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः' इति उपक्रम्य 'यः पुनरेतं

त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत'

गुरुकुलमें ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया करते हैं, स्थान मैं तुझे संग्रहसे—संक्षेपसे बतलाता हूँ। संग्रह

वह अक्षरनामक पद अर्थात् प्राप्त करनेयोग्य

सिंक्षेपको कहते हैं॥ ११॥

वह जो कि मरणपर्यन्त ओंकारका भली प्रकार

सत्यकामके यह पूछनेपर कि 'हे भगवन्! मनुष्योंमेंसे

ध्यान करता रहता है वह उस साधनसे किस लोकको जीत लेता है? पिप्पलाद ऋषिने कहा कि हे सत्यकाम! यह ओंकार ही निःसंदेह परब्रह्म है और यही अपर ब्रह्म भी है।' इस प्रकार प्रसङ्ग

आरम्भ करके फिर 'जो कोई इस तीन मात्रावाले 'ओम्' इस अक्षरद्वारा परम पुरुषकी उपासना करता रहता

है।' इत्यादि वचनोंसे (प्रश्नोपनिषद्में),

(प्र० उ० ५। १-२-५) इत्यादिना वचनेन,

\* 'ज्ञातुम्' शब्द मूल श्लोकमें नहीं है, इसको भाष्यकारने वाक्यशेष माना है।

(कठोपनिषद्में)।

बतलायी गयी है.

'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्' **इति च उपक्रम्य** 

'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च

यद्वदिन्त। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं

सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्' (क० उ० १। २।

१४-१५) इत्यादिभिः च वचनैः। परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्

प्रतीकरूपेण च परब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन

मन्दमध्यमबुद्धीनां विवक्षितस्य ओङ्कारस्य उपासनं कालान्तरे मुक्तिफलम् उक्तं यत्,

तद् एव इह अपि 'कविं पुराण-मनुशासितारम्' 'यदक्षरं वेदविदो वदन्ति' इति च

उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति-पत्त्युपायभूतस्य ओङ्कारस्य कालान्तरमुक्ति-

फलम् उपासनम्, योगधारणासहितं वक्तव्यं प्रसक्तानुप्रसक्तं च यत्किञ्चिद् इति एवमर्थ उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते—

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च।

मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उपलब्धौ तानि सर्वाणि संयम्य

संयमनं कृत्वा, मनो हृदि हृदयप्ण्डरीके निरुध्य निरोधं कृत्वा निष्प्रचारम् आपाद्य, तत्र वशी-कृतेन मनसा हृदयाद् ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या

**ऊर्ध्वम् आरह्य** मूर्धि आधाय आत्मन: प्राणम्

आस्थितः प्रवृत्तो योगधारणां धारियतुम्॥ १२॥

सम्बन्ध है)॥ १२॥

यहाँ भी 'कविं पुराणमनुशासितारम्' 'यदक्षरं वेदविदो वदन्ति' इस प्रकार प्रतिपादन किये हए परब्रह्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तरूपसे उपायभूत जो ओंकार

है, उसकी कालान्तरमें मुक्तिरूप फल देनेवाली वही

तथा 'जो धर्मसे विलक्षण है और अधर्मसे भी

विलक्षण है' इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर

'समस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे हैं, समस्त तप जिसको बतला रहे हैं तथा जिस

परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यका पालन किया करते हैं, वह परमपद संक्षेपसे तुझे बतलाऊँगा; वह

है 'ओम्' ऐसा यह ( एक अक्षर )।' इत्यादि वचनोंसे

उसका प्रतीक (चिह्न) होनेसे मन्द और मध्यम

बुद्धिवाले साधकोंके लिये जो परब्रह्म-परमात्माकी प्राप्तिका साधनरूप माना गया है उस ओंकारकी

कालान्तरमें मुक्तिरूप फल देनेवाली जो उपासना

परब्रह्मका वाचक होनेसे एवं प्रतिमाकी भाँति

उपासना, योगधारणासहित कहनी है तथा उसके प्रसङ्ग और अनुप्रसङ्गमें आनेवाली बातें भी कहनी हैं। इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है—

समस्त द्वारोंका अर्थात् विषयोंकी उपलब्धिके द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोलक हैं उन सबका संयम करके एवं मनको हृदयकमलमें निरुद्ध करके अर्थात संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वशमें किये हुए

मनके सहारेसे हृदयसे ऊपर जानेवाली नाडीद्वारा ऊपर चढकर अपने प्राणोंको मस्तकमें स्थापन करके योगधारणाको धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक (परमगतिको प्राप्त होता है, इस प्रकार अगले श्लोकसे तत्र एव च धारयन्—

यः प्रयाति प्रियते,

गतिम्॥ १३॥

इत्यर्थः ।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म

'ओम्' इस एक अक्षररूप ब्रह्मका अर्थात् ब्रह्मके स्वरूपका लक्ष्य करानेवाले ओंकारका उच्चारण करता

व्याहरन्मामनुस्मरन्।

हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तन करता हुआ जो पुरुष शरीरको छोड़कर जाता है अर्थात्

उसी जगह (प्राणोंको) स्थिर रखते हुए-

मरता है. वह इस प्रकार शरीरको छोडकर जानेवाला परम गतिको पाता है। यहाँ 'त्यजन्देहम्' यह विशेषण

नहीं॥ १३॥

'मरण' का लक्ष्य करानेके लिये है। अभिप्राय यह कि देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके नाशसे

तथा—

अनन्यचित्तवाला अर्थात् जिसका चित्त अन्य किसी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो

योगी सर्वदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका स्मरण किया करता है। यहाँ 'सततम्' इस शब्दसे निरन्तरताका कथन है

और 'नित्यश:' इस शब्दसे दीर्घकालका कथन है, अत: यह समझना चाहिये कि छ: महीने या एक वर्ष ही नहीं किंतु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर मेरा स्मरण

करता है। हे पार्थ! उस नित्य-समाधिस्थ योगीके लिये मैं

सुलभ हूँ। अर्थात् उसको मैं अनायास प्राप्त हो जाता हूँ। जब कि यह बात है, इसलिये (मनुष्यको) अनन्य

चित्तवाला होकर सदा ही मुझमें समाहितचित्त रहना चाहिये॥ १४॥

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्॥१३॥

ओम् इति एकाक्षरं ब्रह्म ब्रह्मणः अभि-

धानभूतम् ओङ्कारं व्याहरन् उच्चारयन्

तदर्थभूतं माम् ईश्वरम् अनुस्मरन् अनुचिन्तयन्

स त्यजन परित्यजन देहं शरीरं त्यजन देहम् इति प्रयाणविशेषणार्थं देहत्यागेन

प्रयाणम् आत्मनो न स्वरूपनाशेन इत्यर्थः। स एवं त्यजन् याति गच्छति परमां प्रकृष्टां

क्रिं च— अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥१४॥ अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यस्य सः

अयम् अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां परमेश्नरं स्मरति नित्यशः।

सततम् इति नैरन्तर्यम् उच्यते। नित्यश इति दीर्घकालत्वम् उच्यते। न षण्मासं संवत्सरं वा किं तर्हि यावज्जीवं नैरन्तर्येण यो मां स्मरति

तस्य योगिनः अहं सुलभः सुखेन लभ्यः पार्थ नित्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः

यत एवम् अतः अनन्यचेताः सन् मयि सदा समाहितो भवेत्॥ १४॥

आपके सुलभ हो जानेसे क्या होगा? इसपर कहते

हैं कि मेरी सुलभ प्राप्तिसे जो होता है, वह सुन—

\* शांकरभाष्य अध्याय ८ \*

तद् मम सौलभ्येन यद् भवति—

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः॥१५॥

माम् उपेत्य **माम् ईश्वरम् उपेत्य मद्भावम्**। मुझ ईश्वरको पाकर अर्थात् मेरे भावको प्राप्त

आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्नुवन्ति। करके फिर (वे महापुरुष) पुनर्जन्मको नहीं पाते।

किंविशिष्टं पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति इति

तव सौलभ्येन किं स्यात्, इति उच्यते शृणु

तद्विशेषणम् आह—

दु:खालयं दु:खानाम् आध्यात्मिकादीनाम्

आलयम् आश्रयम् आलीयन्ते यस्मिन् दुःखानि

इति दुःखालयं जन्म। न केवल दुःखालयम्

अशाश्वतम् अनवस्थितस्वरूपं च न आप्नुवन्ति ईदुशं पुनर्जन्म महात्मानो यतयः संसिद्धिं मोक्षाख्यां

परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ताः। ये पुनः मां न

प्राप्नुवन्ति ते पुनः आवर्तन्ते॥ १५॥

किं पुन: त्वत्त: अन्यत् प्राप्ता: पुन: आवर्तन्ते | तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त

इति उच्यते— आब्रह्मभुवनाल्लोकाः

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥१६॥

आब्रह्मभुवनाद् भवन्ति यस्मिन् भूतानि इति

भुवनं ब्रह्मभुवनं ब्रह्मलोक इत्यर्थः।

आब्रह्मभुवनात् सह ब्रह्मभुवनेन लोकाः सर्वे पुनरावर्तिनः पुनरावर्तनस्वभावा हे अर्जुन। माम्

एकम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिः न विद्यते॥ १६॥

किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट

करनेके लिये उसके विशेषण बतलाते हैं-आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दु:खोंका जो

स्थान—आधार है अर्थात् समस्त दु:ख जिसमें रहते

हैं, केवल दु:खोंका स्थान ही नहीं जो अशाश्वत भी है अर्थात् जिसका स्वरूप स्थिर नहीं है, ऐसे पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हुए

महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते। परंतु जो मुझे प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमें आते हैं॥ १५॥

होनेवाले पुरुष फिर संसारमें आते हैं? इसपर कहा

जाता है-पुनरावर्तिनोऽर्जुन।

जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते हैं उसका

नाम भुवन है, ब्रह्मलोक ब्रह्मभुवन कहलाता है। हे अर्जुन! ब्रह्मलोकपर्यन्त अर्थात् ब्रह्मलोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती हैं अर्थात् जिनमें जाकर फिर

संसारमें जन्म लेना पड़े, ऐसे हैं। परंतु हे कुन्तीपुत्र!

केवल एक मुझे प्राप्त होनेपर फिर पुनर्जन्म—पुनरुत्पत्ति नहीं होती॥ १६॥

ब्रह्मलोकसहिता लोकाः कस्मात् ।

पुनरावर्तिनः, कालपरिच्छिन्नत्वात्, कथम्-सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्वह्मणो

रात्रिं युगसहस्त्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥१७॥ सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रं युगानि पर्यन्तः पर्यव-

सानं यस्य अहः तद् अहः सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मणः प्रजापतेः विराजो विदुः। रात्रिम् अपि युगसहस्रान्ताम् अहःपरिमाणाम्

एव। के विदुः इति आह—

ते अहोरात्रविदः कालसङ्ख्याविदो जना इत्यर्थः। यत एवं कालपरिच्छिन्नाः ते अतः

पुनरावर्तिनो लोकाः॥ १७॥

उच्यते—

सञ्ज्ञके॥ १८॥

प्रजापतेः अहनि यद् भवति रात्रौ च तद् |

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते

अव्यक्ताद् अव्यक्तं प्रजापतेः स्वापावस्था तस्माद् अव्यक्ताद् व्यक्तयो व्यज्यन्ते इति

व्यक्तयः स्थावरजङ्गमलक्षणाः सर्वाः प्रजाः प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह्न आगमः अहरागमः

तस्मिन् अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रबोधकाले। तथा रात्र्यागमे ब्रह्मण: स्वापकाले प्रलीयन्ते

सर्वा व्यक्तयः तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त-

परिच्छिन्न कैसे हैं ?—

ब्रह्मलोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती किस

कारणसे हैं? कालसे परिच्छिन्न हैं इसलिये; कालसे

ब्रह्मा-प्रजापति अर्थात् विराट्के एक दिनको, एक सहस्रयुगकी अवधिवाला अर्थात् जिसका एक सहस्रयुगमें अन्त हो, ऐसा समझते हैं।

तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सहस्रयुगकी अवधिवाली

अर्थात् दिनके बराबर ही समझते हैं। ऐसा कौन समझते हैं? सो कहते हैं— वे दिन और रातके तत्त्वको जाननेवाले, अर्थात्

कालके परिमाणको जाननेवाले योगीजन ऐसा जानते हैं। इस प्रकार कालसे परिच्छित्र होनेके कारण वे

सभी लोक पुनरावृत्तिवाले हैं॥ १७॥ प्रजापतिके दिनमें और रात्रिमें जो कुछ होता है उसका वर्णन किया जाता है—

तत्रैवाव्यक्तसञ्ज्ञके ॥ १८ ॥

दिनके आरम्भकालका नाम 'अहरागम' है, ब्रह्माके दिनके आरम्भकालमें अर्थात् ब्रह्माके प्रबोधकालमें अव्यक्तसे—प्रजापतिकी निद्रावस्थासे समस्त व्यक्तियाँ— स्थावर-जङ्गमरूप समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं-

प्रकट होती हैं। जो व्यक्त-प्रकट होती है, उसका नाम व्यक्ति है। तथा रात्रिके आनेपर—ब्रह्माके शयन करनेके समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिकी निद्रावस्थामें ही

समस्त प्राणी लीन हो जाते हैं॥ १८॥

न किये कर्मोंका फल मिलना और किये हुए

कर्मोंका फल न मिलना, इस दोषका परिहार करनेके

लिये, बन्धन और मुक्तिका मार्ग बतलानेवाले

\* शांकरभाष्य अध्याय ८ \*

अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशदोषपरिहारार्थम्, बन्धमोक्षशास्त्रप्रवृत्तिसाफल्यप्रदर्शनार्थम् अविद्यादि-

क्लेशमूलकर्माशयवशात् च अवशो भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः संसारे

वैराग्यप्रदर्शनार्थं च इदम् आह—

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ भूतग्रामो भूतसमुदायः स्थावरजङ्गमलक्षणो

यः पूर्वस्मिन् कल्पे आसीत् स एव अयं न अन्यो भूत्वा भूत्वा अहरागमे प्रलीयते पुनः पुनः रात्र्यागमे अहः क्षये अवशः अस्वतन्त्र एव पार्थ,

प्रभवति अवश एव अहरागमे॥ १९॥ यद् उपन्यस्तम् अक्षरं तस्य प्राप्त्युपायो

निर्दिष्टः 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इत्यादिना। अथ इदानीम् अक्षरस्य एव स्वरूपनिर्दिदिक्षया इदम्

उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम् इति-परस्तस्मात् भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥२०॥

परो व्यतिरिक्तो भिन्नः। कुतः तस्मात् पूर्वोक्तात्। तु शब्दः अक्षरस्य विवक्षितस्य

अव्यक्ताद् वैलक्षण्यप्रदर्शनार्थः । भावः अक्षराख्यं परं ब्रह्म। व्यतिरिक्तत्वे सित अपि सालक्षण्यप्रसङ्गः अस्ति इति तद्विनिवृत्त्यर्थम् आह—अन्य इति।

अन्यो विलक्षणः स च अव्यक्तः अनिन्द्रय-

गोचरः।

शास्त्रवाक्योंकी सफलता दिखानेके लिये और 'अविद्यादि पञ्च-क्लेशमूलक कर्मसंस्कारोंके वशमें पड़कर पराधीन हुआ प्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन्न हो-होकर लय हो जाता है'-इस प्रकारके कथनसे संसारमें वैराग्य दिखलानेके लिये यह कहते हैं—

प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

जो पहले कल्पमें था, वही-दूसरा नहीं-यह स्थावर-जङ्गमरूप भूतोंका समुदाय ब्रह्माके दिनके आरम्भमें, बारंबार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति और

रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ ही बारंबार लय होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर दिनके प्रवेशकालमें पुनः उत्पन्न होता जाता है॥ १९॥ जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी प्राप्तिका उपाय 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इत्यादि कथनसे

बतला दिया। अब उसी अक्षरके स्वरूपका निर्देश

करनेकी इच्छासे यह बतलाया जाता है कि 'इस योगमार्गद्वारा अमुक वस्तु मिलती है'—

अक्षरकी उस पूर्वोक्त अव्यक्तसे विलक्षणता दिखलानेके लिये है। (वह अव्यक्त) भाव यानी अक्षरनामक परब्रह्म परमात्मा अत्यन्त भिन्न है। किससे? उस पहले कहे हुए अव्यक्तसे।

'तु' शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेवाले

भिन्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो सकती है ? इस शंकाकी निवृत्तिके लिये कहते हैं कि वह

इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अव्यक्तभाव अन्य— दुसरा है अर्थात् सर्वथा विलक्षण है।

परः तस्माद् इति उक्तम्, कस्मात् पुनः परः, पूर्वोक्ताद् भूतग्रामबीजभूताद् अविद्या-

लक्षणाद् अव्यक्तात्। सनातनः चिरन्तनः यः

स भावः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ २०॥

वह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविद्यारूप अव्यक्तसे परे है। ऐसा जो सनातन भाव अर्थात् सदासे

उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है?

होनेवाला भाव है, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियोंका

जो वह 'अव्यक्त' 'अक्षर' ऐसे कहा गया है

नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता॥ २०॥

## अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥२१॥

यः असौ अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम् एव

अक्षरसञ्ज्ञकम् अव्यक्तं भावम् आहुः परमां

प्रकृष्टां गतिम्। यं भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते

संसाराय तद् धाम स्थानं परम प्रकृष्टं मम विष्णोः परमं पदम् इत्यर्थः ॥ २१॥

तल्लब्धेः उपाय उच्यते—

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्॥२२॥

पुरुषः पुरि शयनात् पूर्णत्वाद् वा स परः पार्थ परो निरतिशयो यस्मात् पुरुषाद् न परं

किञ्चित् स भक्त्या लभ्यः तु ज्ञानलक्षणया **आत्मविषयया**—यस्य पुरुषस्य

अन्तःस्थानि **मध्यस्थानि कार्यभूतानि** भूतानि। कार्यं हि कारणस्य अन्तर्विति

येन पुरुषेण सर्वम् इदं जगत् ततं व्याप्तम् आकाशेन इव घटादि॥ २२॥

भवति ।

उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परम-श्रेष्ठ गति कहते हैं। जिस परम भावको प्राप्त होकर (मनुष्य)

फिर संसारमें नहीं लौटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान

है अर्थात् मुझ विष्णुका परमपद है॥ २१॥

उस परमधामकी प्राप्तिका उपाय बतलाया

जाता है—

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।

शरीररूप पुरमें शयन करनेसे या सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है। हे पार्थ! वह निरतिशय परमपुरुष, जिससे पर (सूक्ष्म-श्रेष्ठ) अन्य

कुछ भी नहीं है, जिस पुरुषके अन्तर्गत समस्त कार्यरूप भूत स्थित हैं-क्योंकि कार्य कारणके अन्तर्वर्ती हुआ करता है—और जिस पुरुषसे यह सारा संसार आकाशसे घट आदिकी भाँति व्याप्त है। ऐसा

परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात् आत्मविषयक ज्ञानरूप

भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है॥ २२॥

करनेके लिये किया गया है—

इस अगले पदसे सम्बन्ध है।

गुणविशेषसे योगी हैं।

जिन्होंने ओंकारमें ब्रह्मबृद्धि सम्पादन की है, जिन्हें

कालान्तरमें मुक्ति मिलनेवाली है तथा यहाँ जिनका प्रकरण

चल रहा है, उन योगियोंकी ब्रह्मप्राप्तिके लिये आगेका

मार्ग बताना चाहिये। अत: विवक्षित अर्थको बतलानेके लिये ही 'यत्र काले' इत्यादि अगले श्लोक कहे जाते

हैं। यहाँ पुनरावर्ती मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्तुति

'यत्र काले' इस पदका व्यवधानयुक्त 'प्रयाताः'

जिस कालमें अनावृत्तिको-अपनर्जन्मको और जिस कालमें आवृत्तिको—उससे विपरीत पुनर्जन्मको

योगी लोग पाते हैं। 'योगिन:' इस पदसे कर्म करनेवाले कर्मी लोग भी योगी कहे गये हैं; क्योंकि

'कर्मयोगेन योगिनाम्' इस विशेषणसे कर्मी भी किसी

तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन! जिस कालमें मरे हुए योगी लोग पुनर्जन्मको नहीं पाते और जिस

प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशितब्रह्मबुद्धीनां कालान्तरम्क्तिभाजां ब्रह्मप्रतिपत्तये उत्तरो

मार्गो वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि

विवक्षितार्थसमर्पणार्थम् उच्यते। आवृत्ति-

मार्गोपन्यास इतरमार्गस्तृत्यर्थः —

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ॥२३॥

यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्धः।

यत्र यरिमन् काले तु अनावृत्तिम् अपुनर्जन्म

आवृत्तिं तद्विपरीतां च एव। योगिन इति योगिनः कर्मिणः च उच्यन्ते। कर्मिणः तु गुणतः 'कर्मयोगेन

योगिनाम्' इति विशेषणाद् योगिनः। यत्र काले प्रयाता मृता योगिनः अनावृत्तिं

यान्ति यत्र काले च प्रयाता आवृत्तिं यान्ति तं

कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ॥ २३॥

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥२४॥

अग्नि: कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति: देवता एव कालाभिमानिनी। अथवा अग्निज्योतिषी

यथाश्रुते एव देवते। भ्यसां तु निर्देशो 'यत्र काले' 'तं कालम्' कालका वर्णन करता हुँ॥ २३॥

कालमें मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते हैं मैं अब उस

यहाँ अग्नि कालाभिमानी देवताका वाचक है तथा ज्योति भी कालाभिमानी देवताका ही वाचक है,

अथवा अग्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध वैदिक देवता ही हैं।

जिस वनमें आमके पेड अधिक होते हैं उसको जैसे आमका वन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ

कालाभिमानी देवताओंका वर्णन अधिक होनेसे 'यत्र काले' 'तं कालम्' इत्यादि कालवाचक शब्दोंका प्रयोग किया गया है।

इति आम्रवणवत्।

श्रीमद्भगवद्गीता \* 228 तथा अहर्देवता अहः शुक्लः शुक्ल-(अभिप्राय यह कि जिस मार्गमें अग्निदेवता,

पक्षदेवता षण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देवता

एव मार्गभूता इति स्थितः अन्यत्र न्यायः

तत्र तिस्मन् मार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति ब्रह्म

ब्रह्मविदो **ब्रह्मोपासनपरा** जनाः। क्रमेण इति

वाक्यशेष:।

न हि सद्योम्किभाजां सम्यग्दर्शननिष्ठानां गतिः आगतिः वा क्वचिद् अस्ति 'न तस्य प्राणा

उत्क्रामन्ति ' इति श्रुतेः ब्रह्मसंलीनप्राणा एव ते

ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एव ते॥ २४॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्।

चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥ २५॥ धूमो रात्रिः धूमाभिमानिनी रात्र्यभिमानिनी

च देवता। तथा कृष्ण: कृष्णपक्षदेवता। षण्मासा

दक्षिणायनम् इति च पूर्ववद् देवता एव। तत्र चन्द्रमिस भवं चान्द्रमसं ज्योतिः फलम्

इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्य भुक्त्वा तत्क्षयाद् निवर्तते॥ २५॥

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

शुक्लकृष्णे शुक्ला च कृष्णा च शुक्लकृष्णे। ज्ञानप्रकाशकत्वात् शुक्ला तदभावात्

और उत्तरायणके छ: महीनोंका देवता है उस मार्गमें (अर्थात् उपर्युक्त देवताओंके अधिकारमें) मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामें तत्पर हुए पुरुष क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। यहाँ उत्तरायण मार्ग भी देवताका ही वाचक है; क्योंकि अन्यत्र (ब्रह्मसूत्रमें)

ज्योतिदेवता,) दिनका देवता, शुक्ल-पक्षका देवता

भी यही न्याय माना गया है। जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सद्योमुक्तिके पात्र होते हैं उनका आना-जाना कहीं नहीं होता! श्रुति भी कहती है, 'उसके

प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते।' वे तो 'ब्रह्मसंलीनप्राण' अर्थात् ब्रह्ममय-ब्रह्मरूप ही हैं॥ २४॥

जिस मार्गमें धूम और रात्रि है अर्थात् धूमाभिमानी और रात्रि-अभिमानी देवता हैं तथा कृष्णपक्ष अर्थात् कृष्णपक्षका देवता है एवं दक्षिणायनके छ: महीने हैं

अर्थात् पूर्ववत् दक्षिणायन मार्गाभिमानी देवता है, उस मार्गमें (उन उपर्युक्त देवताओंके अधिकारमें मरकर) गया हुआ योगी अर्थात् इष्ट-पूर्त आदि कर्म करनेवाला कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको अर्थात् कर्मफलको प्राप्त होकर-भोगकर उस कर्मफलका क्षय होनेपर लौट

शुक्ल और कृष्ण-ये दो मार्ग, अर्थात् जिसमें

आता है॥ २५॥

ज्ञानका प्रकाश है वह शुक्ल और जिसमें उसका अभाव है वह कृष्ण—ऐसे ये दोनों मार्ग जगत्के लिये नित्य—

कृष्णा। एते शुक्लकृष्णे हि गती जगत इति सदासे माने गये हैं; क्योंकि जगत् नित्य है। यहाँ

अधिकृतानां ज्ञानकर्मणोः न जगतः सर्वस्य एव

एते गती सम्भवतः शाश्वते नित्ये संसारस्य

नित्यत्वाद् मते अभिप्रेते।

तत्र एकया शुक्लया याति अनावृत्तिम्

अन्यया इतरया आवर्तते पुनः भूयः॥ २६॥

जगत्-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त गतिके अधिकारी हैं उन्हींको समझना चाहिये. क्योंकि सारे

हे पार्थ! इन उपर्युक्त दोनों मार्गींको इस प्रकार जाननेवाला कि 'एक पुनर्जन्मरूप संसारको देनेवाला

संसारके लिये यह गति सम्भव नहीं है।

उन दोनों मार्गींमेंसे एक —शुक्लमार्गसे गया हुआ तो फिर लौटता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया हुआ

लौट आता है॥ २६॥

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन॥२७॥

न एते यथोक्ते सृती मार्गी पार्थ जानन्

संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी न

मुह्यति कश्चन **कश्चिद् अपि**। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः समाहितो भव अर्जुन ॥ २७॥ | योगयुक्त हो अर्थात् समाधिस्थ हो॥ २७॥

शृण् योगस्य माहात्म्यम्—

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्।

वेदेषु सम्यग् अधीतेषु यज्ञेषु च साद्गुण्येन

अनुष्ठितेषु तपःसु च सुतप्तेषु दानेषु च सम्यग् दत्तेषु यद् एतेषु पुण्यफलं पुण्यस्य फलं पुण्यफलं प्रदिष्टं शास्त्रेण अत्येति अतीत्य गच्छति तत् सर्वं

फलजातम् इदं विदित्वा सप्तप्रश्ननिर्णयद्वारेण उक्तं सम्यग् अवधार्य अनुष्ठाय योगी, परं प्रकृष्टम्

ऐश्वरं स्थानम् उपैति प्रतिपद्यते, आद्यम् आदौ भवं कारणं ब्रह्म इत्यर्थ:॥ २८॥

है और दूसरा मोक्षका कारण है' कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिये हे अर्जुन! तू सब समय

योगका माहात्म्य सुन—

अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥ इनको जानकर अर्थात् इन सात प्रश्नोंके निर्णयद्वारा

> कहे हुए रहस्यको यथार्थ समझकर और उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष, भलीभाँति पढ़े हुए वेद, श्रेष्ठ गुणोंसहित सम्पादन किये हुए यज्ञ, भली प्रकार

> किये हुए तप और यथार्थ पात्रको दिये हुए दान इन सबका शास्त्रोंने जो पुण्य-फल बतलाया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है और आदिमें होनेवाले

सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ ऐश्वर-पदको अर्थात् ब्रह्मको पा लेता है॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे तारकब्रह्मयोगो नामाष्ट्रमोऽध्याय:॥८॥

#### नवमोऽध्यायः

अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण उक्तः। तस्य च फलम् अग्न्यर्चिरादिक्रमेण कालान्तरे ब्रह्मप्राप्तिलक्षणम् एव अनावृत्तिरूपं

निर्दिष्टम्।

तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम् अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशङ्का-

व्याविवृत्सया— श्रीभगवानवान

श्रीभगवानुवाच—

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥१॥

इदं ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम् उक्तं च पूर्वेषु अध्यायेषु तद् बुद्धौ सन्निधीकृत्य इदम् इति

आह। तु शब्दो विशेषनिर्धारणार्थः।

इदम् एव सम्यग्ज्ञानं साक्षाद् मोक्षप्राप्तिसाधनम् 'वासुदेवः सर्वमिति' 'आत्मैवेदं सर्वम्' (बृह०

उ० २।४।६) 'एकमेवाद्वितीयम्' (छा० उ० ६।

२। १) **इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः। न अन्यत्।** 'अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते

क्षय्यलोका भवन्ति**' इत्यादिश्रुतिभ्यः च।** 

ते **तुभ्यं** गुह्यतमं **गोप्यतमं** प्रवक्ष्यामि **कथियामि** अनसूयवे **असूयारहिताय। किं तत.** ज्ञानम. **किंविशिष्टं** विज्ञानसहितम

**किं तत्,** ज्ञानम्, **किंविशिष्टं** विज्ञानसहितम् अनुभवयुक्तम्। अंगोंसहित वर्णन किया है और उसका फल अग्नि, ज्योति आदिकी प्राप्तिके क्रमसे कालान्तरमें ब्रह्म-

आठवें अध्यायमें सुषुम्ना नाड़ीद्वारा धारणायोगका

प्राप्तिरूप और अपुनरावृत्तिरूप दिखलाया गया है। वहाँ (यह शङ्का होती है कि) क्या इस प्रकार साधन करनेसे ही मोक्षप्राप्तिरूप फल मिलता है अन्य

किसी प्रकारसे नहीं मिलता? इस शङ्काको निवृत्त करनेकी इच्छासे श्रीभगवान् बोले—

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।

जो ब्रह्मज्ञान आगे कहा जायगा और जो कि पूर्वके अध्यायोंमें भी कहा जा चुका है, उसको

बुद्धिके सामने रखकर यहाँ 'इदम्' शब्दका प्रयोग किया है। 'तु' शब्द अन्यान्य ज्ञानोंसे इसे अलग करके विशेषतासे लक्ष्य करानेके लिये है।

यही यथार्थ ज्ञान साक्षात् मोक्षप्राप्तिका साधन है। जो कि 'सब कुछ वासुदेव ही है' 'आत्मा ही यह समस्त जगत् है' 'ब्रह्म अद्वितीय एक ही है' इत्यादि

श्रुति–स्मृतियोंसे दिखलाया गया है, (इसके अतिरिक्त) और कोई (मोक्षका साधन) नहीं है।

अपना स्वामी माननेवाले मनुष्य विनाशशील लोकोंको प्राप्त होते हैं' इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध होता है।

'जो इससे विपरीत जानते हैं वे अपनेसे भिन्न

तुझ असूयारहित भक्तसे मैं यह अति गोपनीय विषय कहूँगा।

वह क्या है ? ज्ञान। कैसा ज्ञान ? विज्ञानसहित अर्थात् अनुभवसहित ज्ञान। \* शांकरभाष्य अध्याय ९\* 220 जिस ज्ञानको जानकर अर्थात् पाकर तू संसाररूप

संसारबन्धनात्॥ १॥ तत् च-

राजविद्या

सर्वविद्यानाम्।

वक्तव्यम्।

राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। धर्म्यं प्रत्यक्षावगमं

यद् ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मोक्ष्यसे अशुभात्

तथा राजगुह्यं गुह्यानां राजा। पवित्रम् पावनम्

इदम् उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम् इदं

ब्रह्मज्ञानम् उत्कृष्टतमम्। अनेकजन्मसहस्त्रसञ्चितम्

अपि धर्माधर्मादि समूलं कर्म क्षणमात्राद्

भस्मीकरोति यतः अतः किं तस्य पावनत्वं

किं च प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव

अनेकगुणवतः अपि धर्मविरुद्धत्वं दुष्टं न

अवगमो यस्य तत् प्रत्यक्षावगमम्।

सुसुखं कर्तुमव्ययम्॥२॥

वह ज्ञान—

। बन्धनसे मुक्त हो जायगा॥ १॥

अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त विद्याओंका राजा है। ब्रह्मविद्या सब विद्याओंमें

अतिशय देदीप्यमान है यह प्रसिद्ध ही है।

राजविद्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्वात् दीप्यते हि इयम् अतिशयेन ब्रह्मविद्या

> तथा (यह ज्ञान) समस्त गुप्त रखनेयोग्य भावोंका भी राजा है। एवं यह बड़ा पवित्र और उत्तम भी है,

> अर्थात् सम्पूर्ण पवित्र करनेवालोंको पवित्र करनेवाला यह ब्रह्मज्ञान सबसे उत्कृष्ट है। जो अनेक सहस्र जन्मोंमें इकट्ठे हुए पुण्य-पापादि कर्मोंको क्षणमात्रमें मूलसहित भस्म कर देता है उसकी पवित्रताका क्या

कहना है?

साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाला है, अर्थातु सुख आदिकी भाँति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है।

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध देखा जाता है, परंतु आत्मज्ञान उनकी तरह धर्मविरोधी नहीं है बल्कि धर्म्य-धर्ममय है अर्थात् धर्मसे युक्त है।

ऐसा पदार्थ भी दु:सम्पाद्य (प्राप्त करनेमें बड़ा कठिन) हो सकता है। इसलिये कहते हैं कि वह ज्ञान रत्नोंके विवेक-विज्ञानकी भाँति समझनेमें बड़ा सुगम है।

परंतु संसारमें अल्प परिश्रमसे सुखपूर्वक सम्पन्न होनेवाले कर्मोंका अल्प फल और कठिनतासे सम्पन्न होनेवाले कर्मींका महान् फल देखा गया है, अत: यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेवाला होनेके कारण

अपने फलका क्षय होनेपर क्षीण हो जायगा, ऐसी

शङ्का प्राप्त होनेपर कहते हैं-

तथा आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु धर्म्यं धर्माद् अनपेतम्। एवम् अपि स्याद् दु:सम्पाद्यम् इति अत

आह सुसुखं कर्तुं यथा रत्नविवेकविज्ञानम्। तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुखसम्पाद्यानाम्

अल्पफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दुष्टम् इति इदं तु सुखसम्पाद्यत्वात् फलक्षयाद् व्येति

इति प्राप्तम् अत आह—

\* श्रीमद्भगवदीता \*

### मृत्युसंसारः तस्य वर्त्म नरकतिर्यगादिप्राप्तिमार्गः तस्मिन् एव वर्तन्त इत्यर्थः॥ ३॥ बारम्बार घुमते रहते हैं॥ ३॥ स्तुत्या अर्जुनम् अभिमुखीकृत्य आह— करके कहते हैं—

क्क, मृत्युसंसारवर्त्मनि मृत्युयुक्तः संसारो

इति मत्प्राप्तिमार्गसाधनभेदभक्तिमात्रम् अपि अप्राप्य

इत्यर्थः। निवर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते।

२२८

मया ततमिदं सर्वं मत्स्थानि सर्वभूतानि न

तिस्मन् मिय अव्यक्तमृतौं स्थितानि मत्स्थानि

सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि।

इत्यर्थ: ।

मया मम यः परो भावः तेन ततं व्याप्तं

सर्वम् इदं जगद् अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता परमभाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी मन, मूर्तिः स्वरूपं यस्य मम सः अहम् अव्यक्तमूर्तिः तेन मया अव्यक्तमूर्तिना करणागोचरस्वरूपेण

बुद्धि और इन्द्रियोंका विषय नहीं है, ऐसे मुझ अव्यक्तमूर्तिद्वारा यह समस्त जगत् व्याप्त है— परिपूर्ण है। उस अव्यक्तस्वरूप मुझ परमात्मामें ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं।

जगदव्यक्तमूर्तिना।

चाहं तेष्ववस्थितः॥४॥

उनके लिये आशङ्का भी नहीं हो सकती, मेरी प्राप्तिके

मार्गकी साधनरूप भेदभक्तिको भी प्राप्त न होकर

कहाँ घूमते रहते हैं ? मृत्युयुक्त संसारके मार्गमें,

इस प्रकार ज्ञानकी प्रशंसाद्वारा अर्जुनको सम्मुख

मुझ अव्यक्तरूप परमात्माद्वारा अर्थात् मेरा जो

अर्थात् जो संसार मृत्युयुक्त है उस मृत्युसंसारके नरक

और पशु-पक्षी आदि योनियोंकी प्राप्तिरूप मार्गमें वे

निश्चय ही घूमते रहते हैं।

क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारके योग्य

न हि निरात्मकं किञ्चिद् भूतं व्यवहाराय अवकल्पते अतो मत्स्थानि मया आत्मना

आत्मवत्त्वेन स्थितानि अतो मिय स्थितानि इति उच्यन्ते।

तेषां भूतानाम् अहम् एव आत्मा इति अतः

तेषु स्थित इति मूढबुद्धीनाम् अवभासते। अतः ब्रवीमि न च अहं तेषु भूतेषु अवस्थितः, मूर्तवत्

संश्लेषाभावेन आकाशस्य अपि अन्तरतमो

हि अहम्। न हि असंसर्गि वस्तु क्रचिद् आधेयभावेन

अवस्थितं भवति॥ ४॥

अत एव असंसर्गित्वाद् मम—

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृत्र च भूतस्थो

न च मत्स्थानि भूतानि ज्रह्मादीनि पश्य मे

योगं युक्तिं घटनं मे मम ऐश्वरम् ईश्वरस्य इमम् ऐश्वरं योगम् आत्मनो याथातम्यम् इत्यर्थः।

तथा च श्रुति: असंसर्गित्वाद् असङ्गतां दर्शयति 'असङ्गो न हि सज्जते' (बृह० उ० ३।

९। २६) इति।

इदं च आश्चर्यम् अन्यत् पश्य भूतभृद् असङ्गः अपि सन् भूतानि बिभर्ति न च

भूतस्थो यथोक्तेन न्यायेन दर्शितत्वाद् भूतस्थत्वा-नुपपत्तेः।

कथं पुनः उच्यते असौ मम आत्मा इति, विभज्य देहादिसङ्गातं तस्मिन् अहङ्कारम् अध्यारोप्य लोकबुद्धिम् अनुसरन् व्यपदिशति

अर्थात् मुझ परमात्मासे ही आत्मवान् हो रहे हैं, इसलिये मुझमें स्थित कहे जाते हैं। उन भूतोंका वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ इसलिये अज्ञानियोंको ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें स्थित

नहीं समझा जाता। अतः वे सब मुझमें स्थित हैं

हूँ, अत: कहता हूँ कि मैं उन भूतोंमें स्थित नहीं हूँ। क्योंकि साकार वस्तुओंकी भाँति मुझमें संसर्गदोष नहीं है। इसलिये मैं बिना संसर्गके सुक्ष्मभावसे आकाशके भी अन्तर्व्यापी हूँ। सङ्गृहीन वस्तु कहीं भी आधेयभावसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है॥ ४॥

| मैं असंसर्गी हूँ इसलिये—

ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ (वास्तवमें) ब्रह्मादि सब प्राणी भी मुझमें स्थित

देख, अर्थात् मुझ ईश्वरके योगको यानी यथार्थ आत्मतत्त्वको समझ। 'संसर्गरहित आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता' यह श्रुति भी संसर्गरहित होनेके कारण (आत्माकी) निर्लेपता दिखलाती है।

नहीं हैं, तू मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको

यह और भी आश्चर्य देख कि भूतभावन मेरा आत्मा संसर्गरहित होकर भी भूतोंका भरण-पोषण करता रहता है परंतु भूतोंमें स्थित नहीं है। क्योंकि परमात्माका भूतोंमें स्थित होना सम्भव नहीं, यह बात

उपर्युक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलाया जा चुका है। पू०—(जब कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु ही नहीं है) तो 'मेरा आत्मा' यह कैसे कहा जाता है?

उ० — लौकिक बुद्धिका अनुकरण करते हुए देहादि संघातको आत्मासे अलग करके फिर उसमें अहंकारका मम आत्मा **इति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य** अध्यारोप करके 'मेरा आत्मा' ऐसा कहते हैं, आत्मा \* श्रीमद्भगवद्गीता \*

230

प्रलयकाले। पुनः भूयः तानि भूतानि उत्पत्ति- हैं और फिर कल्पके आदिमें अर्थात् उत्पत्तिकालमें काले कल्पादौ विसृजामि उत्पादयामि अहं पहलेकी भाँति पुनः उन प्राणियोंको रचता हूँ—उत्पर्ववत्॥ ७॥

एवं अविद्यालक्षणाम्— इस प्रकार अविद्यारूप—

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्त्रमवशं प्रकृतेर्वशात्॥८॥ प्रकृतिं स्वां स्वीयाम् अवष्टभ्य वशीकृत्य । अपनी प्रकृतिको वशमें करके, मैं प्रकृतिसे उत्पन्न वसृजामि पुनः पुनः प्रकृतितो जातं भूतग्रामं वस्त्र स्वासम्मा अस्वतन्त्र भूतग्रमदायको जो

विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतितो जातं भूतप्रामं हुए इस विद्यमान समग्र अस्वतन्त्र भूतसमुदायको, जो भूतसमुदायम् इमं वर्तमानं कृत्स्त्रं समग्रम् अवशम् अस्वतन्त्रम् अविद्यादिदोषैः परवशीकतं प्रकतेः कि स्वभाववश अविद्यादि दोषोंसे परवश हो रहा है,

अस्वतन्त्रम् अविद्यादिदोषैः परवशीकृतं प्रकृतेः कि स्वभाववश अविद्यादि दोषोंसे परवश हो रहा है वशात् स्वभाववशात्॥ ८॥ बारम्बार रचता हूँ॥ ८॥

तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामं विषमं विद्धतः तन्निमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां सम्बन्धः

स्याद् इति इदम् आह भगवान्—

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं

न च माम् **ईशं** तानि **भूतग्रामस्य विषम**-विसर्गनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तत्र कर्मणाम् असंबद्धत्वे कारणम् आह—

उदासीनवद् आसीनं यथा उदासीन उपेक्षकः

कश्चित् तद्वद् आसीनम् आत्मनः अविक्रियत्वात् असक्तं फलासङ्गरहितम् अभिमानवर्जितम् अहं

अतः अन्यस्य अपि कर्तृत्वाभिमानाभावः

फलासङ्गाभावः च अबन्धकारणम् अन्यथा कर्मभिः बध्यते मूढः कोशकारवद् इति

अभिप्रायः॥ ९॥

तत्र भूतग्रामम् इमं विसृजामि उदासीनवद् ।

आसीनम् इति च विरुद्धम् उच्यते इति तत्परिहारार्थम् आह-

हेतुनानेन

करोमि इति तेषु कर्मस्।

भाँति बन्धनमें पडते हैं॥ ९॥

बतलाते हैं—

यहाँ यह शङ्का होती है कि 'इस भूतसमुदायको में रचता हूँ, तथा में उदासीनकी भाँति स्थित रहता करनेके लिये कहते हैं-

हूँ' यह कहना परस्पर विरुद्ध है। इस शङ्काको दूर मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥ १०॥

परमेश्वरका उस विषम रचनाजनित पुण्य-पापसे भी सम्बन्ध होता ही होगा? ऐसी शङ्का होनेपर भगवान् ये वचन बोले—

कर्मसु॥९॥

तब तो भूतसमुदायको विषम रचनेवाले आप

हे धनंजय! भूतसमुदायकी विषम रचनानिमित्तक वे कर्म, मुझ ईश्वरको बन्धनमें नहीं डालते। उन कर्मींका सम्बन्ध न होनेमें कारण

मैं उन कर्मोंमें उदासीनकी भाँति स्थित रहता हूँ अर्थात् आत्मा निर्विकार है, इसलिये जैसे कोई उदासीन-उपेक्षा करनेवाला स्थित हो उसीकी भाँति

में स्थित रहता हूँ। तथा उन कर्मोंमें फलसम्बन्धी आसक्तिसे और 'मैं करता हूँ' इस अभिमानसे भी मैं रहित हूँ (इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बाँधते)।

इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानका अभाव और फलसम्बन्धी आसक्तिका अभाव दुसरोंको भी बन्धनरहित कर

देनेवाला है। इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए कर्मोंद्वारा मूर्खलोग कोशकार (रेशमके कीडे)-की

त्मना अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिका निर्विकारस्वरूप मुझ अधिष्ठातासे (प्रेरित होकर) अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयित अविद्यारूप मेरी त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त सचराचरं **जगत्।** चराचर जगत्को उत्पन्न किया करती है। तथा च मन्त्रवर्णः—'एको देवः सर्वभूतेषु वेद-मन्त्र भी यही बात कहते हैं कि 'समस्त भुतोंमें अदुश्यभावसे रहनेवाला एक ही देव है जो गृढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्ष: कि सर्वव्यापी और सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा तथा सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र॥' कर्मोंका स्वामी, समस्त भूतोंका आधार, साक्षी, (श्वे० उ० ६। ११) इति। चेतन, शुद्ध और निर्गुण है।'

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय अध्यक्ष हूँ इसीलिये चराचरसहित साकार-निराकाररूप जगत् सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपरिवर्तते समस्त जगत् सब अवस्थाओंमें परिवर्तित होता सर्वासु अवस्थासु। रहता है, दुशिकर्मत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वा

मया सर्वतो दृशिमात्रस्वरूपेण अविक्रिया-

232

प्रवृत्तिः अहम् इदं भोक्ष्ये पश्यामि इदं शृणोमि इदं सुखम् अनुभवामि दु:खम् अनुभवामि तदर्थम् इदं करिष्यामि एतदर्थम् इदं

करिष्ये इदं ज्ञास्यामि इत्याद्या अवगतिनिष्ठा अवगत्यवसाना एव। 'यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्' (तै० ब्रा० २। ८। ९) इत्यादयः च मन्त्रा एतम् अर्थं

दर्शयन्ति। ततः च एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्षभूत-चैतन्यमात्रस्य परमार्थतः सर्वभोगानभिसम्बन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अभावे भोक्तुः अन्यस्य

अभावात् किन्निमित्ता इयं सृष्टिः इति अत्र प्रश्नप्रतिवचने अनुपपन्ने।

इत्यादिमन्त्रवर्णेभ्यः।

'को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कृत आजाता कृत इयं विसृष्टिः' (तै० ब्रा० २। ८। ९)

परम हृदयाकाशमें स्थित हैं इत्यादि मन्त्र भी यही अर्थ दिखला रहे हैं। जब कि सबका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव

वास्तवमें समस्त भोगोंके सम्बन्धसे रहित है और उसके सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका

अभाव है तो यह सृष्टि किसके लिये है ? इस प्रकारका प्रश्न और उसका उत्तर—यह दोनों ही नहीं बन सकते (अर्थात् यह विषय अनिर्वचनीय है)।

सब ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका स्वरूप है ऐसे

हे कुन्तीपुत्र! इसी कारणसे अर्थात् मैं इसका

क्योंकि जगतुकी समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी-चेतनके

ज्ञानका विषय बननेके लिये ही हैं। मैं यह खाऊँगा.

यह देखता हूँ, यह सुनता हूँ, अमुक सुखका अनुभव

करता हूँ, दु:ख अनुभव करता हूँ, उसके लिये अमुक

कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अमुक

वस्तुको जानूँगा इत्यादि जगत्की समस्त प्रवृत्तियाँ

**'जो इस जगतुका अध्यक्ष साक्षी चेतन** है वह

ज्ञानाधीन और ज्ञानमें ही लय हो जानेवाली हैं।

'( इसको ) साक्षात् कौन जानता है—इस विषयमें

कौन कह सकता है? यह जगत् कहाँसे आया? किस कारण यह रचना हुई ?' इत्यादि मन्त्रोंसे (यही बात कही गयी है)।

हो रहे हैं'॥ १०॥

क्योंकि—

मम

मृह्यन्ति जन्तवः ' इति॥ १०॥

आत्मानम् अपि सन्तम्—

दर्शितं च भगवता 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्।

भावमजानन्तो

अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुर्वन्ति मां मुढा अविवेकिनो मानुषीं मनुष्यसम्बन्धिनीं तनुं

देहम् आश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम् इति एतत्। परं प्रकृष्टं भावं परमात्मतत्त्वम् आकाशकल्पम् आकाशाद् अपि अन्तरतमम् अजानन्तो मम

भूतमहेश्वरं **सर्वभूतानां महान्तम् ईश्वरं स्वम्** आत्मानम्। ततः च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहता

वराकाः ते॥ ११॥

कथम्—

मोघकर्माणः।

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः।

मोघाशा वृथा आशा आशिषो येषां ते तथा मोघकर्माणो यानि च

मोघाशाः । अग्निहोत्रादीनि तै: अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि च तेषां भगवत्परिभवात् स्वात्मभूतस्य अवज्ञानाद् मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति

**एवं मां नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वजन्तूनाम्** | इस प्रकार मैं यद्यपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव तथा सभी प्राणियोंका आत्मा हूँ तो भी—

इसके सिवा भगवान्ने भी कहा है कि 'अज्ञानसे

ज्ञान आवृत हो रहा है इसलिये समस्त जीव मोहित

भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥ मृढ-अविवेकी लोग मेरे सर्व लोकोंके महान्

ईश्वररूप परमभावको अर्थात् सबका अपना आत्मारूप में परमात्मा सब प्राणियोंका महान् ईश्वर हूँ एवं आकाशकी भाँति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी सुक्ष्मतर भावसे व्यापक हूँ — इस परम परमात्मतत्त्वको

न जाननेके कारण मुझ मनुष्यदेहधारी परमात्माको तुच्छ समझते हैं अर्थात् मनुष्यरूपसे लीला करते हुए मुझ परमात्माकी अवज्ञा—अनादर करते हैं। इसलिये मुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे पामर जीव (व्यर्थ) मारे हुए पड़े हैं॥ ११॥

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥१२॥ वे मोघाशा-जिनकी आशाएँ-कामनाएँ व्यर्थ

> हों ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोघकर्मा-व्यर्थ कर्म करनेवाले होते हैं; क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ अग्निहोत्रादि कर्म किये जाते हैं वे सब अपने अन्तरात्मारूप भगवान्का अनादर करनेके

> कारण निष्फल हो जाते हैं। इसलिये वे मोघकर्मा होते हैं।

तेषां निष्फलम् एव स्यात्। विचेतसो विगत-विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः।

तथा मोघज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम् अपि

किं च ते भवन्ति राक्षसीं रक्षसां प्रकृतिं

स्वभावम् आसुरीम् असुराणां च प्रकृतिं मोहिनीं मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्रिता आश्रिताः

छिन्धि भिन्धि पिब खाद परस्वम् अपहर इति एवं वदनशीलाः क्रूरकर्माणो भवन्ति इत्यर्थः।

'असुर्या नाम ते लोकाः' (ई० उ० ३) **इति** 

श्रुते:॥ १२॥

भजन्यनन्यमनसो महात्मानः तु अक्षुद्रचित्ता माम् ईश्वरं पार्थ

दैवीं देवानां प्रकृतिं शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणाम् आश्रिताः सन्तः, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः

अनन्यचित्ता ज्ञात्वा भूतादिं भूतानां वियदादीनां प्राणिनां च आदिं कारणम् अव्ययम्॥ १३॥ कथम्—

सततं सर्वदा भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मां कीर्त-

यन्तो यतन्तः च इन्द्रियोपसंहारशमदमदया-हिंसादिलक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः च दृढव्रता दुढं **स्थिरम् अचाञ्चल्यं व्रतं येषां ते दृढव्रताः,** नमस्यन्तः

कीर्तयन्तो मां

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या

च मां हृदयेशयम् आत्मानं भक्त्या नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते॥ १४॥

जात्वा

और वे विचेता अर्थात् विवेकहीन भी होते हैं। तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मवादिनी

राक्षसी और आसुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोंके और असुरोंके स्वभावका आश्रय करनेवाले हो जाते हैं।

अभिप्राय यह कि तोड़ो, फोड़ो, पिओ, खाओ, दूसरोंका धन लूट लो इत्यादि वचन बोलनेवाले और बड़े क्रूरकर्मा हो जाते हैं। श्रुति भी कहती है कि 'वे असुरोंके

रहने योग्य लोक प्रकाशहीन हैं ' इत्यादि ॥ १२ ॥

ये पुनः श्रद्दधाना भगवद्भक्तिलक्षणे मोक्ष- | परंतु जो श्रद्धायुक्त हैं और भगवद्भक्तिरूप मोक्षमार्गमें मार्गे प्रवृत्ताः— | लगे हुए हैं वे—

इसके अतिरिक्त वे मोघज्ञानी—निष्फल ज्ञानवाले

होते हैं, अर्थात् उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता है।

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः।

भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥ हे पार्थ! शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सद्गुणरूप

देवोंके स्वभावका अवलम्बन करनेवाले उदारचित्त महात्मा भक्तजन, मुझ ईश्वरको सब भूतोंका अर्थात्

आकाशादि पञ्चभूतोंका और समस्त प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर एवं अविनाशी समझकर, अनन्य

मनसे युक्त हुए भजते हैं अर्थात् मेरा चिन्तन किया करते हैं॥ १३॥

किस प्रकार भजते हैं-

यतन्तश्च दृढव्रताः।

नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥ वे दृढ्व्रती भक्त अर्थात् जिनका निश्चय दृढ्—स्थिर—

अचल है ऐसे वे भक्तजन सदा—निरन्तर ब्रह्मस्वरूप मुझ भगवानुका कीर्तन करते हुए तथा इन्द्रिय-निग्रह, शम, दम, दया और अहिंसा आदि धर्मोंसे युक्त होकर प्रयत्न करते

हुए एवं हृदयमें वास करनेवाले मुझ परमात्माको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमें लगे रहकर, मेरी उपासना—सेवा करते रहते हैं॥ १४॥

ते केन केन प्रकारेण उपासते इति

उच्यते—

कहते हैं—

हुए मेरी उपासना करते हैं।

स्थित हुए हैं।

कहते हैं—

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्॥१५॥

कुछ (ज्ञानीजन) दूसरी उपासनाओंको छोड़कर

भगवद्विषयक ज्ञानरूप यज्ञसे मेरा पूजन करते हुए

उपासना किया करते हैं अर्थात् परमब्रह्म परमात्मा

एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमार्थज्ञानसे पूजन करते

चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना

करते हैं कि वही भगवान् विष्णु, सूर्य आदिके रूपमें

ओर मुखवाले विश्वमूर्ति भगवान् अनेक रूपसे स्थित

हो रहे हैं। उन विश्वरूप विराट् भगवान्हीकी विविध

यदि भक्तलोग बहुत प्रकारसे उपासना करते हैं तो आपकी ही उपासना कैसे करते हैं? इसपर

और कोई-कोई पृथक्भावसे अर्थात् आदित्य,

तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही सब

वे किस-किस प्रकारसे उपासना करते हैं सो

ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम् एव भगवद्विषयं यज्ञः तेन ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम् ईश्वरं च अपि

अन्ये अन्याम् उपासनां परित्यज्य उपासते। तत्

च ज्ञानम् एकत्वेन एकम् एव परं ब्रह्म इति परमार्थदर्शनेन यजन्त उपासते।

केचित् च पृथक्त्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन स एव भगवान् विष्णुः आदित्यादिरूपेण

अवस्थित इति उपासते। केचिद् बहुधा अवस्थितः स एव भगवान् सर्वतोमुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति, तं

विश्वरूपं सर्वतोमुखं बहुधा बहुप्रकारेण उपासते॥ १५॥ प्रकारसे उपासना करते हैं॥ १५॥

यदि बहुभिः प्रकारैः उपासते कथं त्वाम् । एव उपासते इति अत आह—

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं

अहं क्रतुः श्रौतकर्मभेदः अहम् एव अहं यज्ञ: स्मार्त: । किं च स्वधा अन्नम् अहं पितृभ्यो

यद् दीयते। अहम् औषधं सर्वप्राणिभिः यद् अद्यते तद् औषधशब्दवाच्यम्।

अथवा स्वधा इति सर्वप्राणिसाधारणम् अन्नम्

औषधम् इति व्याध्युपशमार्थं भेषजम्।

जाता है, वह स्वधा नामक अन्न भी मैं ही हूँ। सब प्राणियोंसे जो खायी जाती है, उसका नाम औषध है,

वह औषध भी मैं ही हूँ।

अथवा यों समझो कि सब प्राणियोंका साधारण अन्न 'स्वधा' है और व्याधिका नाश करनेके लिये काममें ली जानेवाली भेषज 'औषध' है।

हुतम्॥ १६॥

क्रत्—श्रौतयज्ञविशेष में हूँ और यज्ञ—स्मार्त-कर्मविशेष भी मैं ही हूँ। तथा जो पितरोंको दिया

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* २३६ मन्त्रः अहं येन पितृभ्यो देवताभ्यः च हविः तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंको हवि पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मैं ही हूँ। इसके दीयते। अहम् एव आज्यं हिवः च अहम् अग्निः अतिरिक्त मैं ही आज्य हवि-घृत हूँ, जिसमें होम यस्मिन् ह्यते सः अग्निः अहम् एव अहं हुतं किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और मैं ही हवनरूपकर्म भी हुँ॥ १६॥ हवनकर्म च॥ १६॥ किं च— तथा— पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च॥१७॥ पिता **जनयिता** अहम् अस्य जगतो माता। मैं ही इस जगत्का उत्पन्न करनेवाला पिता और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा मैं ही प्राणियोंके जनयित्री, धाता कर्मफलस्य प्राणिभ्यो विधाता, कर्मफलका विधान करनेवाला विधाता और पितामह अर्थात् पिताका पिता हुँ; तथा जाननेके योग्य, पवित्र पितामहः पितः पिता, वेद्यं वेदितव्यम्, पवित्रं करनेवाला, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद पावनम्, ओङ्कारः च ऋक्सामयजुः एव च॥१७॥ सब कुछ मैं ही हूँ॥१७॥

## गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। स्थानं निधानं बीजमव्ययम्॥१८॥ प्रलय:

किं च—

गतिः कर्मफलम्, भर्ता पोष्टा, प्रभुः स्वामी,

साक्षी प्राणिनां कृताकृतस्य, निवासो यस्मिन्

प्राणिनो निवसन्ति, शरणम् आर्तानां प्रपन्नानां आर्तिहरः, सुहत् प्रत्युपकारानपेक्षः सन् उपकारी, प्रभव उत्पत्तिः जगतः, प्रलयः प्रलीयते यस्मिन् इति। तथा स्थानं तिष्ठति अस्मिन् इति, निधानं

शरण अर्थात् शरणमें आये हुए दु:खियोंका दु:ख दूर करनेवाला, सुहत् —प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, प्रभव — जगत्की उत्पत्तिका कारण और जिसमें सब लीन हो जाते हैं वह प्रलय भी मैं ही हूँ। तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान.

कारण मैं ही हैं।

तथा मैं ही—

प्राणियोंके कालान्तरमें उपभोग करनेयोग्य कर्मींका भण्डाररूप निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ अर्थात् उत्पत्तिशील वस्तुओंकी उत्पत्तिका अविनाशी

गति—कर्मफल, भर्ता—सबका पोषण करनेवाला,

प्रभ-सबका स्वामी, प्राणियोंके कर्म और अकर्मका

साक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते हैं वह वासस्थान,

प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम्, अव्ययम्।

निक्षेप: कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनाम्, बीजं

जबतक संसार है तबतक उसका बीज भी अवश्य

रहता है, इसलिये बीजको अविनाशी कहा है; क्योंकि

बिना बीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और उत्पत्ति नित्य देखी जाती है, इससे यह जाना जाता है कि

बीजकी परम्पराका नाश नहीं होता॥ १८॥

यावत्संसारभावित्वाद् अव्ययम्। न हि अबीजं

किञ्चित् प्ररोहति। नित्यं च प्ररोहदर्शनाद्

बीजसन्ततिः न व्येति इति गम्यते॥ १८॥

किं च—

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च

तपामि अहम् आदित्यो भूत्वा कैश्चिद् रिमिभः उल्बणै: अहं वर्षं केश्चिद् रिंगिभि: उत्सृजामि

उत्मृज्य पुनः निगृह्णामि कैश्चिद् रिश्मिभः अष्टभिः मासैः पुनः उत्पृजामि प्रावृषि।

अमृतं च एव देवानां मृत्युः च मर्त्यानाम्। सद् यस्य यत् सम्बन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम्

असत् च **एव** अहम् अर्जुन। न पुनः अत्यन्तम् एव असद् भगवान्

स्वयम्। कार्यकारणे वा सदसती। ये पूर्वोक्तेः अनुवृत्तिप्रकारैः एकत्व-पृथक्त्वादिविज्ञानैः यज्ञैः मां पूजयन्त

उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानं माम् एव

ये पुनः अज्ञाः कामकामाः—

तथा—

सदसच्चाहमर्जुन॥ १९॥

मैं ही सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रश्मियोंसे सबको तपाता हूँ और कुछ किरणोंसे वर्षा करता हूँ तथा वर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ रश्मियोंद्वारा आठ

महीनेतक जलका शोषण करता रहता हूँ और वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ। हे अर्जुन! देवोंका अमृत और मर्त्यलोकमें बसनेवालोंकी मृत्यु तथा सत् और असत् सब मैं ही हूँ अर्थात् जो जिसके सम्बन्धसे विद्यमान है वह और

परंतु (यह ध्यानमें रखना चाहिये कि) स्वयं भगवान् अत्यन्त असत् नहीं हैं। अथवा सत् और असत्का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये। जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व-

होते हैं॥ १९॥

जो उसके विपरीत है वह भी मैं ही हूँ।

परंतु जो विषयवासनायुक्त अज्ञानी—

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्।। २०।।

प्राप्नुवन्ति॥ १९॥

पृथक्त आदि विज्ञानरूप यज्ञोंसे पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे ही प्राप्त

त्रैविद्या ऋग्यज्ःसामविदो मां वस्वादिदेव-रूपिणं सोमपाः सोमं पिबन्ति इति सोमपाः

तेन एव सोमपानेन पुतपापाः शुद्धिकिल्बिषाः, यज्ञै: अग्निष्टोमादिभि: इष्ट्वा पूजियत्वा, स्वर्गतिं

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।

तान्॥ २०॥

भवान् अप्राकृतान् देवभोगान् देवानां भोगाः

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं **विस्तीर्णं** |

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् इमं विशन्ति आविशन्ति।

वैदिकं कर्म अनुप्रपन्ना गतागतं गतं च आगतं

च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान्

कामयन्ते इति कामकामा लभन्ते गतागतम् एव

न तु स्वातन्त्र्यं क्वचिद् लभन्ते इत्यर्थः॥ २१॥

ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दर्शिनः—

तेषां नित्याभियुक्तानां

आत्मत्वेन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मां ये जनाः

सन्न्यासिनः पर्युपासते, तेषां परमार्थदर्शिनां

नित्याभियुक्तानां सतताभियुक्तानां योगक्षेमं योगः

अप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तद् उभयं

वहामि प्रापयामि अहम्।

अनन्या अपृथगभूताः परं देवं नारायणम्

एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रैधर्म्यं केवलं

शतक्रतोः स्थानम् अश्रन्ति भुञ्जते दिव्यान् दिवि

पुण्यफलम् आसाद्य सम्प्राप्य सुरेन्द्रलोकं

स्वर्गगमनम् स्वर्गतिः तां प्रार्थयन्ते। ते च पुण्यं

स्थित मुझ परमात्माका अग्निष्टोमादि यज्ञोंद्वारा पूजन करके स्वर्गप्राप्तिकी इच्छा करते हैं। वे अपने पुण्यके

फलस्वरूप इन्द्रके स्थानको पाकर स्वर्गमें देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं अर्थात् देवताओंके जो स्वर्गमें

होनेवाले अप्राकृत भोग हैं उनको भोगते हैं॥ २०॥

एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१॥

वे उस विशाल—विस्तृत स्वर्गलोकको भोग

चुकनेपर (उसकी प्राप्तिके कारणरूप) पुण्योंका क्षय हो जानेपर इस मृत्युलोकमें लौट आते हैं। उपर्युक्त प्रकारसे केवल वैदिक कर्मोंका आश्रय

परंतु जो निष्कामी—पूर्ण ज्ञानी हैं—

योगक्षेमं वहाम्यहम्॥२२॥

काम मैं स्वयं किया करता हैं।

लौट आते हैं; इस प्रकार बराबर आवागमनको ही प्राप्त होते हैं, कहीं भी स्वतन्त्रता लाभ नहीं करते॥ २१॥

जो संन्यासी अनन्यभावसे युक्त हुए अर्थात् परमदेव

मुझ नारायणको आत्मरूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर

चिन्तन करते हुए मेरी श्रेष्ठ—निष्काम उपासना करते हैं,

निरन्तर मुझमें ही स्थित उन परमार्थज्ञानियोंका योग-

क्षेम मैं चलाता हूँ। अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका नाम योग

है और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, उनके ये दोनों

ऋक्, यज् और साम—इन तीनों वेदोंको जानने-

वाले, सोमरसका पान करनेवाले और पापरहित हुए

अर्थात् सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप नष्ट हो

गये हैं ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवोंके रूपमें

लेनेवाले कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारम्बार आवागमनको ही प्राप्त होते रहते हैं अर्थात् जाते हैं और

हूँ ' और 'वह मेरा प्यारा है ' इसलिये वे उपर्युक्त भक्त

पू०-अन्य भक्तोंका योगक्षेम भी तो भगवान् ही

उ० — यह बात ठीक है, अवश्य भगवान् ही

चलाते हैं; किंतु उसमें यह भेद है कि जो दूसरे भक्त

'ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्' 'स च मम प्रियः ' यस्मात् तस्मात् ते मम आत्मभूताः प्रियाः च इति।

ननु अन्येषाम् अपि भक्तानां योगक्षेमं वहति एव भगवान्।

सत्यम् एवं वहति एव। किं तु अयं विशेषः

अन्ये ये भक्ताः ते स्वात्मार्थं स्वयम् अपि योगक्षेमम् ईहन्ते। अनन्यदर्शिनः तु न आत्मार्थं

योगक्षेमम् ईहन्ते न हि ते जीविते मरणे वा

आत्मनो गृधिं कुर्वन्ति केवलम् एव भगवच्छरणाः

ते। अतो भगवान् एव तेषां योगक्षेमं वहति

इति॥ २२॥

ननु अन्या अपि देवताः त्वम् एव चेत् | यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही हैं, अतः

तद्भक्ताः च त्वाम् एव यजन्ते सत्यम् एवम् 🗕 ठीक है— येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः।

ये अपि अन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु भक्ता अन्यदेवताभक्ताः सन्तो यजन्ते पुजयन्ते

श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या अन्विता अनुगताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अविधि: अज्ञानं तत्पूर्वकम् अज्ञानपूर्वकं यजन्ते इत्यर्थः ॥ २३॥

कस्मात् ते अविधिपूर्वकं यजन्ते इति उच्यते | उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है ? सो यस्मात्—

हैं वे स्वयं भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा करते हैं, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा नहीं करते। क्योंकि वे जीने और मरनेमें

चलाते हैं?

भी अपनी वासना नहीं रखते, केवल भगवान् ही उनके अवलम्बन रह जाते हैं। अत: उनका योगक्षेम स्वयं भगवान् ही चलाते हैं॥ २२॥

मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं।

उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते हैं तो यह बात

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥२३॥

जो कोई अन्य देवोंके भक्त — अन्य देवताओं में भक्ति रखनेवाले, श्रद्धासे — आस्तिकबुद्धिसे युक्त हुए (उनका) पुजन करते हैं, हे कुन्तीपुत्र! वे भी मेरा ही पूजन करते हैं (परंतु) अविधिपूर्वक (करते हैं)। अविधि अज्ञानको कहते हैं, सो वे अज्ञानपूर्वक मेरा

पूजन करते हैं॥ २३॥

| कहते हैं कि — अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥ २४॥

अहं हि सर्वयज्ञानां श्रौतानां स्मार्तानां च श्रीत और स्मार्त समस्त यज्ञोंका देवतारूपसे मैं ही भोक्ता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ। मैं ही सब यज्ञोंका सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभुः एव स्वामी हूँ यह बात 'अधियज्ञोऽहमेवात्र' इस श्लोकमें च। मत्स्वामिको हि यज्ञः 'अधियज्ञोऽहमेवात्र' भी कही गयी है। परंतु वे अज्ञानी इस प्रकार यथार्थ इति हि उक्तम्। तथा न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वसे मुझे नहीं जानते। अतः अविधिपूर्वक पूजन तत्त्वेन यथावत्। अतः च अविधिपूर्वकम् इष्टा करके वे यज्ञके असली फलसे गिर जाते हैं अर्थात् यागफलात् च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते॥ २४॥ उनका पतन हो जाता है॥ २४॥ ये अपि अन्यदेवताभक्तिमत्त्वेन अविधि-। जो भक्त अन्य देवताओंकी भक्तिके रूपमें पूर्वकं यजन्ते तेषाम् अपि यागफलम् अवश्यं-अविधिपूर्वक भी मेरा पूजन करते हैं उनको भी यज्ञका फल अवश्य मिलता है। कैसे ? (सो कहा जाता है—) भावि, कथम्— यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥ २५॥ यान्ति गच्छन्ति देवव्रता देवेषु व्रतं नियमो जिनका नियम और भक्ति देवोंके लिये ही है वे भक्तिः च येषां ते देवव्रता देवान् यान्ति। पितृन् देव-उपासकगण देवोंको प्राप्त होते हैं। श्राद्ध आदि क्रियाके परायण हुए पितृभक्त अग्निष्वात्तादि पितरोंको पाते हैं। भूतोंकी पूजा करनेवाले विनायक,

\* श्रीमद्भगवदीता \*

280

अग्निष्वात्तादीन् यान्ति पितृव्रताः श्राद्धादि- कियापराः पितृभक्ताः। भूतानि विनायक- मातृगणचतुर्भगिन्यादीनि यान्ति भूतेज्या भूतानां पूजकाः। यान्ति मद्याजनशीला वैष्णव मक्ष्यमेव मुझे ही पाते हैं। अभिप्राय यह कि समान विष्णव माम् एव। समाने अपि आयासे माम् एव न भजन्ते अज्ञानात्। तेन ते अल्प-

फल मिलता है इतना ही नहीं, किंतु मेरी आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकती है। कैसे? अनन्तफलं सुखाराधनः च अहं कथम्— (सो कहते हैं—)

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः॥२६॥

जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि

कुछ भी वस्तु भक्तिपूर्वक देता है, उस प्रयतात्मा-

शुद्धबुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पण किये हुए वे

पत्र-पुष्पादि मैं (स्वयं) खाता हूँ अर्थात् ग्रहण करता

\* शांकरभाष्य अध्याय ९\*

पत्रं पुष्पं फलं तोयम् उदकं यो मे महां भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं पत्रादि भक्त्या उपहृत

भक्तिपूर्वकं प्रापितं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि

गृह्णामि प्रयतात्मनः शुद्धबुद्धेः॥ २६॥

यत एवम् अतः —

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।। २७।।

यत् करोषि स्वतः प्राप्तं यद् अश्नासि यत् च

जुहोषि हवनं निर्वर्तयसि श्रौतं स्मार्तं वा, यद्

ददासि प्रयच्छिस ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्यात्राज्यादि यत् तपस्यसि तपः चरिस कौन्तेय तत् कुरुष्व

मदर्पणं मत्समर्पणम् ॥ २७॥

एवं कुर्वतः तव यद् भवति तत् शृणु — | ऐसा करनेसे तुझे जो लाभ होगा वह सुन —

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै:।

शुभाशुभफलैः एवं शुभाशुभे इष्टानिष्टफले येषां तानि शुभाशुभफलानि कर्माणि तैः

शुभाशुभफलै: कर्मबन्धनै: कर्माणि एव बन्धनानि तै: कर्मबन्धनै: एवं मत्समर्पणं कुर्वन्

मोक्ष्यसे। सः अयं सत्र्यासयोगो नाम सत्र्यासः

च असौ मत्समर्पणतया कर्मत्वाद् योगः च असौ इति तेन सन्त्रासयोगेन युक्त आत्मा

अन्तः करणं यस्य तव स त्वं सन्त्यासयोगयुक्तात्मा सन् विमुक्तः कर्मबन्धनैः जीवन् एव

पतिते च अस्मिन् शरीरे माम् उपैष्यसि आगमिष्यसि॥ २८॥

| हूँ ॥ २६ ॥

l क्योंकि यह बात है, इसलिये—

हे कुन्तीपुत्र! तू जो कुछ भी स्वत:प्राप्त कर्म करता

है, जो खाता, जो कुछ श्रीत या स्मार्त यज्ञरूप हवन

करता है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि

सत्पात्रोंको दान देता है और जो कुछ तपका आचरण

करता है, वह सब मेरे समर्पण कर॥ २७॥

सन्चासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ २८॥

इस प्रकार कर्मोंको मेरे अर्पण करके तु शुभाशुभ फलयुक्त कर्मबन्धनसे अर्थात् अच्छा और बुरा जिसका

फल है ऐसे कर्मरूप बन्धनसे छुट जायगा। तथा इस प्रकार तू संन्यासयोगयुक्तात्मा होकर—मेरे अर्पण करके कर्म किये जानेके कारण जो 'संन्यास' है और

कर्मरूप होनेके कारण जो 'योग' है उस संन्यासरूप योगसे जिसका अन्त:करण युक्त है उसका नाम

'संन्यासयोगयुक्तात्मा है' ऐसा होकर—तू इस जीवितावस्थामें ही कर्मबन्धनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश होनेपर मुझे ही प्राप्त हो जायगा। अर्थात्

मुझमें ही विलीन हो जायगा॥ २८॥

तेषु च अपि अहं स्वभावत एव वर्ते न इतरेषु दुसरोंमें नहीं। परंतु इतनेहीसे यह बात नहीं है कि मेरा न एतावता तेषु द्वेषो मम॥ २९॥ उनमें (दूसरोंमें) द्वेष है॥ २९॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥३०॥

अपि चेद् यद्यपि सुष्ठु दुराचारः सुदुराचारः अतीव कुत्सिताचारः अपि भजते माम् अनन्यभाग्

अनन्यभक्तिः सन् साधुः एव सम्यग्वृत्त एव स

मन्तव्यो ज्ञातव्यः सम्यग् यथावद् व्यवसितो हि यस्मात् साधुनिश्चयः सः॥ ३०॥

शृणु मद्भक्तेः माहात्म्यम्—

अन्त:सम्यग्व्यवसायसामर्थ्यात्—

दुराचारिताको छोड़कर—

| मेरी भक्तिकी महिमा सुन—

समझना चाहिये; क्योंकि वह यथार्थ निश्चययुक्त हो चुका है - उत्तम निश्चयवाला हो गया है॥ ३०॥ उत्सृज्य च **बाह्यां दुराचारताम्** | आन्तरिक यथार्थ निश्चयकी शक्तिसे बाहरी

यदि कोई सुदुराचारी अर्थात् अतिशय बुरे आचरणवाला मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त हुआ मुझ

(परमेश्वर)-को भजता है तो उसे साधु ही मानना

चाहिये अर्थात् उसे यथार्थ आचरण करनेवाला ही

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥३१॥

क्षिप्रं शीघ्रं भवति धर्मात्मा धर्मचित्त एव शश्चद् नित्यं शान्तिं च उपशमं निगच्छति

प्राप्रोति।

**परमार्थं** कौन्तेय प्रतिजानीहि

निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु, न मे मम भक्तो मिय

समर्पितान्तरात्मा मद्भक्तो न प्रणश्यति

इति॥ ३१॥

किं च—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ ३२॥

मां हि **यस्मात्** पार्थ व्यपाश्रित्य **माम्**। आश्रयत्वेन गृहीत्वा ये अपि स्यः भवेयः पापयोनयः पापा योनिः येषां ते पापयोनयः

पापजन्मानः। के ते इति आह स्त्रियो वैश्याः तथा शुद्राः ते अपि यान्ति गच्छन्ति परां गतिं

प्रकृष्टां गतिम्॥ ३२॥

प्रतिज्ञा कर अर्थात् दृढ् निश्चय कर ले कि जिसने मुझ परमात्मामें अपना अन्त:करण समर्पित कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात् उसका

पा लेता है।

तथा—

कभी पतन नहीं होता॥ ३१॥

क्योंकि हे पार्थ! जो कोई पापयोनिवाले हैं अर्थात् जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी हैं-वे कौन

हैं? सो कहते हैं—वे स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरणमें आकर—मुझे ही अपना अवलम्बन बनाकर

परम—उत्तम गतिको ही पाते हैं॥ ३२॥

वह शीघ्र ही धर्मात्मा—धार्मिक चित्तवाला बन

हे कुन्तीपुत्र! तू यथार्थ बात सुन, तू यह निश्चित

जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति—उपरितको

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्॥३३॥

किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयो भक्ता राजर्षयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति राजर्षय:। यत एवम् अतः अनित्यं क्षणभङ्गरम् असुखं

च सुखवर्जितम् इमं लोकं मनुष्यलोकं प्राप्य, पुरुषार्थसाधनं दुर्लभं मनुष्यत्वं लब्ध्वा भजस्व

सेवस्व माम्॥ ३३॥

फिर जो पुण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्षि भक्त हैं

उनका तो कहना ही क्या है? जो राजा भी हों और ऋषि भी हों. वे राजर्षि कहलाते हैं।

क्योंकि यह बात है, इसलिये इस अनित्य, क्षणभङ्गर और सुखरहित मनुष्यलोकको पाकर अर्थात् परम पुरुषार्थके साधनरूप दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर मुझ ईश्वरका ही भजन कर-मेरी ही

सेवा कर॥ ३३॥

कथम्—

सन् इत्यर्थः॥ ३४॥

किस प्रकार (भजन-सेवा करें सो कहा जाता है—)

# मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥३४॥

मिय मनो यस्य स त्वं मन्मना भव तथा मद्भक्तो भव। मद्याजी मद्यजनशीलो भव। माम् एव च नमस्कुरु। माम् एव ईश्वरम् एष्यसि आगमिष्यसि युक्त्वा समाधाय चित्तम्। एवम् आत्मानम् अहं हि सर्वेषां भूतानाम् आत्मा परा च गतिः परम् अयनम्, तं माम् एवम्भूतम् एष्यसि इति अतीतेन पदेन सम्बन्धः। मत्परायणः तू मन्मना—मुझमें ही मनवाला हो। मद्भक्त—मेरा ही भक्त हो। मद्याजी— मेरा ही पूजन करनेवाला हो और मुझे ही नमस्कार किया कर। इस प्रकार चित्तको मुझमें लगाकर मेरे परायण—शरण हुआ तू मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त हो जायगा। अभिप्राय यह कि मैं ही सब भूतोंका आत्मा और परमगति—परम स्थान हूँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ उसीको तू प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पहलेके 'माम्' शब्दसे 'आत्मानम्' शब्दका सम्बन्ध है॥ ३४॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्याय:॥ ९॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्याय:॥ ९॥

## दशमोऽध्यायः

प्रकाशिता नवमे च। अथ इदानीं येषु येषु भावेषु चिन्त्यो भगवान् ते ते भावा वक्तव्याः।

सप्तमे अध्याये भगवतः तत्त्वं विभूतयः च

तत्त्वं च भगवतो वक्तव्यम् उक्तम् अपि दुर्विज्ञेय-त्वाद् इति अतः।

श्रीभगवानुवाच—

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच:। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥१॥

भूय एव भूय: पुन: हे महाबाहो शृणु मे मदीयं परमं प्रकृष्टं निरितशयवस्तुनः प्रकाशकं वचो वाक्यम्, यत् परमं ते तुभ्यं प्रीयमाणाय

मद्वचनात् प्रीयसे त्वम् अतीव अमृतम् इव पिबन्

ततो वक्ष्यामि हितकाम्यया हितेच्छया॥ १॥

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः।

न मे विदुः न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः।

किं ते न विदुः मम प्रभवं प्रभावं प्रभुशक्त्यति-शयम्, अथवा प्रभवं प्रभवनम् उत्पत्तिम्। न अपि महर्षयो भृग्वादयो विदुः।

कस्मात् ते न विदः इति उच्यते— अहम् आदि: कारणं हि यस्माद् देवानां

महर्षीणां च सर्वशः सर्वप्रकारैः॥२॥

सातवें और नवें अध्यायमें भगवान्के तत्त्वका और विभृतियोंका वर्णन किया गया। अब जिन-जिन

भावोंमें भगवान् चिन्तन किये जानेयोग्य हैं उन-उन भावोंका वर्णन किया जाना चाहिये। यद्यपि भगवान्का तत्त्व पहले कहा गया है; परंतु दुर्विज्ञेय होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिये, इसलिये

श्रीभगवान् बोले—

हे महाबाहो! फिर भी तू मेरे परम उत्तम

कि मैं तुझ प्रसन्न होनेवालेके हितकी इच्छासे कहँगा। मेरे वचनोंको सुनकर तू अमृतपान करता हुआ-सा अत्यन्त प्रसन्न होता है, इसीलिये में तुझसे यह परम

निरतिशय वस्तुको प्रकाशित करनेवाले वाक्य सुन, जो

वाक्य कहने लगा हूँ॥ १॥

**किमर्थम् अहं वक्ष्यामि इति अत आह** | मैं (ऐसा) किसलिये कहता हूँ ? सो बतलाते हैं—

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥२॥ ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभवको यानी अतिशय प्रभुत्व-

> शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिको नहीं जानते और भृगु आदि महर्षि भी (मेरे प्रभवको)

> नहीं जानते। वे किस कारणसे नहीं जानते? सो कहते हैं-

क्योंकि देवोंका और महर्षियोंका सब प्रकारसे मैं ही आदि—मूल कारण हूँ॥ २॥

किं च— ———े

यो मामजमनादिं च असम्मूढः स मर्त्येषु

यो माम् अजम् अनादिं च यस्माद् अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च न मम अन्यः आदिः

विद्यते अतः अहम् अजः अनादिः च, अनादित्वम्

अजत्वे हेतुः । तं माम् अजम् अनादिं च यो वेति विजानाति लोकमहेश्वरं लोकानां महान्तम् ईश्वरं

विजानाति लोकमहेश्वरं लोकानां महान्तम् ईश्वरं तुरीयम् अज्ञानतत्कार्यवर्जितम् असम्मूढः

सम्मोहवर्जितः स मर्त्येषु मनुष्येषु सर्वपापैः सर्वैः पापैः मतिपूर्वामतिपूर्वकृतैः प्रमुच्यते

प्रमोक्ष्यते॥ ३॥ इतः च अहं महेश्वरो लोकानाम्—

बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सुखं दुःखं भवोऽभावो

बुद्धिः अन्तःकरणस्य सूक्ष्माद्यर्थावबोधन-

सामर्थ्यं तद्वन्तं बुद्धिमान् इति हि वदन्ति। ज्ञानम् आत्मादिपदार्थानाम् अवबोधः। असम्मोहः प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपूर्विका

प्रवृत्तिः । क्षमा आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा अविकृतचित्तता । सत्यं यथादृष्टस्य यथाश्रुतस्य च आत्मानुभवस्य परबुद्धिसङ्क्रान्तये तथा

च आत्मानुभवस्य परबुद्धिसङ्क्रान्तयं तथा एव उच्चार्यमाणा वाक् सत्यम् उच्यते। दमो बाह्योन्द्रयोपशमः। शमः अन्तःकरणस्य। सुखम्

आह्नादः । दुःखं सन्तापः । भव उद्भवः, अभावः तद्विपर्ययः । भयं च त्रासः, अभयम् एव च

तद्विपरीतम्॥ ४॥

वेत्ति लोकमहेश्वरम्। सर्वपापैः प्रमुच्यते॥३॥

तथा—

स्वपाप: प्रमुख्यत ॥ ३ ॥ क्योंकि मैं महर्षियोंका और देवोंका आदिकारण

क्याकि में महाषयाका आर दवाका आदिकारण हूँ, मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मैं अजन्मा और अनादि हूँ। अनादित्व ही जन्मरहित होनेमें

कारण है। इस प्रकार जो मुझे जन्मरहित अनादि और लोकोंका महान् ईश्वर अर्थात् अज्ञान और उसके

कार्यसे रहित (जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति—इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत) चतुर्थ अवस्थायुक्त जानता है, वह (इस प्रकार जाननेवाला) मनुष्योंमें ज्ञानी है

अर्थात् मोहसे रहित श्रेष्ठ पुरुष है और वह जान-बूझकर किये हुए या बिना जाने किये हुए सभी

पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ ३॥

। इसलिये भी मैं लोकोंका महान् ईश्वर हूँ—

सत्यं दमः शमः। भयं चाभयमेव च॥४॥

सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आदि पदार्थोंको समझनेवाली अन्त:करणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे युक्त

मनुष्यको ही 'बुद्धिमान्' कहते हैं। ज्ञान—आत्मा आदि पदार्थोंका बोध, असम्मोह— जाननेयोग्य पदार्थ प्राप्त होनेपर उनमें विवेकपूर्वक

प्रवृत्ति, क्षमा—िकसीके द्वारा अपनी निन्दा की जाने या ताड़ना दी जानेपर भी चित्तमें विकार न होना, सत्य—देखने और सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको

अनुभव हुआ हो, उसको दूसरेकी बुद्धिमें पहुँचानेके

लिये उसी प्रकार कही जानेवाली वाणी 'सत्य' कहलाती है, दम—बाह्य इन्द्रियोंको वशमें कर लेना, शम—अन्त:करणकी उपरति, सुख—आह्लाद, दु:ख—

सन्ताप, भव—उत्पत्ति, अभाव—उत्पत्तिके विपरीत (विनाश) तथा भय—त्रास और अभय—उसके

विपरीत जो निर्भयता है वह भी॥ ४॥

# अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥५॥

अहिंसा **अपीडा प्राणिनाम्।** समता

समचित्तता। तुष्टिः सन्तोषः पर्याप्तबुद्धिः लाभेषु।

तप **इन्द्रियसंयमपूर्वकं शरीरपीडनम्।** दानं

यथाशक्ति संविभागः। यशो धर्मनिमित्ता कीर्तिः।

अयशः तु अधर्मनिमित्ता अकीर्तिः।

भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्ध्यादयो भूतानां प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात् पृथग्विधा नानाविधाः

स्वकर्मानुरूपेण॥ ५॥

किं च—

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥६॥ महर्षयः सप्त **भृग्वादयः १** पूर्वे **अतीतकाल**-

सम्बन्धिनः चत्वारो मनवः तथा सावर्णा इति प्रसिद्धाः <sup>२</sup>। ते च मद्भावा मद्गतभावना वैष्णवेन

सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता मया जाता उत्पन्ना येषां मनुनां महर्षीणां च सृष्टिः लोके इमाः स्थावरजङ्गमाः प्रजाः॥६॥

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥७॥ एतां यथोक्तां विभूतिं विस्तारं योगं च युक्तिं |

च आत्मनो घटनम् अथवा योगैश्वर्यसामर्थ्यं सर्वज्ञत्वं योगजं योग उच्यते। मम मदीयं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावद् इति एतत्।

पहुँचाना, समता—चित्तका समभाव, संतोष—जो कुछ मिले उसीको यथेष्ट समझना, तप-इन्द्रियसंयमपूर्वक शरीरको सुखाना, दान—अपनी शक्तिके अनुसार धनका विभाग करना (दूसरोंको बाँटना), यश-धर्मके

अहिंसा-प्राणियोंको किसी प्रकार पीडा न

निमित्तसे होनेवाली कीर्ति, अपयश—अधर्मके निमित्तसे होनेवाली अपकीर्ति। इस प्रकार जो प्राणियोंके अपने-अपने कर्मोंके अनुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव हैं,

तथा— महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा।

वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते हैं॥ ५॥

भृगु आदि सप्त महर्षि और पहले होनेवाले चार मनु जिनका अतीत कालसे सम्बन्ध है और जो 'सावर्ण' इस नामसे पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं, ये सभी मुझमें

मनसे उत्पन्न किये हुए हैं, जिन मनु और महर्षियोंकी रची हुई ये चर और अचररूप सब प्रजाएँ लोकमें प्रिसिद्ध हैं॥ ६॥ एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः।

भावनावाले—ईश्वरीय सामर्थ्यसे युक्त और मेरे द्वारा

मेरी इस उपर्युक्त विभूतिको अर्थात् विस्तारको और

योग-युक्तिको अर्थात् अपनी मायिक घटनाको, अथवा योगसे उत्पन्न हुई सर्वज्ञतारूप सामर्थ्यको जो कि योग-| शब्दसे कही जाती है, जो तत्त्वसे—यथार्थ जानता है।

१-भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ—ये सात महर्षि हैं। २-मनु १४ हैं, पर चार मनु सावर्ण नामसे प्रसिद्ध हैं—सावर्णि, धर्मसावर्णि, दक्षसावर्णि और सावर्ण।

कीदृशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति | किस प्रकारके अविचल योगसे युक्त हो जाता उच्यते—

है ? सो कहा जाता है—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥८॥

अहं परं ब्रह्म वास्देवाख्यं सर्वस्य जगतः प्रभव उत्पत्तिः मत्त एव स्थितिनाशक्रिया-फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूपं सर्वं जगत् प्रवर्तते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मां बुधा

अवगततत्त्वार्था भावसमन्विता भावो भावना परमार्थतत्त्वाभिनिवेशः तेन समन्विताः संयुक्ता इत्यर्थः ॥ ८॥

किं च— मिच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥

मिच्चता मिय चित्तं येषां ते मिच्चित्ता मद्गतप्राणा मां गताः प्राप्ताः चक्षुरादयः प्राणा

येषां ते मद्गतप्राणा मिय उपसंहतकरणा इत्यर्थः अथवा मद्गतप्राणा मद्गतजीवना इति एतत्। बोधयन्तः अवगमयन्तः परस्परम् अन्योन्यं

कथयन्तो ज्ञानबलवीर्यादिधर्मैः विशिष्टं मां तुष्यन्ति च परितोषम् उपयान्ति रमन्ति च रतिं च

प्राप्नुवन्ति प्रियसङ्गत्या इव॥ ९॥

मैं वासुदेव नामक परब्रह्म समस्त जगत्की उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही यह स्थिति, नाश, क्रिया और कर्मफलोपभोगरूप विकारमय सारा जगत् घुमाया जा

रहा है। इस अभिप्रायको (अच्छी प्रकार) समझकर भावसमन्वित-परमार्थतत्त्वकी धारणासे युक्त हुए बुद्धिमान्—तत्त्वज्ञानी पुरुष मुझे भजते हैं अर्थात् मेरा चिन्तन किया करते हैं॥ ८॥

तथा—

मद्गतप्राण हैं।

मुझमें ही जिनका चित्त है वे मच्चित्त हैं तथा मुझमें ही जिनके चक्षु आदि इन्द्रियरूप प्राण लगे रहते हैं-मुझमें ही जिन्होंने समस्त करणोंका उपसंहार कर दिया है वे मद्गतप्राण हैं अथवा जिन्होंने मेरे लिये ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है वे

ऐसे मेरे भक्त आपसमें एक-दूसरेको (मेरा तत्त्व) समझाते हुए एवं ज्ञान, बल और सामर्थ्य आदि गुणोंसे युक्त मुझ परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं अर्थात् संतोषको प्राप्त होते हैं और रमण

करते हैं अर्थात् मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा मिल गया हो उसी तरह रतिको प्राप्त होते हैं॥ ९॥

जो पुरुष मुझमें प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकारसे

\* शांकरभाष्य अध्याय १०\*

ये यथोक्तप्रकारैः भजन्ते मां भक्ताः सन्तः—

तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्त-सर्वबाह्येषणानां भजतां सेवमानानाम्, किम्

अर्थित्वादिना कारणेन, न इति आह, प्रीतिपूर्वकं

प्रीतिः स्त्रेहः तत्पूर्वकं मां भजताम् इत्यर्थः।

ददामि प्रयच्छामि बृद्धियोगं बृद्धिः सम्यग्दर्शनं

मत्तत्त्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगः तं बुद्धि-

योगम्। येन बुद्धियोगेन सम्यग्दर्शनलक्षणेन मां

परमेश्वरम् आत्मभूतम् आत्मत्वेन उपयान्ति

के, ते ये मच्चित्तत्वादिप्रकारैः मां

किमर्थं कस्य वा त्वत्प्राप्तिप्रतिबन्धहेतोः

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं

तेषाम् एव कथं नाम श्रेयः स्याद् इति

अनुकम्पार्थं दयाहेतोः अहम् अज्ञानजम् अविवेकतो

जातं मिथ्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तमो

अन्तःकरणाशयः तस्मिन् एव स्थितः सन्।

भक्तिप्रसादस्त्रेहाभिषिक्तेन मद्भावनाभि-

निवेशवातेरितेन ब्रह्मचर्यादिसाधनसंस्कारवत्-

नाशयामि आत्मभावस्थ आत्मनो

ज्ञानदीपेन विवेकप्रत्ययरूपेण।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन

नाशकं बुद्धियोगं तेषां त्वद्भक्तानां ददासि इति

प्रतिपद्यन्ते।

भजन्ते॥ १०॥

आकाङ्क्षायाम् आह—

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।

मेरा भजन करते हैं—

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ १०॥

उन समस्त बाह्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर

होकर भजन—सेवन करनेवाले पुरुषोंको, किसी वस्तुकी इच्छा आदि कारणोंसे भजनेवालोंको नहीं, किंतु प्रीतिपूर्वक

भजनेवालोंको यानी प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवालोंको, में वह बुद्धियोग देता हूँ। मेरे तत्त्वके यथार्थ ज्ञानका

समझ लेते हैं।

अन्त:करण

देता हुँ।

भाव:

नाम बुद्धि है, उससे युक्त होना ही बुद्धियोग है। वह ऐसा बुद्धियोग मैं (उनको) देता हूँ कि जिस पूर्णज्ञानरूप

बुद्धियोगसे वे मुझ आत्मरूप परमेश्वरको आत्मरूपसे

वे कौन हैं ? जो 'मिच्चताः' आदि ऊपर कहे हुए

प्रकारोंसे मेरा भजन करते हैं॥ १०॥

आत्मभावमें स्थित हुआ अर्थात् आत्माका भाव जो

अविवेकजन्य मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको

प्रकाशमय विवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर

है उसमें स्थित हुआ उनके

आपकी प्राप्तिके कौन-से प्रतिबन्धके कारणका नाश करनेवाला बृद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं और किसलिये देते हैं? इस आकांक्षापर कहते हैं—

तमः।

भास्वता॥ ११॥

हो ऐसा अनुग्रह करनेके लिये ही मैं उनके

उन (मेरे भक्तों)-का किसी तरह भी कल्याण

अर्थात् जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण है और मेरे स्वरूपकी भावनाके अभिनिवेशरूप वायुकी सहायतासे प्रज्वलित हो रहा है,

प्रज्ञावर्तिना विरक्तान्तः करणाधारेण । जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनोंके संस्कारोंसे युक्त बृद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्त:करण जिसका आधार है, जो विषयोंसे हटे हुए और राग-द्वेषरूप विषयव्यावृत्तचित्तरागद्वेषाकलुषितनिवातापवार-कालुष्यसे रहित हुए चित्तरूप वायुरहित अपवारकमें (ढकनेमें) स्थित है और जो निरन्तर अभ्यास किये कस्थेन नित्यप्रवृत्तैकाग्र्यध्यानजनितसम्यग्दर्शन-हुए एकाग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्वरूप प्रकाशसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा (मैं उनके मोहका नाश भास्वता ज्ञानदीपेन इत्यर्थः॥ ११॥ कर देता हैं)॥ ११॥ यथोक्तां भगवतो विभूतिं योगं च श्रुत्वा — | ऊपर कही हुई भगवान्की विभूतिको और योगको सुनकर अर्जुन बोला— अर्जुन उवाच— परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्॥१२॥ परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम परं तेजः पवित्रं आप परमब्रह्म-परमात्मा, परमधाम—परमतेज और परमपावन हैं तथा आप नित्य और दिव्य पुरुष हैं

श्रीमद्भगवद्गीता \*

**पावनं** परमं **प्रकृष्टं** भवान् पुरुषं शाश्वतं **नित्यं** दिव्यं दिवि भवम् आदिदेवं सर्वदेवानाम् आदौ

240

भवं देवम् अजं विभुं विभवनशीलम्॥ १२॥ ईदुशम्—

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥१३॥ आहु: कथयन्ति त्वाम् ऋषयो वसिष्ठादयः सर्वे देवर्षि: नारद: तथा असितो देवल: अपि

मे॥ १३॥ सर्वमेतदुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव।

एवम् एव आह व्यासः च स्वयं च एव ब्रवीषि

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥१४॥ सर्वम् एतद् यथोक्तम् ऋषिभिः त्वया च तद् ऋतं सत्यम् एव मन्ये यद् मां प्रति वदसि भाषसे

प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं॥ १३॥

और व्यापक हैं॥ १२॥

ऐसे—

हे केशव! उपर्युक्त प्रकारसे ऋषियोंद्वारा और आपके द्वारा कही हुई ये सब बातें जो कि आप मुझसे कह रहे हैं, मैं सत्य मानता हूँ; क्योंकि हे भगवन्! आपकी उत्पत्तिको न देवता जानते हैं और न दानव

अर्थात् देवलोकमें रहनेवाले अलौकिक पुरुष हैं एवं

आप सब देवोंसे पहले होनेवाले आदिदेव, अजन्मा

आपका वसिष्ठादि सब महर्षिगण वर्णन करते हैं

तथा असित, देवल, व्यास और देवर्षि नारद भी इसी

हे केशव। न हि ते तव भगवन् व्यक्तिं प्रभवं ही जानते हैं॥ १४॥ विदुः न देवा न दानवाः॥१४॥

यतः त्वं देवादीनाम् आदिः अतः — वयोंकि आप देवादिके आदि कारण हैं, इसलिये — स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥

स्वयम् एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं | हे पुरुषोत्तम! हे भूतप्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले

निरतिशयज्ञानैश्वर्यबलादिशक्तिमन्तम् ईश्वरं पुरुषोत्तम। भूतानि भावयति इति भूतभावनो

भृतभावन! हे भृतेश-भृतोंके ईश्वर! हे देवोंके देव!

हे जगत्पते! आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने-आपको

अर्थात् निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि शक्तियोंसे

अपनी दिव्य विभृतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमें

युक्त ईश्वरको जानते हैं॥ १५॥

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः।

हे भूतभावन भूतेश **भूतानाम् ईश, हे** देवदेव

जगत्पते॥ १५॥

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥१६॥

वक्तं कथितुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या | हि आत्मविभूतय आत्मनो विभूतयो याः ता (आप ही) समर्थ हैं—आपकी जो विभूतियाँ हैं, जिन

वक्तुम् अर्हसि याभिः विभूतिभिः आत्मनो विभूतियोंसे अर्थात् अपने माहात्म्यके विस्तारसे आप इन सारे लोकोंको व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, उन्हें माहात्म्यविस्तरै: इमान् लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ १६॥

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥१७॥

कथं विद्यां विजानीयाम् अहं हे योगिन् | हे योगिन्! आपका सदा चिन्तन करता हुआ मैं त्वां सदा परिचिन्त्यन्। केषु केषु च भावेषु | आपको किस प्रकार जानूँ ? हे भगवन्! आप किन-वस्तुषु चिन्त्यः असि ध्येयः असि भगवन् किन भावोंमें अर्थात् वस्तुओंमें मेरे द्वारा चिन्तन किये जानेयोग्य हैं॥ १७॥ मया॥ १७॥

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥१८॥ विस्तरेण आत्मनो योगं योगैश्वर्यशक्ति-।

कहनेमें आप ही समर्थ हैं॥ १६॥

हे जनार्दन! अपने योगको—अपनी योगैश्वर्यरूप

विशेष शक्तिको और विभृतिको यानी चिन्तन करनेयोग्य पदार्थोंके विस्तारको, विस्तारपूर्वक कहिये।

विशेषं विभूतिं च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे जनार्दन।

जनार्दन है। असुरोंको यानी देवोंके प्रतिपक्षी मनुष्योंको

नरकादिमें भेजनेवाले होनेसे भगवानुका नाम जनार्दन है। अथवा उन्नति और कल्याण—ये दोनों पुरुषार्थरूप

प्रयोजन सब लोगोंके द्वारा भगवान्से माँगे जाते हैं,

अमृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है-संतोष

यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर कहिये; क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप

हे कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ! अब मैं तुझे अपनी दिव्य—

देवलोकमें होनेवाली विभृतियाँ प्रधानतासे बतलाता हूँ

अर्थात् मेरी जहाँ-जहाँपर जो-जो प्रधान-प्रधान विभृतियाँ

हैं, उन-उन प्रधान विभूतियोंका ही मैं प्रधानतासे वर्णन

करता हूँ। सम्पूर्णतासे तो वे सैकड़ों वर्षोंमें भी नहीं कही

जा सकतीं; क्योंकि मेरे विस्तारका अर्थात् मेरी विभृतियोंका

उनमें तू पहली विभूतिको ही सुन—

सर्वभूताशयस्थितः।

इसलिये भगवानुका नाम जनार्दन है-

नहीं होता है॥ १८॥

| श्रीभगवान् बोले—

अर्दतेः \* गतिकर्मणो रूपम्। असुराणां

देवप्रतिपक्षभूतानां जनानां नरकादिगमयितृत्वाद् जनार्दनः। अभ्युदयनिःश्रेयसपुरुषार्थप्रयोजनं

सर्वैः जनैः याच्यते इति वा। भूय: पूर्वम् उक्तम् अपि कथय तृप्ति: हि

२५२

परितोषो यस्माद् न अस्ति मे शृण्वतः त्वन्मुख-

निःसृतवाक्यामृतम्॥ १८॥

श्रीभगवानुवाच—

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥१९॥

हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि भवा आत्मविभूतय आत्मनो मम विभूतयो याः ताः कथयिष्यामि

इति एतत्, प्राधान्यतो यत्र यत्र प्रधाना या या विभृतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथियध्यामि अहं कुरुश्रेष्ठ। अशेषतः तु वर्षशतेन अपि न

शक्या वक्तुं यतो न अस्ति अन्तो विस्तरस्य मे मम विभृतीनाम् इत्यर्थः॥ १९॥

तत्र प्रथमम् एव तावत् शृणु—

अहमात्मा गुडाकेश अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥२०॥

अहम् आत्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश गुडाका निद्रा तस्या ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यर्थः,

घनकेश इति वा। सर्वेषां भूतानाम् आशये अन्तर्हृदि स्थितः नित्यं ध्येयः।

गुडाका—निद्रा उसका स्वामी यानी निद्राजयी होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अर्जुनका

नाम गुडाकेश है। हे गुडाकेश! समस्त भूतोंके आशयमें यानी आन्तरिक हृदयदेशमें स्थित सबका

अन्त नहीं है॥ १९॥

अन्तरात्मा मैं हूँ (ऊँचे अधिकारियोंको तो) मेरा ध्यान सदा इस प्रकार करना चाहिये।

\* अर्द धातुके दो अर्थ होते हैं—गमन और याचना। यहाँ पहले गमन अर्थ स्वीकार करके उसके अनुसार व्युत्पत्ति दिखलायी गयी है, फिर 'अथवा' कहकर पक्षान्तरमें याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है।

तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं

चिन्तयितुं शक्यो यस्माद् अहम् एव आदिः

भूतानां कारणं तथा मध्यं च स्थितिः अन्तः

प्रलय: च॥ २०॥

एवं च ध्येयः अहम्—

बुद्धिवृत्तिः चेतना॥ २२॥

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्॥२३॥

रुद्राणां एकादशानां शङ्करः च अस्मि, वित्तेशः |

कुबेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च, वसूनाम् अष्टानां पावकः च अस्मि अग्निः, मेरुः शिखरिणां

शिखरवताम् अहम्॥ २३॥

अर्थात् उनके द्वारा (इन अगले भावोंमें) मेरा चिन्तन किया जा सकता है; क्योंकि मैं ही सब भूतोंका आदि,

मध्य और अन्त हूँ अर्थात् उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप मैं ही हूँ॥ २०॥

तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा | सकता है—

परंतु जो ऐसा ध्यान करनेमें असमर्थ हों उन्हें आगे कहे हुए भावोंमें मेरा चिन्तन करना चाहिये,

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्।

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥ २१॥

आदित्यानां **द्वादशानां** विष्णुः **नाम आदित्यः** | द्वादश आदित्योंमें मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ। अहम्, ज्योतिषां रवि: प्रकाशियतृणाम् अंशुमान् प्रकाश करनेवाली ज्योतियोंमें मैं किरणोंवाला सूर्य हूँ।

रिश्ममान् मरीचिः नाम मरुतां मरुद्देवताभेदानाम् वायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदोंमें मैं मरीचि नामक अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशी चन्द्रमाः ॥ २१॥ देवता हूँ और नक्षत्रोंमें मैं शशी—चन्द्रमा हूँ॥ २१॥

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥२२॥

वेदानां मध्ये सामवेद: अस्मि, देवानां रुद्रा- | मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देवोंमें **दित्यादीनां** वासव **इन्द्रः** अस्मि, इन्द्रियाणाम् इन्द्र हुँ और चक्षु आदि एकादश इन्द्रियोंमें संकल्प-

एकादशानां चक्षुरादीनां मन: च अस्मि विकल्पात्मक मन हूँ। सब प्राणियोंमें (मैं) चेतना सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनः च अस्मि। भूतानाम् हूँ। कार्य-करणके समुदायरूप शरीरमें सदा

अस्मि चेतना, कार्यकरणसङ्घाते नित्याभिव्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धिवृत्ति है, उसका नाम चेतना है॥ २२॥

एकादश रुद्रोंमें मैं शंकर हूँ। यक्ष और राक्षसोंमें मैं धनेश्वर कुबेर हूँ। आठ वसुओंमें मैं पावक—अग्नि हूँ। शिखरवालोंमें (पर्वतोंमें) मैं सुमेरु

| पर्वत हूँ ॥ २३ ॥

# पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४॥

पुरोधसां राजपुरोहितानां मुख्यं प्रधानं मां

विद्धि जानीहि हे पार्थ बृहस्पतिम्। स हि

इन्द्रस्य इति मुख्यः स्यात् पुरोधाः। सेनानीनां सेनापतीनाम् अहं स्कन्दो देवसेनापतिः। सरसां

यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः अस्मि भवामि॥ २४॥

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्प्येकमक्षरम्।

पदलक्षणानाम् एकम् अक्षरम् ओङ्कारः अस्मि। यज्ञानां जपयज्ञ: अस्मि, स्थावराणां स्थितिमतां

हिमालय: ॥ २५॥

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥२६॥

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्, देवर्षीणां च नारदो देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्ता मन्त्रदर्शित्वात्

ते देवर्षयः तेषां नारदः अस्मि। गन्धर्वाणां चित्ररथो **नाम गन्धर्वः अस्मि।** सिद्धानां जन्मना एव धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यातिशयं प्राप्तानां कपिलो

मुनि:॥ २६॥

उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम्।

उच्चै:श्रवसम् अश्वानाम् **उच्चै:श्रवा नाम** 

अश्वः तं मां विद्धि जानीहि अमृतोद्भवम् अमृतनिमित्तमथनोद्भवम्। ऐरावतम् इरावत्या

अपत्यं गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति अनुवर्तते। नराणां मनुष्याणां च नराधिपं राजानं मां विद्धि जानीहि॥ २७॥

मुख्य पुरोहित हैं। सेनापितयोंमें मैं देवोंका सेनापित कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोंमें अर्थात् जो देवनिर्मित सरोवर हैं उनमें समुद्र हूँ॥ २४॥

हे पार्थ! पुरोहितोंमें यानी राजपुरोहितोंमें तू मुझे

प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ; क्योंकि वे ही इन्द्रके

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५॥

महर्षीणां भृगु: अहम्, गिरां वाचां | महर्षियोंमें मैं भृगु हूँ, वाणीसम्बन्धी भेदोंमें — पदात्मक वाक्योंमें एक अक्षर—ओंकार हूँ, यज्ञोंमें

जपयज्ञ हूँ और स्थावरोंमें अर्थात् अचल पदार्थींमें

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः।

हिमालय नामक पर्वत हँ॥ २५॥

समस्त वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष और देवर्षियोंमें अर्थात् जो देव होकर मन्त्रोंके द्रष्टा होनेके कारण

ऋषिभावको प्राप्त हुए हैं, उनमें मैं नारद हूँ। गन्धर्वींमें

मैं चित्ररथ नामक गन्धर्व हूँ, सिद्धोंमें अर्थात् जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यको प्राप्त हुए पुरुषोंमें मैं कपिल मुनि हूँ॥ २६॥

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्।। २७।। घोड़ोंमें, जो अमृतप्राप्तिके निमित्त किये हुए

> समुद्रमन्थनसे उत्पन्न उच्चै:श्रवा नामक घोडा है, उसको तु मेरा स्वरूप समझ। गजेन्द्रोंमें—मुख्य हाथियोंमें - इरावतीका पुत्र जो ऐरावत नामक हाथी

है, उसको तू मेरा स्वरूप जान और मनुष्योंमें मुझे तू l राजा समझ॥ २७॥

# आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्।

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥ २८॥

आयुधानाम् अहं वज्रं दधीच्यस्थिसम्भवं धेनूनां दोग्ध्रीणाम् अस्मि कामधुक्, विसष्ठस्य सर्वकामानां

दोग्ध्री सामान्या वा कामधुक्। प्रजनः प्रजनियता

अस्मि कन्दर्गः कामः, सर्पाणां सर्पभेदानाम्

अस्मि वासुकिः **सर्पराजः॥ २८॥** 

शस्त्रोंमें मैं दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे बना हुआ

वज़ हूँ। दुध देनेवाली गौओंमें कामधेनु—वसिष्ठको सब कामनारूप दूध देनेवाली अथवा सामान्य भावसे जो भी

कामधेनु है वह मैं हूँ। प्रजाको उत्पन्न करनेवाला कामदेव में हूँ और सर्पोंमें अर्थात् सर्पोंके नाना भेदोंमें

l सर्पराज वासुकि मैं हुँ॥ २८॥

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्।

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्॥ २९॥

अनन्तः च अस्मि नागानां नागविशेषाणां

नागराजः च अस्मि। वरुणो यादसाम् अहम् अब्देवतानां राजा अहम्। पितृणाम् अर्यमा नाम

**पितृराजः** च अस्मि, यमः <sup>ह</sup>संयमतां **संयमनं** कुर्वताम् अहम्॥ २९॥

पतत्रिणाम्॥ ३०॥

अस्मि जाह्नवी गङ्गा॥ ३१॥

नागोंके नाना भेदोंमें मैं अनन्त हूँ अर्थात् नागराज

शेष हूँ और जलसम्बन्धी देवोंमें उनका राजा वरुण

में हूँ। में पितरोंमें अर्यमा नामक पितृराज हूँ और शासन करनेवालोंमें यमराज हूँ॥ २९॥

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्।। ३०।। दैत्योंमें अर्थात् दितिके वंशजोंमें मैं प्रह्लाद नामक

प्रह्लादो नाम च अस्मि दैत्यानां दितिवंश्यानाम्, काल: कलयतां कलनं गणनं कुर्वताम् अहम्,

दैत्य हूँ और कलना-गणना करनेवालोंमें मैं काल मृगाणां च मृगेन्द्रः सिंहो व्याघ्नो वा अहम्, हूँ। पशुओंमें पशुओंका राजा सिंह या व्याघ्र और वैनतेयः च गरुत्मान् विनतासुतः पक्षिणां

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्।

झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी॥३१॥

पवनो **वायुः** पवतां **पावयितृणाम्** अस्मि, | रामः शस्त्रभृताम् अहं शस्त्राणां धारयितृणां

दाशरथी रामः अहम्। झषाणां मतस्यादीनां मकरो नाम जातिविशेषः अहं स्रोतसां स्रवन्तीनाम्

पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोंमें दशरथपुत्र राम में हूँ, मछली आदि जलचर प्राणियोंमें

मकर नामक जलचरोंकी जातिविशेष में हूँ, स्रोतोंमें— निदयोंमें मैं जाह्नवी —गङ्गा हूँ॥ ३१॥

<sup>|</sup> पक्षियोंमें विनतापुत्र—गरुड़ मैं हूँ ॥ ३०॥

# सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं

चैवाहमर्जुन।

अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मैं हूँ। आरम्भमें तो

भगवान्ने अपनेको केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियोंका ही

आदि, मध्य और अन्त बतलाया है, परंतु यहाँ समस्त

जगन्मात्रका आदि, मध्य और अन्त बतलाते हैं, यह

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्॥ ३२॥ सृष्टीनाम् आदिः अन्तः च मध्यं च एव हे अर्जुन! सृष्टियोंका आदि, अन्त और मध्य

अहम् **उत्पत्तिस्थितिलया अहम्** अर्जुन। **भूतानां** 

जीवाधिष्ठितानाम् एव आदिः अन्तः च इत्यादि

उक्तम् उपक्रमे, इह तु सर्वस्य एव सर्गमात्रस्य इति विशेषः।

अध्यात्मविद्या विद्यानां मोक्षार्थत्वात् प्रधानम्

अस्मि। वादः अर्थनिर्णयहेतुत्वात् प्रवदतां प्रधानम्

अतः सः अहम् अस्मि। प्रवक्तृद्वारेण वदनभेदानाम् एव वादजल्पवितण्डानाम् इह ग्रहणं प्रवदताम्

इति॥ ३२॥

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः॥३३॥

अक्षराणां वर्णानाम् अकारो वर्णः अस्मि अस्मि सामासिकस्य समास:

समाससमृहस्य। किं च अहम् एव अक्षयः अक्षीणः कालः प्रसिद्धः क्षणाद्याख्यः, अथवा परमेश्वरः कालस्य अपि कालः अस्मि, धाता अहं कर्मफलस्य विधाता सर्वजगतो विश्वतोमुखः

सर्वतोमुखः॥ ३३॥

समस्त विद्याओंमें जो कि मोक्ष देनेवाली होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मविद्या मैं हूँ।

विशेषता है।

शंका-समाधान करनेके समय बोले जानेवाले वाक्योंमें जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है वह वाद नामक वाक्य मैं हूँ। यहाँ 'प्रवदताम्' इस पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले वाद, जल्प और वितण्डा—

इन तीन प्रकारके वचन-भेदोंका ही ग्रहण है (बोलनेवालोंका नहीं)॥ ३२॥

अक्षरोंमें -- वर्णोंमें अकार-- 'अ' वर्ण में हूँ।

अविनाशी काल—जो क्षण-घड़ी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है वह समय अथवा कालका भी काल परमेश्वर हूँ और मैं ही विधाता—सब जगत्के कर्मफलका विधान करनेवाला तथा सब ओर मुखवाला परमात्मा

समाससमूहमें द्वन्द्व नामक समास मैं हूँ तथा मैं ही

हिँ॥ ३३॥

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्।

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा॥ ३४॥

वह मैं हूँ।

सर्वहर उच्यते सः अहम् इत्यर्थः। अथवा

मृत्युः द्विविधो धनादिहरः प्राणहरः च

पर ईश्वरः प्रलये सर्वहरणात् सर्वहरः सः अहम्।

उद्भव उत्कर्षः अभ्युदयः तत्प्राप्तिहेतुः च अहम्, केषां भविष्यतां भाविकल्याणानाम्

उत्कर्षप्राप्तियोग्यानाम् इत्यर्थः ।

कीर्ति: श्री: वाक् च नारीणां स्मृति: मेधा

धृति: क्षमा इति एता उत्तमा: स्त्रीणाम् अहम्

अस्मि यासाम् आभासमात्रसम्बन्धेन अपि लोक: कृतार्थम् आत्मानं मन्यते॥ ३४॥

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्। मार्गशीर्षोऽहमृतूनां मासानां

बृहत्साम तथा साम्नां **प्रधानम् अस्मि।** गायत्री

छन्दसाम् अहं गायत्र्यादिछन्दोविशिष्टानाम् ऋचां

गायत्री ऋग् अहम् इत्यर्थः। मासानां मार्गशीर्षः अहम् ऋतूनां कुसुमाकरो वसन्तः॥ ३५॥

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्।

चुतम् **अक्षदेवनादिलक्षणं** छलयतां **छलस्य कर्तृणाम्** अस्मि, तेज: तेजस्विनाम्

अहम्, जयः अस्मि जेतृणाम्, व्यवसायः अस्मि व्यवसायिनाम् सत्त्वं सत्त्ववतां सात्त्विकानाम्

जो उत्कर्षता-प्राप्तिके योग्य हैं उनका उद्भव अर्थात् उत्कर्ष—उन्नतिकी प्राप्तिका कारण मैं हैं।

धनादिका नाश करनेवाला और प्राणोंका नाश

भविष्यत्में जिनका कल्याण होनेवाला है अर्थात्

करनेवाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु 'सर्वहर' कहलाता

है, वह सर्वहर मृत्यु मैं हूँ। अथवा परम ईश्वर प्रलयकालमें सबका नाश करनेवाला होनेसे सर्वहर है,

स्त्रियोंमें जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा ये उत्तम स्त्रियाँ हैं, जिनके आभासमात्र-सम्बन्धसे भी लोग अपनेको कृतार्थ मानते हैं,

वि मैं हूँ॥३४॥

ऋतु मैं हूँ॥ ३५॥

कुसुमाकरः॥ ३५॥

गायत्री छन्द हूँ अर्थात् जो गायत्री आदि छन्दोबद्ध ऋचाएँ हैं उनमें गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ। महीनोंमें

मार्गशीर्ष नामक महीना और ऋतुओंमें वसन्त-

तथा सामवेदके प्रकरणोंमें जो बृहत्साम नामक प्रधान प्रकरण है वह मैं हूँ। छन्दोंमें मैं

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्॥ ३६॥ छल करनेवालोंमें जो पासोंसे खेलना आदि द्यूत

> है वह मैं हूँ। तेजस्वियोंका मैं तेज हूँ। जीतनेवालोंका में विजय हूँ। निश्चय करनेवालोंका निश्चय (अथवा

उद्यमशीलोंका उद्यम) हूँ और सत्त्वयुक्त पुरुषोंका अर्थात् सात्त्विक पुरुषोंका मैं सत्त्वगुण हूँ॥ ३६॥

अहम्॥ ३६॥

### वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥ ३७॥

वृष्णीनां वासुदेव: अस्मि अयम् एव अहं। वृष्णिवंशियोंमें यह तुम्हारा सखा वासुदेव मैं हूँ।

शुक्राचार्य हूँ॥ ३७॥

त्वत्सखा, पाण्डवानां धनञ्जयः त्वम् एव,

मुनीनां **मननशीलानां सर्वपदार्थज्ञानिनाम्** अपि

अहं व्यास:, कवीनां क्रान्तदर्शिनाम् उशना कवि: अस्मि॥ ३७॥

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्।। ३८।।

दण्डो दमयतां दमियतृणाम् अस्मि अदान्तानां | दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात् उन्मार्गमें दमकारणम्, नीतिः अस्मि जिगीषतां जेतुम् चलनेवालोंको दमन करनेकी शक्ति मैं हूँ। विजय इच्छताम्, मौनं च एव अस्मि गुह्यानां गोप्यानाम्,

ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्॥ ३८॥

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्॥३९॥

यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं तद् अहम् अर्जुन। प्रकरणोपसंहारार्थं विभृतिसङ्क्षेपम् आह—

न तद् अस्ति भूतं चराचरं चरम् अचरं वा

मया विना यत् स्याद् भवेद् मया अपकृष्टं परित्यक्तं निरात्मकं शून्यं हि तत् स्याद् अतो

मदात्मकं सर्वम् इत्यर्थः॥ ३९॥

कारण है, वह मैं हूँ। सार कहते हैं-

प्रकरणका उपसंहार करनेके लिये समस्त विभूतियोंका ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत प्राणी नहीं

है जो मेरे बिना हो। क्योंकि जो मुझसे रहित होगा वह सत्तारहित-शून्य होगा, अत: यह सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है॥ ३९॥

हे अर्जुन! सर्वभूतोंका जो बीज अर्थात् उत्पत्तिका

पाण्डवोंमें धनञ्जय अर्थात् तू ही मैं हूँ। मुनियोंमें

अर्थात् मनन करनेवालोंमें और सब पदार्थींको जाननेवालोंमें भी मैं व्यास हूँ। कवियोंमें अर्थात् त्रिकालदर्शियोंमें मैं

चाहनेवालोंका न्याय में हूँ। गुप्त रखने योग्य भावोंमें

| मौन मैं हूँ। ज्ञानवानोंका ज्ञान मैं हूँ॥ ३८॥

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप।

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया॥४०॥

न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभृतीनां विस्तराणां परन्तप। न हि ईश्वरस्य सर्वात्मनो दिव्यानां विभूतीनाम् इयत्ता शक्या वक्तुं ज्ञातुं

वा केनचित्। एष तु उद्देशत एकदेशेन प्रोक्तो विभृते: विस्तरो मया॥ ४०॥

हे परन्तप! मेरी दिव्य विभृतियोंका अर्थात् विस्तारका

अन्त नहीं है। क्योंकि सर्वात्मरूप ईश्वरकी दिव्य विभृतियाँ 'इतनी ही है' इस प्रकार किसीके द्वारा भी

जाना या कहा नहीं जा सकता। यह तो अपनी

विभृतियोंका विस्तार मेरे द्वारा संक्षेपसे अर्थात् एक अंशसे ही कहा गया है॥ ४०॥

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्॥४१॥

यद् यद् लोके विभूतिमद् विभूतियुक्तं सत्त्वं वस्तु श्रीमद् उर्जितम् एव वा श्री:

लक्ष्मी: तया सहितम् उत्साहोपेतं वा। तत् तद् एव अवगच्छ त्वं जानीहि मम ईश्वरस्य तेजोंऽशसम्भवं तेजसः अंश एकदेशः

सम्भवो यस्य यत् तेजोंऽशसम्भवम् इति अवगच्छ त्वम्॥ ४१॥

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्॥४२॥ अथवा बहुना एतेन एवमादिना किं ज्ञातेन

तव अर्जुन स्यात् सावशेषेण। अशेषतः त्वम् इमम् उच्यमानम् अर्थं शृणु।

विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं दृढं कृत्वा इदं कृत्स्रं जगद् एकांशेन एकावयवेन एकपादेन

सर्वभूतस्वरूपेण इति एतत्, तथा च मन्त्र-वर्णः—'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' (तै० आर०

३। १२) **इति** स्थित: अहम् **इति॥ ४२॥** 

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभृतियोगो नाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥

संसारमें जो-जो भी पदार्थ विभूतिमान्-विभूतियुक्त

हैं तथा श्रीमान् और ऊर्जित (शक्तिमान्) अर्थात्

श्री-लक्ष्मी, उससे युक्त और उत्साहयुक्त हैं उन-उनको तु मुझ ईश्वरके तेजोमय अंशसे उत्पन्न हुए ही

जान। अर्थात् मेरे तेजका एक अंश—भाग ही जिनकी उत्पत्तिका कारण है, इन सब वस्तुओंको ऐसी

जान॥ ४१॥

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन।

अथवा हे अर्जुन! इस उपर्युक्त प्रकारसे वर्णन किये हुए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे तेरा क्या

(प्रयोजन सिद्ध) होगा, (तू तो बस,) यह सम्पूर्णतासे कहा जानेवाला अभिप्राय ही सुन ले-

मैं एक अंशसे अर्थात् सर्व भूतोंका आत्मरूप जो मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगत्को विशेष रूपसे दृढ़तापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ। ऐसा ही वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 'समस्त भूत इस

परमेश्वरका एक पाद है।' इत्यादि॥ ४२॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

### एकादशोऽध्याय:

भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च 'विष्टभ्याह-मिदं कृत्स्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्' **इति भगवता** 

अभिहितं श्रुत्वा यद् जगदात्मरूपम् आद्यम्

ऐश्वरं तत् साक्षात् कर्तुम् इच्छन् —

अर्जुन उवाच—

परमं

मदनुग्रहाय

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥१॥

मदनुग्रहाय **मम अनुग्रहार्थं** परमं **निरतिशयं** 

गुह्यं **गोप्यम्** अध्यात्मसञ्ज्ञितम् **आत्मानात्मविवेक**-विषयं यत् त्वया उक्तं वचो वाक्यम्, तेन ते

वचसा मोहः अयं विगतो मम अविवेकबुद्धिः

अपगता इत्यर्थ:॥ १॥

किं च—

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया।

कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि

भव उत्पत्तिः अप्ययः प्रलयो भूतानां तौ भवाप्ययौ श्रुतौ विस्तरशो मया न सङ्क्षेपतः

त्वतः त्वत्सकाशात् कमलपत्राक्ष कमलस्य पत्रं कमलपत्रं तद्वद् अक्षिणी यस्य तव स त्वं

कमलपत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि

च अव्ययम् अक्षयं श्रुतम् इति अनुवर्तते ॥ २ ॥ लिया गया है ॥ २ ॥

(पूर्वाध्यायमें जो) भगवान्की विभूतियोंका वर्णन किया गया है उसमें भगवान्से कहे हुए 'मैं इस सारे जगतुको एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ 'इन

वचनोंको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे

अर्जुन बोले—

गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितम्।

मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम—

अत्यन्त श्रेष्ठ, गुह्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक अर्थात् आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे हैं,

उन आपके वचनोंसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है अर्थात् मेरी अविवेक-बृद्धि नष्ट हो गयी है॥ १॥

तथा—

मैंने आपसे प्राणियोंके भव—उत्पत्ति और अप्यय—

प्रलय, ये दोनों संक्षेपसे नहीं, विस्तारपूर्वक सुने हैं;

और हे कमलपत्राक्ष अर्थात् कमलपत्रके सदृश नेत्रोंवाले कृष्ण! आपका अविनाशी—अक्षय माहात्म्य भी मैं

सुन चुका हूँ। 'श्रुतम्' यह क्रिया-पद पूर्ववाक्यसे

परमेश्वर। पुरुषोत्तम॥३॥

चाव्ययम्॥२॥

एवमेतद्यथात्थ द्रष्टुमिच्छामि

ते रूपमैश्वरं

त्वमात्मानं

चाहता हूँ ॥ ३॥

हे परमेश्वर! आप अपनेको जिस प्रकारसे बतलाते

हैं, आप ठीक वैसे ही हैं अन्यथा नहीं। तथापि हे

पुरुषोत्तम! ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और

तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णवरूपको मैं देखना

हे स्वामिन्! यदि मुझ अर्जुनद्वारा आप अपना

वह रूप देखा जाना सम्भव समझते हैं, तो हे

योगेश्वर अर्थात् योगियोंके ईश्वर! मैं आपके उस

रूपका दर्शन करनेकी उत्कट इच्छा करता हूँ,

इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी स्वरूप

एवम् एतद् न अन्यथा यथा येन प्रकारेण आत्थ कथयसि त्वम् आत्मानं परमेश्वर

तथापि द्रष्टुम् इच्छामि ते तव ज्ञानैश्वर्यशक्ति-

बलवीर्यतेजोभिः सम्पन्नम् ऐश्वरं वैष्णवं रूपं पुरुषोत्तम॥ ३॥

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्॥४॥

मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अर्जुनेन तत्

शक्यं द्रष्ट्रम्, इति प्रभो स्वामिन् योगेश्वर योगिनो

योगाः तेषाम् ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर। यस्माद्

अहम् अतीव अर्थी द्रष्टुं ततः तस्माद् मे मदर्थं दर्शय त्वम् आत्मानम् अव्ययम्॥ ४॥

एवं चोदितः अर्जुनेन—श्रीभगवानुवाच— | अर्जुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीभगवान् बोले—

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्त्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥

पश्य मे मम पार्थ रूपाणि शतश: अथ | सहस्रशः अनेकश इत्यर्थः । तानि च नानाविधानि अनेकप्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि

अप्राकृतानि नानावर्णाकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादिप्रकारा वर्णाः तथा आकृतयो अवयवसंस्थानविशेषा येषां रूपाणां तानि

नानावर्णाकृतीनि च॥ ५॥

दिखलाइये॥ ४॥

रूपोंको देख॥ ५॥

हे पार्थ! तू मेरे सैकडों-हजारों अर्थात् अनेकों रूपोंको देख, जो कि नाना प्रकारके भेदवाले और दिव्य अर्थात् देवलोकमें होनेवाले—

अलौकिक हैं तथा नाना प्रकारके वर्ण और आकृतिवाले हैं अर्थात् जिनके नील, पीत आदि नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकारवाले अवयव हैं, ऐसे

मरुतस्तथा।

पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानिश्वनौ बहून्यदृष्टपूर्वाणि

पश्याश्चर्याणि भारत॥६॥

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* २६२ हे भारत! तू द्वादश आदित्योंको, आठ वसुओंको, पश्य आदित्यान् द्वादश, वसून् अष्टौ, रुद्रान् एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और एकादश, अश्विनौ द्वौ, मरुतः सप्तसप्तराणा ये उनचास मरुद्गणोंको देख। तथा और भी जिन्हें तान्, तथा बहूनि अन्यानि अपि अदृष्टपूर्वाणि मनुष्यलोकमें तूने अथवा और किसीने भी कभी नहीं मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित् पश्य देखा, ऐसे बहुत-से आश्चर्यमय—अद्भुत दृश्य आश्चर्याणि **अद्भुतानि** भारत॥ ६॥ देख॥ ६॥ न केवलम् एतावद् एव-केवल इतना ही नहीं— इहैकस्थं जगत्कृत्स्रं पश्याद्य सचराचरम्। मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्ट्रमिच्छसि॥७॥ इह एकस्थम् एकस्मिन् स्थितं जगत् कृत्स्नं हे गुडाकेश! अब तू मेरे इस शरीरमें एक ही स्थानमें स्थित चराचरसहित सारे जगत्को देख ले। समस्तं पश्य अद्य इदानीं सचराचरं सह चरेण तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि अचरेण च वर्तमानं मम देहे गुडाकेश यत् च दृश्य जिसके लिये तू 'हम उनको जीतेंगे या वे अन्यद् जयपराजयादि यत् शङ्क्रसे 'यद्वा जयेम हमको जीतेंगे?' इस प्रकार शङ्का करता था, वह सब यदि वा नो जयेयुः ' इति यद् अवोचः तद् अपि या अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख द्रष्टुं यदि इच्छिसि॥ ७॥ ले॥ ७॥ किन्तु— किंतु— न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥ तु मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वरको अपने इन प्राकृत न तु मां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव प्राकृतेन स्वचक्षुषा स्वकीयेन चक्षुषा येन तु नेत्रोंसे नहीं देख सकेगा। जिन दिव्य नेत्रोंद्वारा तू मुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र (मैं) तुझे देता हूँ, उनके शक्यसे द्रष्टुं दिव्येन तद् दिव्यं ददामि ते तुभ्यं चक्षुः तेन पश्य मे योगम् ऐश्वरम् ईश्वरस्य मम ऐश्वरं द्वारा तू मुझ ईश्वरके ऐश्वर्य और योगको अर्थात् योगं योगशक्त्यतिशयम् इत्यर्थः ॥ ८॥ अतिशय योगसामर्थ्यको देख॥ ८॥ संजय बोले— सञ्जय उवाच-एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि:। पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्॥९॥ दर्शयामास

हे राजा धृतराष्ट्र! इस प्रकार कहनेके अनन्तर

और योगेश्वर भी हैं उन नारायणने पृथापुत्र अर्जुनको अपना ईश्वरीय परम रूप—विराट्स्वरूप

महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति

दिव्यानेकोद्यतायुधम्॥ १०॥

जो अनेक मुख और नेत्रोंवाला है अर्थात् जिस

रूपमें अनेक मुख और नेत्र हैं, तथा अनेक अद्भुत

दृश्योंवाला है अर्थात् जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले

अनेक दृश्य हैं, जो अनेक दिव्य भूषणोंसे युक्त है

यानी जिसमें अनेक दिव्य आभूषण हैं और जो हाथमें उठाये हुए अनेक दिव्य शस्त्रोंसे युक्त है यानी

जिस रूपके हाथोंमें अनेक दिव्य शस्त्र उठाये हुए

हैं, ऐसा वह रूप भगवान्ने अर्जुनको दिखलाया। इस श्लोकका पूर्वश्लोकके 'दर्शयामास' शब्दसे

राजन् धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो महान् च असौ योगेश्वरः च हरिः नारायणो दर्शयामास दर्शितवान्

एवं यथोक्तप्रकारेण उक्त्वा ततः अनन्तरं हे

पार्थाय पृथासुताय परमं रूपं विश्वरूपम् ऐश्वरम्॥ ९॥

दिखलाया॥ ९॥

सम्बन्ध है॥ १०॥

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं

अनेकवक्त्रनयनम् अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे तद् अनेकवक्त्रनयनम्।

अनेकाद्भृतदर्शनम् अनेकानि अद्भृतानि विस्माप-कानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे तद् अनेकाद्भत-दर्शनं तथा अनेकदिव्याभरणम् अनेकानि दिव्यानि

आभरणानि यस्मिन् अनेक-तद् दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन् तद् दिव्यानेकोद्यतायुधं दर्शयामास इति पूर्वेण

सम्बन्धः॥ १०॥ किं च—

> दिव्यमाल्याम्बरधरं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यानि माल्यानि पृष्पाणि अम्बराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते येन ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं दिव्यं

गन्धानुलेपनं यस्य तं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्चर्यप्रायं देवम् अनन्तं न अस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतोमुखं सर्वतोमुखं सर्वभूतात्मत्वात् तं दर्शयामास अर्जुनो ददर्श

इति वा अध्याह्रियते॥ ११॥ या पुनः भगवतो विश्वरूपस्य भाः तस्या

उपमा उच्यते—

तथा— दिव्यगन्धानुलेपनम्।

विश्वतोमुखम्॥ ११॥ जिस ईश्वरने दिव्य पुष्पमालाओं और वस्त्रोंको धारण कर रखा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन कर रखा है, जो समस्त आश्चर्यमय दुश्योंसे युक्त है,जो

सब भूतोंका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुखवाला है तथा जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और दिव्य विराट्रूप भगवान्ने अर्जुनको दिखलाया, इस प्रकार

पूर्वश्लोकसे अन्वय कर लेना चाहिये अथवा अर्जुनने ऐसा रूप 'देखा' इस प्रकार अध्याहार कर लेना चाहिये॥ ११॥

भगवान्के विराट्रूपकी जो प्रभा-प्रकाश है, उसकी उपमा कहते हैं-

# सूर्यसहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः॥१२॥

दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां सहस्रं सूर्यसहस्रं तस्य युगपदुत्थितस्य या युगपत् उत्थिता भाः सा यदि सदृशी स्यात् तस्य

द्युलोकमें अर्थात् आकाशमें या तीसरे स्वर्गलोकमें एक साथ उदय हुए हजारों सूर्योंका जो एक साथ उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस महात्मन्—

महात्मनो विश्वरूपस्य एव भासो यदि वा न स्यात् ततः अपि विश्वरूपस्य एव भा अतिरिच्यते विश्वरूपके प्रकाशके सदृश कदाचित् हो तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात् उससे भी

इति अभिप्रायः॥ १२॥

विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है॥ १२॥

किं च—

उक्तवान्॥ १४॥

अर्जुन उवाच—

तथा—

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्त्रं प्रविभक्तमनेकधा।

# अपश्यद्वेवदेवस्य शरीरे

तत्र तस्मिन् विश्वरूपे एकस्मिन् स्थितम् |

एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा

देविपतृमनुष्यादिभेदैः अपश्यद् दृष्टवान् देवदेवस्य

पाण्डवस्तदा॥ १३॥

उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने देव, पितृ और

हरे: शरीरे पाण्डव: अर्जुन: तदा॥ १३॥

मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त जगत्को उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरमें ही

शिरसा देवं प्रणम्य

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः। कृताञ्जलिरभाषत॥ १४॥

एकत्र स्थित देखा॥ १३॥

ततः तं दृष्ट्रा स विस्मयेन आविष्टो विस्मयाविष्टो

फिर, उसको देखकर वह धनञ्जय आश्चर्ययुक्त

हृष्टानि रोमाणि यस्य स अयं हृष्टरोमा च अभवद् धनञ्जयः। प्रणम्य प्रकर्षेण नमनं कृत्वा

और प्रफुल्लित रोमवाला हो गया अर्थात् उसके रोंगटे खडे हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी परमात्मदेवको सिरसे प्रणाम करके अर्थात् नम्रतापूर्वक भली प्रकार

प्रह्वीभूतः सन् शिरसा देवं विश्वरूपधरं कृताञ्जलिः नमस्कारार्थं सम्पुटीकृतहस्तः सन् अभाषत

नमस्कार करके पुन: नमस्कारके लिये हाथ जोड़कर

बोला॥ १४॥

कथं यत् त्वया दर्शितं विश्वरूपं तद् अहं

पश्यामि इति स्वानुभवम् आविष्कुर्वन्—

जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे मैं

किस प्रकार देख रहा हूँ — ऐसा अपना अनुभव प्रकट

करते हुए अर्जुन बोले-

# पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्।। १५।।

पश्यामि उपलभे हे देव तव देहे देवान् सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् भूतविशेषाणां स्थावरजङ्गमानां

नानासंस्थानविशेषाणां सङ्गा भूतविशेषसङ्गाः तान्। किं च ब्रह्माणं चतुर्मुखम् ईशम्

**ईशितारं प्रजानां** कमलासनस्थं पृथिवीपदामध्ये

मेरुकर्णिकासनस्थम् इत्यर्थः। ऋषीन् च विसिष्ठादीन्, सर्वान् उरगान् च वासुिकप्रभृतीन्

दिव्यान् दिवि भवान्॥ १५॥

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्।

अनेकबाहृदरवक्त्रनेत्रम् अनेके बाहव उदराणि

वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव स त्वम् अनेकबाहृदरवक्त्रनेत्रः तम् अनेकबाहृदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा त्वां सर्वत: सर्वत्र अनन्तरूपम् अनन्तानि रूपाणि अस्य इति अनन्तरूपः तम्

अनन्तरूपम्। न अन्तम् अन्तः अवसानं न मध्यं मध्यं नाम द्वयोः कोट्योः अन्तरं न पुनः तव आदिम्, तव देवस्य न अन्तं पश्यामि न मध्यं

पश्यामि न पुनः आदिं पश्यामि हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप॥ १६॥

किं च—

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतोदीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्॥ १७ ॥

किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेष:। **तद् यस्य अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा** वह जिसके सिरपर हो

गदिनं गदा यस्य विद्यते इति गदी तं गदिनं तथा हैं। जिसके

हे देव! मैं आपके शरीरमें समस्त देवोंको तथा स्थावर-जङ्गमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आकृतिवाले समस्त भूतविशेषोंके समूहोंको एवं कमलासनपर विराजमान अर्थात् पृथ्वीरूप कमलमें सुमेरुरूप

कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्माको, वसिष्ठादि ऋषियोंको और वासुकि प्रभृति समस्त दिव्य अर्थात् देवलोकमें होनेवाले सर्पोंको देख

रहा हैं॥ १५॥

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

मैं आपको अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्रोंवाला अर्थात् आपके जिस स्वरूपमें अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्र हैं ऐसे रूपवाला तथा

सब ओरसे अनन्त रूपवाला अर्थात् जिसके सर्वत्र अनन्त रूप हैं ऐसा, देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर! हे विश्वरूप!! मैं आपका न तो अन्त अर्थात् समाप्ति, न मध्य अर्थात् आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न आदि ही देखता हूँ, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्मदेवका न अन्त दिखलायी देता है, न मध्य

है॥ १६॥

तथा—

सिरके

पास

गदा

दीखता है और न आपका आदि ही दिखलायी देता

भृषणविशेषका उसे

हो

चक्रिणं चक्रम् अस्य अस्ति इति चक्री तं जिसके हाथमें चक्र हो वह चक्री है। इस प्रकार, मैं चिक्रणं च तेजोराशिं तेजःपुञ्जं सर्वतोदीप्तिमन्तं आपको किरीटी—किरीटयुक्त, गदी—गदायुक्त, चक्री— सर्वतो दीप्तिः यस्य अस्ति स सर्वतोदीप्तिमान् तं चक्रयुक्त, तेजोराशि — तेजका समूह और सर्वतोदीप्तिमान्— सर्वतोदीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं दुःखेन सब ओरसे दीप्तिशाली देख रहा हूँ। तथा आपको निरीक्ष्यो दुर्निरीक्ष्यः तं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दुर्निरीक्ष्य—जो कठिनतासे देखा जा सके ऐसा, एवं समन्ततः सर्वत्र दीप्तानलार्कद्युतिम् अनलः सब ओरसे प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशमय च अर्कः च अनलार्को द्वीप्तौ अनलार्को और बुद्धि आदिसे जिसका ग्रहण न हो सके, ऐसा दीप्तानलार्कों तयोः दीप्तानलार्कयोः द्युतिः इव अप्रमेयस्वरूप देखता हूँ, प्रदीप्त यानी प्रकाशित अग्नि और द्युतिः तेजो यस्य तव स त्वं दीप्तानलार्कद्युतिः अर्क यानी सूर्य इन दोनोंके समान जिसका प्रकाश—तेज तं त्वां दीप्तानलार्कद्युतिम्। अप्रमेयं न प्रमेयम् अप्रमेयम् अशक्यपरिच्छेदम् इत्यर्थः ॥ १७॥ हो उसका नाम 'दीप्तानलार्कद्युति' है॥ १७॥ इत एव ते योगशक्तिदर्शनाद् अनुमिनोमि— | इसीलिये अर्थात् आपकी योगशक्तिको देखकर | ही मैं अनुमान करता हूँ— त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।। १८।। त्वम् अक्षरं न क्षरित इति परमं ब्रह्म वेदितव्यं आप मुमुक्षु पुरुषोंद्वारा जाननेयोग्य परम-अक्षर अर्थात् जिसका कभी नाश न हो ऐसे परमब्रह्म परमात्मा हैं। ज्ञातव्यं मुमुक्षुभिः, त्वम् अस्य विश्वस्य समस्तस्य आप ही इस समस्त जगत्के परम उत्तम निधान हैं— जिसमें कोई वस्तु रखी जाय उसे निधान कहते हैं, सो जगतः परं प्रकृष्टं निधानम्, निधीयते अस्मिन् आप इस संसारके परम आश्रय हैं। इति निधानं पर आश्रय इत्यर्थः। इसके सिवा आप अविनाशी हैं अर्थात् आपका किं च त्वम् अव्ययो न तव व्ययो विद्यते कभी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित हैं और इति अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता शश्वद् भवः शाश्वतो सनातनधर्मके रक्षक हैं अर्थात् जो सदासे है, ऐसे नित्यो धर्मः तस्य गोप्ता शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनः नित्यधर्मके आप रक्षक हैं और आप ही सनातन चिरन्तनः त्वं पुरुषः परो मतः अभिप्रेतो मे परमपुरुष हैं-यह मेरा मत है॥ १८॥ मम॥ १८॥ किं च— तथा— अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्॥ १९॥

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

२६६

अनादिमध्यान्तम् आदिः च मध्यं च अन्तः च न विद्यते यस्य सः अयम् अनादिमध्यान्तः

तं त्वाम् अनादिमध्यान्तम्, अनन्तवीर्यं न तव

वीर्यस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तवीर्यः तं त्वाम्

अनन्तवीर्यम्, तथा अनन्तबाहुम् अनन्ता बाहवो यस्य तव स त्वम् अनन्तबाहः तं त्वाम् अनन्तबाहं

शशिसूर्यनेत्रं शशिसूर्यों नेत्रे यस्य तव स त्वं

शशिसूर्यनेत्रः तं त्वां शशिसूर्यनेत्रं चन्द्रादित्य-

नयनं पश्यामि, त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं दीप्तः च

असौ हताशः च स वक्त्रं यस्य तव स त्वं

दीप्तहुताशवक्तः तं त्वां दीप्तहुताशवक्तं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तं तापयन्तम्॥ १९॥

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः।

दृष्ट्वाद्भृतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्॥२०॥ द्यावापृथिव्यो: इदम् अन्तरं हि अन्तरिक्षं

व्याप्तं त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिश: च सर्वा व्याप्ताः । दृष्ट्वा उपलभ्य अद्भृतं विस्मापकं रूपम् इदं

तव उग्रं क्रूरं लोकानां त्रयं लोकत्रयं प्रव्यथितं भीतं प्रचलितं वा हे महात्मन् अक्षुद्र-

स्वभाव॥ २०॥

अथ अधुना पुरा 'यद्वा जयेम यदि वा नो

जयेयुः ' इति अर्जुनस्य संशय आसीत् तन्निर्णयाय

पाण्डव जयम् ऐकान्तिकं दर्शयामि इति प्रवृत्तो

भगवान् तं पश्यन् आह किं च—

अर्थात् जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे रूपवाला और अनन्तवीर्य—अनन्त सामर्थ्यसे युक्त देखता हूँ, आपकी सामर्थ्यका अन्त नहीं है, इसलिये

(मैं) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित

आप अनन्तवीर्य हैं तथा मैं आपको अनन्त भूजाओंसे युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोंवाला, प्रज्वलित

अग्निरूप मुखोंवाला और अपने तेजसे इस जगत्को तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्थात् जिस रूपके अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, प्रज्वलित अग्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने

तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, ऐसा रूप धारण किये आपको देख रहा हूँ॥ १९॥

एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह स्वर्ग और पृथिवीके बीचका सारा आकाश और समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही हैं। हे महात्मन्! अर्थात् हे अक्षुद्र स्वभाववाले

कृष्ण! आपके इस अद्भुत—आश्चर्यजनक, भयंकर— क्रूर रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं अर्थात् भयभीत या विचलित हो रहे हैं॥ २०॥

अर्जुनके मनमें जो पहले ऐसा संशय था कि 'हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे?' उसका निर्णय करनेके लिये 'मैं पाण्डवोंकी निश्चित

विजय दिखलाऊँगा' इस भावसे प्रवृत्त हुए भगवान् अपना वैसा रूप दिखाने लगे, उस रूपको देखकर अर्जुन बोले-

अमी हि त्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिःपुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

# गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादयो

२६८

गणा विश्वे अश्विनौ च देवौ मरुत: च ऊष्मपा: च **पितरो** गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा **गन्धर्वा** 

हाहाहृहूप्रभृतयो यक्षाः कुबेरप्रभृतयः असुरा विरोचनप्रभृतयः सिद्धाः कपिलादयः तेषां सङ्गा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः ते वीक्षन्ते पश्यन्ति

यस्मात्—

त्वा त्वां विस्मिता विस्मयम् आपन्नाः सन्तः ते एव सर्वे॥ २२॥

असुर और सिद्धोंके समुदाय हैं यानी हाहा-हूहू आदि गन्धर्व, कुबेरादि यक्ष, विरोचनादि असुर और कपिलादि

आपको देख रहे हैं॥ २२॥

सिद्ध इन सबके समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्ययुक्त हुए

जो रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य आदि देवगण

हैं, एवं जो विश्वेदेव, दोनों अश्विनीकुमार, वायुदेव और

ऊष्मपा नामक पितृगण हैं तथा जो गन्धर्व, यक्ष,

क्योंकि—

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्। बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्।। २३।।

हे महाबाहो! आपका यह रूप अति महान्-

बहुत लंबा-चौड़ा, अनेकों मुख और नेत्रोंवाला—

जिसके अनेकों मुख और नेत्र हैं ऐसा, बहुत-सी

भुजाओं, जंघाओं और चरणोंवाला—जिसके बहुत-

सी भुजाएँ, जंघाएँ और चरण हैं ऐसा, तथा बहुत-

से पेटोंवाला-जिसके बहुत-से पेट हैं ऐसा और

बहुत-सी दाढोंसे अति विकराल आकृतिवाला है अर्थात् बहुत-सी दाढ़ोंके कारण जिसकी आकृति

अति भयंकर हो गयी है, ऐसा है। आपके ऐसे

बहुनि वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षुंषि च यस्मिन् तद् रूपं बहुवक्त्रनेत्रं हे महाबाहो, बहुबाहुरुपादं बहुवो बाहुव ऊरवः पादाः च यस्मिन् रूपे तद् बहुबाहुरुपादम्, किं च बहुदरं बहूनि उदराणि यस्मिन् इति बहूदरम्, बहुदंष्ट्राकरालं बह्वीभिः दंष्ट्राभिः करालं विकृतं तद्

रूपं महद् अतिप्रमाणं ते तव बहुवक्त्रनेत्रं

तथा अहम् **अपि॥ २३॥** 

बहुदंष्ट्राकरालम्। दृष्ट्रा रूपम् ईदृशं लोका

तत्र इदं कारणम्—

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्।

दृष्ट्वा हित्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ।। २४ ।।

नभःस्पृशं द्युस्पर्शम् इत्यर्थः, दीप्तं प्रज्वलितम् अनेकवर्णम् अनेके वर्णा भयङ्करा नानासंस्थाना यस्मिन् त्विय तं त्वाम् अनेकवर्णम्, व्यात्ताननं व्यात्तानि विवृतानि आननानि मुखानि यस्मिन्

त्विय तं त्वां व्यात्ताननं दीसविशालनेत्रं दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन् त्विय तं त्वां दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा प्रव्यथितः प्रभीतः अन्तरात्मा

धृतिं **धैर्यं** न विन्दामि न लभे शमं च उपशमं

कस्मात्—

मनस्तुष्टिं हे विष्णो॥ २४॥

मनो यस्य मम सः अहं प्रव्यथितान्तरात्मा सन्

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि।

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ २५॥

रहा हूँ॥ २४॥

l क्योंकि—

उपशमको अर्थात् मनकी तृप्तिरूप शान्तिको नहीं पा

मन भयसे व्याकुल हो रहा है, ऐसा, मैं धैर्य और

फैलाये हुए बहुत-से मुख हैं ऐसे और दीप्त विशाल

आपको आकाशका स्पर्श किये हुए यानी

स्वर्गतक व्याप्त. प्रदीप्त-प्रकाशमान और अनेक

वर्णीवाले अर्थात् अनेक भयंकर आकृतियोंसे युक्त

देखकर तथा फैलाये हुए मुखोंवाले-जिस शरीरमें

नेत्रोंवाले-जिसके बड़े-बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं ऐसे, देखकर हे विष्णो! प्रव्यथित-अन्तरात्मा—

अत्यन्त भयभीत अन्त:करणवाला मैं अर्थात् जिसका

लौकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रचलिता भयेन

भयसे व्याकुल हो रहे हैं-कॉॅंप रहे हैं, और मैं भी उन्हींकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ॥ २३॥

(विकट) रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी

| उसमें यह कारण है कि—

और कालाग्निके समान अर्थात् प्रलयकालमें मुखानि दुष्टा एव उपलभ्य लोकोंको भस्मीभूत करनेवाली जो कालाग्नि है, उसके कालानलसन्निभानि प्रलयकाले लोकानां दाहकः समान आपके मुखोंको देखकर मैं इन दिशाओंको अग्निः कालानलः तत्सन्निभानि कालानलसदुशानि पूर्व और पश्चिमके विवेकपूर्वक नहीं जानता हूँ अर्थात् दुष्ट्रा इति एतत्। दिशः पूर्वापरविवेकेन न जाने मुझे दिग्भ्रम हो गया है। इसीसे (आपके स्वरूपका दिङ्मुढो जातः अस्मि, अतः न लभे च न दर्शन करते हुए भी) मुझे विश्राम—सुख नहीं मिल उपलभे च शर्म सुखम् अतः प्रसीद प्रसन्नो भव रहा है, सो हे देवेश! हे जगन्निवास! आप प्रसन्न होइये॥ २५॥

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

हे देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ येभ्यो मम पराजयाशङ्का आसीत् सा च |

दंष्टाकरालानि दंष्टाभिः करालानि विकृतानि

200

अपगता यतः —

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घेः।

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतय:

त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः।\* सर्वे सह एव **संहता** अवनिपालसङ्गै: **अवनिं** 

पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां सङ्गैः। किं च भीष्मो द्रोण: सूतपुत्र: कर्ण: तथा असौ सह अस्मदीयैः अपि धृष्टद्मुम्नप्रभृतिभिः योधमुख्यैः

योधानां मुख्यैः प्रधानैः सह॥२६॥

किं च—

वक्त्राणि मुखानि ते तव त्वरमाणाः त्वरायुक्ताः सन्तो विशन्ति। किंविशिष्टानि मुखानि

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि भयङ्कराणि। किं च केचिद् मुखानि प्रविष्टानां मध्ये

विलग्ना दशनान्तरेषु दन्तान्तरेषु मांसम् इव भक्षितं सन्दृश्यन्ते उपलभ्यन्ते चूर्णितैः चूर्णीकृतैः उत्तमाङ्गैः

शिरोभि: ॥ २७॥

जिन शूरवीरोंसे मुझे पहले पराजयकी आशङ्का थी, वह भी अब चली गयी; क्योंकि—

दाढोंसे युक्त भयंकर-विकराल आकृतिवाले

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरिप योधमुख्यैः॥ २६॥ ये दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके समस्त पुत्र अवनिपालोंके दलोंसहित-अविन यानी पृथ्वीका जो पालन करें

> होकर बड़े वेगसे आपके मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं। यही नहीं, किंतु भीष्म, द्रोण और यह सुतपुत्र-कर्ण एवं हमारी ओरके भी धृष्टद्युमादि प्रधान योद्धाओंके सिंहत (सब-के-सब)॥२६॥

तथा—

उनका नाम अवनिपाल है। उनके दलोंसहित इकट्ठे

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः॥ २७॥ शीघ्रतासे—बड़ी जल्दीके साथ आपके मुखोंमें

> प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकारके मुखोंमें? दाढोंवाले विकराल भयंकर मुखोंमें। तथा उन मुखोंमें प्रविष्ट हुए पुरुषोंमेंसे भी

कितने ही विचूर्णित मस्तकोंसहित दाँतोंके बीचमें भक्षण किये हुए मांसकी भाँति चिपके हुए दीख रहे हैं॥ २७॥

\* 'वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति' इस अगले श्लोकके वाक्यांशसे इस वाक्यका सम्बन्ध है।

कथं प्रविशन्ति मुखानि इति आह—

कहते हैं—

वे किस प्रकार मुखोंमें प्रवेश करते हैं, सो

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

यथा नदीनां स्त्रवन्तीनां बहवः अनेके अम्बुनां

वेगा अम्बुवेगाः त्वरा विशेषाः समुद्रम् एव अभिमुखाः

प्रतिमुखा द्रवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्वत् तव अमी

भीष्मादयो नरलोकवीरा मनुष्यलोकशूरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८ ॥ | कर रहे हैं॥ २८॥

ते किमर्थं प्रविशन्ति कथं च इति आह— | वे किसलिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, सो कहते हैं—

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

यथा प्रदीसं ज्वलनम् अग्निं पतङ्गाः पक्षिणो विशन्ति नाशाय विनाशाय समृद्धवेगाः समृद्ध उद्भुतो वेगो गतिः येषां ते समृद्धवेगाः तथा एव

नाशाय विशन्ति लोकाः **प्राणिनः** तव अपि

वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥ २९॥

त्वं पुनः—

व्यापनशील॥ ३०॥

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः।

लेलिह्यसे आस्वादयसि ग्रसमानः

प्रवेशयन् समन्ततो लोकान् समग्रान् समस्तान् वदनै: वक्त्रै: ज्वलद्भि: दीप्यमानै:। तेजोभि:

आपूर्य संव्याप्य जगत् समग्रं सह अग्रेण समस्तम् इति एतत्। किं च भासो दीप्तयः तव उग्राः क्रुराः प्रतपन्ति प्रतापं कुर्वन्ति हे विष्णो

जैसे चलती हुई नदियोंके बहुत-से जलप्रवाह बड़े वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं—समुद्रमें ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह मनुष्यलोकके शूरवीर

भीष्मादि आपके प्रज्वलित प्रकाशमान मुखोंमें प्रवेश

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः।

जैसे पतंग—पक्षीगण अपने नाशके लिये दौड़-दौडकर अत्यन्त वेगसे प्रदीप्त अग्निमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही (ये सब) प्राणी भी नष्ट होनेके लिये दौड-

दौड़कर अत्यन्त वेगके साथ आपके मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं। जिनका वेग—गति बढ़ी हुई हो, वे 'समृद्धवेग' कहलाते हैं॥ २९॥

और आप—

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो॥ ३०॥

(उन) समस्त लोकोंको देदीप्यमान मुखोंद्वारा सब ओरसे निगलते हुए चाट रहे हैं अर्थात् उनका आस्वादन कर रहे हैं। तथा हे विष्णो—व्यापनशील

परमात्मन्! आपकी उग्र—कठोर प्रभाएँ समग्र जगत्को अर्थात् समस्त जगत्को अपने तेजसे व्याप्त करके तप रही हैं—तेज फैला रही हैं॥ ३०॥

कालः अस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो वृद्धिं गतः। यदर्थं प्रवृद्धः तत् शृणु लोकान् समाहर्तुं संहर्तुम्

इह अस्मिन् काले प्रवृत्तः। ऋते अपि विना अपि त्वा त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण-प्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशङ्का ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु अनीकम् अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु

प्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः॥ ३२॥ रहेंगे॥ ३२॥ यस्माद् एवम्—

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्॥३३॥

तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रभृतयः अतिरथा अजेया देवै: अपि अर्जुनेन जिता इति यशो लभस्व केवलं पुण्यैः हि तत् प्राप्यते। जित्वा

शत्रृन् द्योधनप्रभृतीन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्

असपत्नम् अकण्टकम्।

मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ। मैं जिस लिये बढ़ा हूँ वह सुन, इस समय मैं लोकोंका संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ, इससे तेरे बिना भी (अर्थात् तेरे युद्ध न करनेपर भी) ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रभृति शूरवीर—योद्धालोग जिनसे तुझे आशङ्का हो रही है एवं जो प्रतिपक्षियोंकी

क्योंकि ऐसा है—

इसलिये तु खडा हो और 'देवोंसे भी न जीते

प्रत्येक सेनामें अलग-अलग डटे हुए हैं-नहीं

जानेवाले भीष्म, द्रोण आदि महारिथयोंको अर्जुनने जीत लिया' ऐसे निर्मल यशको लाभ कर। ऐसा यश पुण्योंसे ही मिला करता है। दुर्योधनादि शत्रुओंको जीतकर समृद्धिसम्पन्न निष्कण्टक राज्य भोग।

मया एव एते निहता निश्चयेन हताः प्राणैः

वियोजिताः पूर्वम् एव। निमित्तमात्रं भव त्वं हे

सव्यसाचिन् सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां

क्षेपात् सव्यसाची इति उच्यते अर्जुन:॥ ३३॥ |

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान्।

मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्।। ३४।।

द्रोणं च येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशङ्का

तान् तान् व्यपदिशति भगवान् मया हतान्

इति। तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत् प्रसिद्धम्

आशङ्काकारणं द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो दिव्यास्त्रसम्पन्न आत्मनः च विशेषतो गुरुः गरिष्ठो भीष्मः

स्वच्छन्दमृत्युः दिव्यास्त्रसम्पन्नः च परशुरामेण

द्वन्द्वयुद्धम् अगमद् न च पराजितः। तथा जयद्रथो यस्य पिता तपः चरति मम

पुत्रस्य शिरो भूमौ पातियष्यित यः तस्य अपि शिरः पतिष्यति इति।

कर्णः अपि वासवदत्तया शक्त्या

अमोघया सम्पन्नः सूर्यपुत्रः कानीनो यतः अतः

त्

किया गया है।

तन्नाम्ना एव निर्देश:। मया हतान् त्वं जिह निमित्तमात्रेण मा

व्यथिष्ठाः तेभ्यो भयं मा कार्षीः। युध्यस्व जेतासि दुर्योधनप्रभृतीन् रणे युद्धे सपतान् शत्रून्॥ ३४॥

मारे हुए हैं अर्थात् प्राणविहीन किये हुए हैं। हे सव्यसाचिन्! त् केवल निमित्तमात्र बन जा। बायें

ये सब (शुरवीर) मेरे द्वारा नि:सन्देह पहले ही

हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेके कारण अर्जुन 'सव्यसाची' कहलाता है॥ ३३॥

द्रोण आदि जिन-जिन शुरवीरोंसे अर्जुनको आशङ्का थी (जिनके कारण पराजय होनेका डर था) उन-उनका नाम लेकर भगवान् कहते हैं कि 'तू मुझसे मारे

हुओंको मार' इत्यादि। उनमेंसे द्रोण और भीष्मसे भय होनेका कारण

अस्त्रोंसे युक्त और विशेषरूपसे अपने सर्वोत्तम गुरु हैं तथा भीष्म सबसे बडे स्वेच्छा-मृत्यु और दिव्य अस्त्रोंसे सम्पन्न हैं जो कि परशुरामजीके साथ द्वन्द्व युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए।

प्रसिद्ध ही है; क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचार्य दिव्य

वैसा ही जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे तप कर रहा है कि 'जो कोई मेरे पुत्रका सिर भूमिपर गिरावेगा, उसका भी सिर गिर जायगा।'

कर्ण भी (बड़ा शूरवीर है); क्योंकि वह इन्द्रद्वारा दी हुई अमोघ शक्तिसे युक्त है और कन्यासे जन्मा हुआ सूर्यका पुत्र है, इसलिये उसके नामका भी निर्देश

(अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य शूरवीर योद्धा) जो कि मेरे

द्वारा मारे हुए हैं, उनको तू निमित्तमात्रसे मार, उनसे भय मत कर। युद्ध कर, तू संग्राममें दुर्योधनादि शत्रुओंको जीतेगा॥ ३४॥

एतच्छ्रत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी।

केशवके इन उपर्युक्त वचनोंको सुनकर अर्जुन

वेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः पुनः एव आह उक्तवान् कृष्णं सगद्गदम्। भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात् स्नेहाविष्टस्य च

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य॥ ३५॥

हर्षोद्भवाद् अशुपूर्णनेत्रत्वे सित श्लेष्मणा कण्ठावरोधः ततः च वाचः अपाटवं मन्दशब्द-

त्वं यत् स गद्गदः तेन सह वर्तते इति सगद्गदं वचनम् आह इति। वचनक्रियाविशेषणम्

एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य **पूर्वोक्तं** कृताञ्जलि: **सन्** ।

एतत्। भीतभीतः पुनः पुनः भयाविष्टचेताः सन् प्रणम्य प्रह्वी भूत्वा आह इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।

अत्र अवसरे सञ्जयवचनं साभिप्रायम्। कथम्, द्रोणादिष् अर्जुनेन निहतेषु अजेयेष् चतुर्षु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराशः सन् सन्धिं

करिष्यति ततः शान्तिः उभयेषां भविष्यति इति। तद् अपि न अश्रौषीद् धृतराष्ट्रो भवितव्यवशात्॥ ३५॥

अर्जुन उवाच—

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६॥

स्थाने युक्तं किं तत्, तव प्रकीर्त्या | त्वन्माहात्म्यकीर्तनेन श्रुतेन हे हृषीकेश यद्

इत्यर्थ: ।

काँपते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्रीकृष्णसे इस प्रकार गद्गद वाणीसे बोले। जब दु:ख प्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरुषके

और हर्षोत्पत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र आँसुओंसे परिपूर्ण हो जाते हैं और कण्ठ कफसे रुक जाता है, उस समय जो वाणीमें अपटुता और शब्दमें मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्गद है, जो उससे युक्त थे ऐसे सगद्गद वचन बोले। यहाँ 'सगद्गद' शब्द

बोलनारूप क्रियाका विशेषण है। इस प्रकार भयभीत— भयसे बारंबार विह्नलचित्त हुए प्रणाम करके अत्यन्त नम्र होकर बोले। यहाँपर संजयके वचन इस गृढ अभिप्रायसे भरे

हुए हैं कि द्रोणादि चार अजेय शूरवीरोंका अर्जुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानकर विजयसे निराश हुआ धृतराष्ट्र सन्धि कर लेगा और उससे दोनों पक्षवालोंकी

अर्जुन बोले—

शान्ति हो जायगी। परंतु भावीके वशमें होकर

धृतराष्ट्रने ऐसे वचन भी नहीं सुने॥ ३५॥

यह उचित ही है। वह क्या? कि हे हृषीकेश! आपकी कीर्तिसे अर्थात् आपकी महिमाका कीर्तन

जगत् प्रहृष्यति प्रहृषम् उपैति स्थाने तद् युक्तम् और श्रवण करनेसे जो जगत् हर्षित हो रहा है सो उचित ही है।

अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो

हर्षादिविषयो भगवान्। यत ईश्वरः सर्वात्मा

सर्वभूतसृहृत् च इति। तथा अनुरज्यते अनुरागं च उपैति तत् च

विषये इति व्याख्येयम्। किं च रक्षांसि भीतानि

भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तत् च

स्थाने विषये। सर्वे नमस्यन्ति नमस्कर्वन्ति च

सिद्धसङ्घाः सिद्धानां समुदायाः कपिलादीनां

तत् च स्थाने॥ ३६॥

भगवतो हर्षादिविषयत्वे हेतुं दर्शयति—

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे।

कस्मात् च हेतोः ते तुभ्यं न नमेरन् न नमस्कुर्युः हे महात्मन् गरीयसे गुरुतराय यतो

ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकर्ता कारणम् अतः तस्माद् आदिकर्त्रे कथम् एते न नमस्कुर्यः। अतो हर्षादीनां नमस्कारस्य च स्थानं त्वम्

अर्हो विषय इत्यर्थः। हे अनन्त देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं तत्

परं यद् वेदान्तेषु श्रुयते। किं तत्, सद् असद् विद्यमानम् असत् च यत्र नास्ति इति बुद्धिः ते उपधानभूते सदसती

यस्य अक्षरस्य, यद्द्वारेण सद् असद् इति उपचर्यते। परमार्थतः तु सदसतः परं तद् यद् अक्षरं वेदविदो वदन्ति तत् त्वम् एव न अन्यद् समझा जा सकता है। भगवान् हर्ष आदिके विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है; क्योंकि ईश्वर सबका आत्मा और सब भूतोंका सुहृद् है।

अथवा 'स्थाने' यह शब्द विषयका विशेषण भी

यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत् जो भगवानुमें अनुराग—प्रेम करता है, यह उसका अनुराग

करना उचित विषयमें ही है तथा राक्षसगण भयसे युक्त हुए सब दिशाओं में भाग रहे हैं, यह भी ठीक-ठिकानेकी ही बात है। एवं समस्त कपिलादि सिद्धोंके

समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी उचित विषयमें ही है॥ ३६॥

भगवान् हर्षादि भावोंके योग्य स्थान किस प्रकार

हैं ? इसमें कारण दिखाते हैं—

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्॥ ३७॥

हे महात्मन्! आप जो अतिशय गुरुतर हैं अर्थात् सबसे बडे हैं, उनको ये सब किसलिये नमस्कार न करें; क्योंकि आप हिरण्यगर्भके भी आदिकर्ता—

कारण हैं, अत: आप आदिकर्ताको कैसे नमस्कार न करें। अभिप्राय यह कि उपर्युक्त कारणसे आप हर्षादिके और नमस्कारके योग्य पात्र हैं।

(ब्रह्म) आप ही हैं, जो वेदान्तोंमें सुना जाता है। वह क्या है? सत् और असत्—जो विद्यमान है वह सत् और जिसमें 'नहीं है' ऐसी बृद्धि होती है वह

असत् है। वे दोनों सत् और असत् जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म उपचारसे 'सत् और असत्' कहा जाता है; परंतु वास्तवमें जो सत् और

हे अनन्त! हे देवेश! हे जगन्निवास! वह परम अक्षर

असत् दोनोंसे परे है, जिसको वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं वह ब्रह्म भी आप ही हैं। अभिप्राय यह कि आपसे

इति अभिप्रायः॥ ३७॥ अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है॥ ३७॥ पुनः अपि स्तौति—

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥ ३८॥

अर्जुन फिर भी स्तृति करता है—

और शरीररूप पुरमें रहनेके कारण सनातन पुरुष हैं

तथा आप ही इस विश्वके परम उत्तम स्थान हैं अर्थात् महाप्रलयादिमें समस्त जगत् जिसमें स्थित होता है

तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जाननेवाले

आप जगतुके रचयिता होनेके कारण आदिदेव हैं त्वम् आदिदेवो जगतः स्त्रष्टृत्वात् पुरुषः पुरि

शयनात्, पुराणः चिरन्तनः त्वम् एव अस्य

विश्वस्य परं प्रकृष्टं निधानं निधीयते अस्मिन्

जगत् सर्वं महाप्रलयादौ इति। किं च वेता असि वेदिता असि सर्वस्य एव

वेद्यजातस्य। यत् च वेद्यं वेदनाईं तत् च असि। परं च धाम **परमं पदं वैष्णवम्।** त्वया ततं व्याप्तं

विश्वं समस्तम् अनन्तरूप अन्तो न विद्यते तव रूपाणाम्।। ३८॥

किं च—

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ ३९॥

वायुः त्वं यमः च अग्निः वरुणः अपां पतिः

शशाङ्कः चन्द्रमाः प्रजापितः त्वं कश्यपादिः

प्रपितामहः च पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहो ब्राह्मणः अपि पिता इत्यर्थः। नमो नमः ते

तुभ्यम् अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमो नमः ते।

बहुशो नमस्कारक्रियाभ्यासावृत्तिगणनं

कृत्वसुचा उच्यते। पुनः च भूयः अपि इति

श्रद्धाभक्त्यतिशयाद् अपरितोषम् आत्मनो

हैं और जो जाननेयोग्य हैं वह भी आप ही हैं। आप ही परम धाम-परम वैष्णवपद हैं। हे अनन्तरूप!

वह (जगतुका आश्रय) आप ही हैं।

समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है-व्याप्त है। आपके रूपोंका अन्त नहीं है॥ ३८॥

तथा—

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च।

आप ही वायु, यम, अग्नि, जलके राजा वरुण, चन्द्रमा और कश्यपादि प्रजापति हैं और आप

> नमस्कार हो; फिर भी बारंबार आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। सहस्र शब्दसे 'कृत्वसुच्' प्रत्यय कर देनेसे अनेकों बार नमस्कार क्रियाके अभ्यास

> ही पितामहके भी पिता प्रपितामह हैं अर्थात् ब्रह्माके

भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो.

आवृत्तिकी गणनाका प्रतिपादन हो जाता है; परंतु फिर भी 'पुनश्च' 'भूयोऽपि' इन शब्दोंसे अर्जुन अतिशय श्रद्धा और भक्तिके कारण 'नमस्कार'

करता-करता 'मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ' ऐसा अपना भाव दिखलाता है॥ ३९॥

दर्शयति॥ ३९॥

तथा—

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥

नमः पुरस्तात् **पूर्वस्यां दिशि तुभ्यम्** अथ पृष्ठतः ते पृष्ठतः अपि च ते। नमः अस्तु ते सर्वत

एव सर्वासु दिक्षु सर्वत्र स्थिताय हे सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमः अनन्तं वीर्यम् अस्य

अमितो विक्रमः अस्य।

वीर्यं सामर्थ्यं विक्रमः पराक्रमः। वीर्यवान्

अपि कश्चित् शस्त्रादिविषये न पराक्रमते

मन्दपराक्रमो वा। त्वं तु अनन्तवीर्यः अमितविक्रमः च इति अनन्तवीर्यामितविक्रमः। सर्वं समस्तं जगत् समाप्नोषि सम्यग् एकेन आत्मना व्याप्नोषि यतः तस्माद् असि भवसि

सर्व:, त्वया विना भूतं न किञ्चिद् अस्ति इत्यर्थः॥ ४०॥

अहं त्वन्माहात्म्यापरिज्ञानापराधी | अतः— सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।

सखा समानवया इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीत-बुद्ध्या प्रसभम् अभिभूय प्रसह्यं यद् उक्तं हे

कृष्ण हे यादव हे सखे इति च अजानता अज्ञानिना मुढेन। किम् अजानता, इति आह

महिमानं **माहात्म्यं** तव इदम् **ईश्वरस्य विश्वरूपम्।** तव इदं महिमानम् अजानता इति वैयधिकरण्येन सम्बन्धः। तव इमम् इति पाठो

आपको आगेसे अर्थात् पूर्विदशामें और पीछेसे भी नमस्कार है। हे सर्वरूप! आपको सब ओरसे नमस्कार है अर्थात् सर्वत्र स्थित हुए आपको सब

दिशाओंमें नमस्कार है। आप अनन्तवीर्य और अपार पराक्रमवाले हैं। वीर्य सामर्थ्यको कहते हैं और विक्रम पराक्रमको।

कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान होकर भी शस्त्रादि चलानेमें पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्दपराक्रमी होता है। परंतु आप तो अनन्तवीर्य और अमित पराक्रमसे युक्त हैं। इसलिये आप अनन्तवीर्य और अमितपराक्रमी हैं।

रहा हूँ, इसलिये—

किये हुए स्थित हैं, इसलिये आप सर्वरूप हैं, अर्थात् । आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है॥ ४०॥

आप अपने एक स्वरूपसे सारे जगतुको व्याप्त

क्योंकि मैं आपकी महिमाको न जाननेका अपराधी

अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥ ४१॥

आपकी महिमाको अर्थात् आप ईश्वरके इस विश्वरूपको न जाननेवाले मुझ मूढ़द्वारा विपरीत बुद्धिसे आपको मित्र—समान अवस्थावाला समझकर जो अपमानपूर्वक हठसे हे कृष्ण! हे यादव! हे सखे!

इत्यादि वचन कहे गये हैं-'तव इदं महिमानम् अजानता' इस पाठमें 'इदम्' शब्द नपुंसक लिङ्ग है और 'महिमानम्' शब्द पुंल्लिङ्ग

है. अत: इनका आपसमें वैयधिकरण्यसे विशेष्य-विशेषणभाव-सम्बन्ध है। यदि 'इदम्' की जगह 'इमम्'

पाठ हो तो सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता है। यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम् एव।

कारण अथवा प्रणयसे भी—स्नेहनिमित्तक विश्वासका अपि प्रणयो नाम स्नेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन नाम प्रणय है, उसके कारण भी मैंने जो कुछ कहा अपि कारणेन यद् उक्तवान् अस्मि॥ ४१॥ है॥ ४१॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्।। ४२।। तथा जो हँसीके लिये भी आप मुझसे असत्कृत— यत् च अवहासार्थं परिहासप्रयोजनाय अपमानित हुए हैं; कहाँ ? विहार, शय्या, आसन और असत्कृत: **परिभृत:** असि भवसि, क्व, विहारशय्या-भोजनादिमें। विचरनारूप पैरोंसे चलने-फिरनेकी सनभोजनेषु, विहरणं विहारः पादव्यायामः, क्रियाका नाम विहार है, शयनका नाम शय्या है, शयनं शय्या, आसनम् आस्थायिका, भोजनम् स्थित होने-बैठनेका नाम आसन है और भक्षण अदनम् इति एतेषु विहारशय्यासनभोजनेषु। करनेका नाम भोजन है। इन सब क्रियाओंके करते समय (मुझसे) अकेलेमें — आपके पीछे अथवा आपके एकः परोक्षः सन् असत्कृतः असि परिभृतः असि सामने आपका जो कुछ अपमान—तिरस्कार हुआ है; अथवा अपि हे अच्युत तत् समक्षं तत् हे अच्यृत! उस समस्त अपराधोंके समुदायको मैं आप क्रियाविशेषणार्थः प्रत्यक्षं वा असत्कृतः असि अप्रमेयसे अर्थात् प्रमाणातीत परमेश्वरसे क्षमा कराता तत् सर्वम् अपराधजातं क्षामये क्षमां कारये त्वाम् हूँ। 'समक्षम्' शब्दके पहलेका 'तत्' शब्द क्रियाविशेषण अहम् अप्रमेयं प्रमाणातीतम् ॥ ४२ ॥ है॥ ४२॥ यतः त्वम्— क्योंकि आप— पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके

मया प्रमादाद विक्षिप्तचित्ततया प्रणयेन वा

२७८

नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

पिता असि जनियता असि लोकस्य इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगत्के यानी

प्राणिजातस्य चराचरस्य स्थावरजङ्गमस्य, न प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं। केवल पिता

केवलं त्वम् अस्य जगतः पिता पूज्यः च पुजाहों ही नहीं, आप पूजनीय भी हैं, क्योंकि आप बड़े-से-

बड़े गुरु हैं।

यतो गुरुः गरीयान् गुरुतरः।

कस्माद् गुरुतरः त्वम् इति आह—

न च त्वत्समः त्वत्तुल्यः अन्यः अस्ति। न हि

ईश्वरद्वयं सम्भवति अनेकेश्वरत्वे व्यवहारानुपपत्तेः। त्वत्सम एव तावद् अन्यो न सम्भवति कृत

एव अन्यः अभ्यधिकः स्यात्। लोकत्रये अपि

सर्वस्मिन् अप्रतिमप्रभाव।

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य स त्वम् अप्रतिम-

प्रभावः, हे अप्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रभाव इत्यर्थः ॥ ४३॥

यत एवम्—

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्।

तस्मात् प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षेण नीचै: धृत्वा कायं शरीरं प्रसादये प्रसादं कारये

त्वाम् अहम् ईशम् ईशितारम् ईड्यं स्तुत्यम्। त्वं

पुनः पुत्रस्य अपराधं पिता यथा क्षमते सर्वं सखा इव च सख्युः अपराधं यथा वा प्रियाया

अपराधं प्रियः क्षमते एवम् अर्हसि हे देव सोढुं

प्रसिहतुं क्षन्तुम् इत्यर्थः॥ ४४॥

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे।

अदृष्टपूर्वं न कदाचिद् अपि दृष्टपूर्वम् इदं विश्वरूपं तव मया अन्यैः वा तद् अहं दृष्टा

हृषित: अस्मि भयेन च प्रव्यथितं मनो मे।

हे अप्रतिमप्रभाव! सारी त्रिलोकीमें आपके समान दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि अनेक ईश्वर मान लेनेपर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये ईश्वर दो नहीं

आप कैसे गुरुतर हैं सो (अर्जुन) बतलाता है—

हो सकते। जब कि सारे त्रिभुवनमें आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है?

जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका नाम 'प्रतिमा' है, जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा नहीं है, वह आप अप्रतिमप्रभाव हैं। इस प्रकार हे

अप्रतिमप्रभाव! अर्थात् हे निरतिशयप्रभाव!॥ ४३॥ जब कि यह बात है—

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हिस देव सोढ़्म्॥ ४४॥ इसीलिये मैं अपने शरीरको भली प्रकार नीचा करके अर्थात् आपके चरणोंमें रखकर प्रणाम करके

स्तृति करनेयोग्य शासन-कर्ता आप ईश्वरको प्रसन्न

करता हूँ। अर्थात् आपसे अनुग्रह कराता हूँ। जैसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा करता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा प्रियाका अपराध प्रिय (पति) क्षमा करता है-सहन करता है, वैसे ही हे देव! आपको भी (मेरे समस्त अपराधोंको सर्वथा)

सहन करना अर्थात् क्षमा करना उचित है॥ ४४॥

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ ४५॥

आपके जिस विश्वरूपको मैंने या अन्य किसीने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए इस रूपको देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। तथा साथ ही मेरा मन भयसे व्याकुल भी हो रहा है।

मत्सखं प्रसीद देवेश जगन्निवास जगतो निवासो

जगन्निवासो हे जगन्निवास॥ ४५॥

अतः तद् एव मे मम दर्शय हे देव रूपं यद्

है॥ ४५॥

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते॥ ४६॥

किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां प्रार्थये त्वां द्रष्टुम् अहं

तथा एव **पूर्ववद् इत्यर्थः।** 

यत एवं तस्मात् तेन एव रूपेण वस्देवपुत्र-रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो वार्तमानिकेन

विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ते उपसंहृत्य विश्वरूपं तेन

एव रूपेण वस्देवपुत्ररूपेण भव इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

अर्जुनं भीतम् उपलभ्य उपसंहृत्य विश्वरूपं प्रियवचनेन आश्वासयन्—

श्रीभगवानुवाच—

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्॥ ४७॥ मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम त्विय अनुग्रहबुद्धिः

तद्वता प्रसन्नेन मया तव हे अर्जुन इदं पदं रूपं

विश्वरूपं दर्शितम् आत्मयोगाद् आत्मन ऐश्वर्यस्य सामर्थ्यात् तेजोमयं तेजःप्रायं विश्वं समस्तम् अनन्तम् अन्तरिहतम् आदौ भवम् आद्यं यद्

रूपम् मे मम त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद् न दृष्टपूर्वम्।। ४७॥

में आपको वैसे ही अर्थात् पहलेहीकी भाँति सिरपर मुकुट धारण किये, हाथोंमें गदा और चक्र

इसलिये हे देव! मुझे अपना वही रूप दिखलाइये

प्रसन्न होइये। जगत्के निवासस्थानका नाम जगन्निवास

जो मेरा मित्ररूप है। हे देवेश! हे जगन्निवास!

लिये हुए देखना चाहता हूँ।

जब कि यह बात है तो हे सहस्रबाहो! हे विश्वमूर्ते! अर्थात् वर्तमान विश्वरूपसे (युक्त) भगवन्! आप उसी अपने वस्देव-पुत्ररूप चतुर्भुज-स्वरूपसे युक्त होइये।

अर्थात् इस विश्वरूपका उपसंहार करके आप वसुदेव-पुत्र-श्रीकृष्णके स्वरूपसे स्थित होइये॥ ४६॥

अर्जुनको भयभीत देखकर, विश्वरूपका

उपसंहार करके प्रिय वचनोंसे धैर्य देते हुए

श्रीभगवान् बोले—

हे अर्जुन! प्रसन्न हुए मुझ परमात्माने—तुझपर जो अनुग्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद है, उससे युक्त मुझ

परमेश्वरने-अपने ऐश्वर्यकी सामर्थ्यसे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय—तेजसे परिपूर्ण अनन्त—अन्तरहित सबसे

पहले होनेवाला अनादि विश्वरूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा पहले और किसीसे भी नहीं देखा

गया॥ ४७॥

आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृतार्थ एव त्वं संवृत्त इति तत् स्तौति—

मेरे रूपका दर्शन करके तू नि:संदेह कृतार्थ हो गया है। इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते हैं—

न तो वेद और यज्ञोंके अध्ययनद्वारा अर्थात् न तो

वेदोंके अध्ययनसे ही यज्ञोंका अध्ययन सिद्ध हो

वैसे ही न मनुष्यके बराबर तोलकर सुवर्णादि दान

चारों वेदोंका यथावत् अध्ययन करनेसे और न यज्ञोंका

सकता था, उसपर भी जो अलग यज्ञोंके अध्ययनका

ग्रहण है, वह यज्ञविषयक विशेष विज्ञानके

करनेसे. न श्रौत-स्मार्तादि अग्निहोत्ररूप क्रियाओंसे

और न चान्द्रायण आदि उग्र तपोंसे ही मैं अपने ऐसे

अध्ययन करनेसे ही (मैं दर्शन दे सकता हूँ)।

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै:।

उपलक्षणके लिये है।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर॥ ४८॥

न वेदयज्ञाध्ययनै: न दानै: चतुर्णाम् अपि

वेदानाम् अध्ययनैः यथावद् यज्ञाध्ययनैः च।

वेदाध्ययनैः एव यज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वात्

पृथग् यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञविज्ञानोप-लक्षणार्थम् ।

तथा न दानै: तुलापुरुषादिभि: न च क्रियाभि: अग्निहोत्रादिभिः श्रौतादिभिः न अपि तपोभिः उग्रै: चान्द्रायणादिभि: उग्रै: घोरै: एवंरूपो यथादर्शितं विश्वरूपं यस्य सः अहम् एवंरूपः

शक्यो न शक्यः अहं नृलोके मनुष्यलोके द्रष्टुं त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन कुरुप्रवीर॥ ४८॥

सकता॥ ४८॥

रूपका दर्शन दे सकता हूँ। हे कुरुप्रवीर! जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है वैसा मैं तेरे सिवा इस मनुष्यलोकमें और किसीके द्वारा नहीं देखा जा

मा ते व्यथा मा च विमृढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्।

जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस

घोर रूपको देखकर तुझे भय न होना चाहिये

और विमृढभाव अर्थात् चित्तकी मृढावस्था भी नहीं

होनी चाहिये। तू भयरहित और प्रसन्नमन हुआ

वही अपना इष्ट यह शङ्ख-चक्र-गदाधारी चतुर्भुजरूप

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपिमदं प्रपश्य॥ ४९॥ मा ते व्यथा मा भृत् ते भयं मा च विमृढभावो

विमृढचित्तता दुष्टा उपलभ्य रूपं घोरम् ईदुग् यथादर्शितं मम इदम्। व्यपेतभी: विगतभय:

प्रीतमनाः **च सन्** पुनः **भूयः** त्वं तद् एव चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदाधरं तव इष्टं रूपम् इदं

प्रपश्य ॥ ४९ ॥

फिर भी देख॥ ४९॥

संजय बोले—

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय:।

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥५०॥

सञ्जय उवाच—

अस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकाङ्क्षिण:, इच्छा करते हैं। अभिप्राय यह है कि दर्शनकी इच्छा

दर्शनेप्सवः अपि न त्वम् इव दृष्टवन्तो न करते हुए भी उन्होंने तेरी भाँति (मेरा रूप) देखा नहीं

द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः॥ ५२॥ है और देखेंगे भी नहीं॥ ५२॥

किस लिये?— कस्मात् नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा॥५३॥

अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न दानेन

न अहं वेदै: ऋग्यजुःसामाथर्ववेदै: चतुर्भिः

गोभृहिरण्यादिना न च इज्यया यज्ञेन पूजया वा

शक्य एवंविधो यथादशितप्रकारो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा त्वम्॥ ५३॥

कथं पुनः शक्य इति उच्यते—

द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥५४॥ भक्त्या तु किंविशिष्ट्रया इति आह—

अनन्यया **अपृथग्भूतया भगवतः अन्यत्र पृथग्** 

न कदाचिद् अपि या भवति सा तु अनन्यभिक्तः सर्वै: अपि करणै: वासुदेवाद् अन्यद् न उपलभ्यते यया सा अनन्यभक्तिः तया भक्त्या शक्यः

अहम् एवंविधो विश्वरूपप्रकारो हे अर्जुन ज्ञातुं

गन्तुं परन्तप॥ ५४॥

शास्त्रतो न केवलं ज्ञातुं शास्त्रतो द्रष्टुं च

साक्षात्कर्तुं तत्त्वेन तत्त्वतः प्रवेष्टुं च मोक्षं च

उग्र तपोंसे, न गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदिके दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता हूँ अर्थात् यज्ञ या पूजासे भी मैं (इस प्रकार) नहीं देखा

जिस प्रकार मुझे तूने देखा है ऐसे पहले

दिखलाये हुए रूपवाला मैं न तो ऋक्, यज्, साम

और अथर्व आदि चारों वेदोंसे, न चान्द्रायण आदि

जा सकता॥ ५३॥

तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं? इसपर कहते हैं—

त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।

भक्तिसे दर्शन हो सकते हैं, सो किस प्रकारकी भक्तिसे हो सकते हैं, यह बतलाते हैं-हे अर्जुन! अनन्य भक्तिसे अर्थात् जो भगवान्को छोडकर अन्य किसी पृथक् वस्तुमें कभी भी नहीं होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण

(भक्तिमान् पुरुषको) समस्त इन्द्रियोंद्वारा एक वासुदेव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्धि नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है। ऐसी अनन्य भक्तिद्वारा इस प्रकारके रूपवाला अर्थात्

हूँ अर्थात् साक्षात् भी किया जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ अर्थात् मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूँ॥ ५४॥

अब समस्त गीताशास्त्रका सारभूत अर्थ संक्षेप-में कल्याणप्राप्तिके लिये कर्तव्यरूपसे बतलाया जाता है—

विश्वरूपवाला मैं परमेश्वर शास्त्रोंद्वारा जाना जा सकता हूँ। केवल शास्त्रोंद्वारा जाना जा सकता हूँ

इतना ही नहीं, हे परन्तप! तत्त्वसे देखा भी जा सकता

अधुना सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतः अर्थो निःश्रेयसार्थः अनुष्ठेयत्वेन समुच्चित्य उच्यते

### मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥५५॥

मत्परायण है।

ऐसा मेरा भक्त है।

शत्रुभावसे रहित है।

सङ्ग-प्रीति-स्नेहसे रहित है।

जो मुझ परमेश्वरके लिये कर्म करनेवाला है और

मेरे ही परायण है-सेवक स्वामीके लिये कर्म करता

है, परंतु मरनेके पश्चात् पानेयोग्य अपनी परमगति उसे

नहीं मानता और यह तो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला

और मुझे ही अपनी परमगति समझनेवाला होता है,

इस प्रकार जिसकी परमगति मैं ही हूँ ऐसा जो

इन्द्रियोंद्वारा सम्पूर्ण उत्साहसे मेरा ही भजन करता है,

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात् जो सब प्रकारसे सब

तथा जो धन, पुत्र, मित्र, स्त्री और बन्धुवर्गमें

तथा सब भूतोंमें वैरभावसे रहित है अर्थात् अपना

ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव! वह मुझे पाता

अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवालोंमें भी जो

है अर्थात् मैं ही उसकी परमगित हूँ, उसकी दूसरी

मत्कर्मकृद् मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्करोति इति मत्कर्मकृत्। मत्परमः करोति भृत्यः

स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या

गतिः इति स्वामिनं प्रतिपद्यते, अयं तु मत्कर्मकृद्

माम् एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः

अहं परमः परा गतिः यस्य सः अयं मत्परमः।

तथा मद्भक्तो माम् एव सर्वप्रकारैः सर्वात्मना

सर्वोत्साहेन भजते इति मद्भक्तः।

सङ्गवर्जितो धनपुत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गेषु सङ्गवर्जितः सङ्गः प्रीतिः स्रेहः तद्वर्जितः।

निर्वेरो निर्गतवैर: सर्वभूतेषु शत्रभावरहित

आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवृत्तेषु अपि।

य ईदृशो मद्भक्तः स माम् एति अहम् एव तस्य परा गतिः न अन्या गतिः काचिद् भवति

अयं तव उपदेश इष्टो मया उपदिष्टो हे पाण्डव इति॥ ५५॥

कोई गति कभी नहीं होती। यह मैंने तुझे तेरे जाननेके लिये इष्ट उपदेश दिया है॥ ५५॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्स् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे विश्वरूपदर्शनं नामैकादशोऽध्याय: ॥ ११ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः

कतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये विश्वरूपदर्शनं

नामैकादशोऽध्याय:॥११॥

### द्वादशोऽध्यायः

द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विभृत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्तसर्व-विशेषणस्य उपासनम् उक्तम्। सर्वयोगैश्वर्यसर्वज्ञानशक्तिमत्सत्त्वोपाधेः ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्। विश्वरूपाध्याये तु ऐश्वरम् आद्यं समस्त-जगदात्मरूपं विश्वरूपं त्वदीयं दर्शितम् उपासना-र्थम् एव त्वया, तत् च दर्शयित्वा उक्तवान् असि 'मत्कर्मकृत्' इत्यादि, अतः अहम् अनयोः उभयोः पक्षयोः विशिष्टतरबुभुत्सया

गया है। अर्जुन बोले-

एवम् इति अतीतानन्तरश्लोके उक्तम् अर्थं

पुच्छामि इति—

अर्जुन उवाच—

परामृशति, 'मत्कर्मकृत्' इत्यादिना। एवं सततयुक्ता नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादौ

यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः।

दूसरे अध्यायसे लेकर विभूतियोगतक अर्थात् दसवें अध्यायतक समस्त विशेषणोंसे रहित अक्षरब्रह्म परमात्माकी उपासनाका वर्णन किया

तथा उन्हीं अध्यायोंमें स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण योग-ऐश्वर्य और सम्पूर्ण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त्वगुणरूप उपाधिवाले आप परमेश्वरकी उपासनाका भी वर्णन

किया गया है। तथा विश्वरूप (एकादश) अध्यायमें आपने

उपासनाके लिये ही मुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सबका आदि और समस्त जगत्का आत्मारूप अपना विश्वरूप भी दिखलाया है और वह रूप दिखलाकर आपने 'मेरे ही लिये कर्म करनेवाला हो' इत्यादि

भी कहे हैं। इसलिये इन पक्षोंमें कौन-सा पक्ष श्रेष्ठतर है, यह जाननेकी इच्छासे मैं आपसे पूछता हूँ। इस प्रकार

सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥१॥

> 'एवम्' शब्दसे जिसके आदिमें '**मत्कर्मकृत्**' यह पद है, उस पासमें ही कहे हुए श्लोकके अर्थका अर्थात् एकादश अध्यायके अन्तिम श्लोकमें कहे हुए अर्थका (अर्जुन) निर्देश करता है।

इस प्रकार निरन्तरतासे उपर्युक्त साधनोंमें अर्थात् भगवदर्थ कर्म करने आदिमें दत्तचित्त हए-लगे हुए जो भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पूर्वदर्शित

विश्वरूपधारी आप परमेश्वरकी उपासना करते हैं-उसीका ध्यान किया करते हैं।

विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति।

ये भक्ता अनन्यशरणाः सन्तः त्वां यथादर्शितं

ये च अन्ये अपि त्यक्तसर्वेषणाः सन्न्यस्त-

सर्वकर्माणो यथाविशेषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्त-

सर्वोपाधित्वाद् अव्यक्तम् अकरणगोचरम्। यद्

हि लोके करणगोचरं तद् व्यक्तम् उच्यते अञ्जेः

ाह लाक करणगाचर तद् व्यक्तम् उच्यत अञ्जः शानोः नन्यर्गनान्यम् ननं न अश्यां नन्यियीनाः

धातोः तत्कर्मकत्वाद् इदं तु अक्षरं तद्विपरीतम्,

शिष्टैः च उच्यमानैः विशेषणैः विशिष्टं तद् ये च अपि पर्युपासते।

अतिशयेन योगविद इत्यर्थः॥ १॥

तेषाम् उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः के

श्रीभगवानुवाच—

ये तु अक्षरोपासकाः सम्यग्दर्शिनो

निवृत्तैषणाः ते तावत् तिष्ठन्तु तान् प्रति यद् वक्तव्यं तद् उपरिष्टाद् वक्ष्यामः। ये तु इतरे—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।

मिय विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय। मनो ये भक्ताः सन्तः, मां सर्वयोगेश्वराणाम्

अधीश्वरं सर्वज्ञं विमुक्तरागादिक्लेशतिमिरदृष्टिम्, नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त-श्लोकार्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपासते श्रद्धया परया पक्षया उपेताः ते मे मम मता

श्रद्धया परया प्रकृष्टया उपेताः, ते मे मम मता अभिप्रेता युक्ततमा इति। नैरन्तर्येण हि ते मच्चित्ततया अहोरात्रम्

अतिवाहयन्ति अतो युक्तं तान् प्रति युक्ततमा इति वक्तुम्॥ २॥ सर्व-कर्म-संन्यासी (ज्ञानीजन) उपर्युक्त विशेषणोंसे

तथा दूसरे जो समस्त वासनाओंका त्याग करनेवाले,

युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियोंसे रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणोंसे अतीत

ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं। संसारमें जो इन्द्रियादि करणोंसे जाननेमें आनेवाला पदार्थ है वह व्यक्त कहा जाता है; क्योंकि 'अञ्ज' धातुका अर्थ इन्द्रियगोचर होना

ही है और यह अक्षर उससे विपरीत अकरणगोचर हैं एवं महापुरुषोंद्वारा कहे हुए विशेषणोंसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं।

उन दोनोंमें श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन हैं? अर्थात् अधिकतासे योग जाननेवाले कौन हैं?॥१॥

— श्रीभगवान् बोले—

जो कामनाओंसे रहित पूर्णज्ञानी अक्षरब्रह्मके उपासक हैं उनको अभी रहने दो, उनके प्रति

जो कुछ कहना है वह आगे कहेंगे, परंतु जो दूसरे हैं—

> युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें मनको समाधिस्थ

करके सर्व योगेश्वरोंके अधीश्वर रागादि पञ्चक्लेशरूप अज्ञानदृष्टिसे रहित मुझ सर्वज्ञ परमेश्वरकी पिछले

(एकादश) अध्यायके अन्तिम श्लोकके अर्थानुसार

निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठतम योगी हैं, यह मैं मानता हूँ।

क्योंकि वे लगातार मुझमें ही चित्त लगाकर रात-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको युक्ततम कहना

उचित ही है॥ २॥

किम् इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, किं त् तान् प्रति यद् वक्तव्यं तत् शृण्—

िकिंतु उनके विषयमें जो कुछ कहना है सो सुन— ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते।

तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हैं? यह बात नहीं,

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्॥३॥ ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तत्वाद्। अशब्दगोचरम् इति न निर्देष्टुं शक्यते अतः

अनिर्देश्यम् अव्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन

व्यज्यते इति अव्यक्तं पर्युपासते परि समन्ताद् उपासते। उपासनं नाम यथाशास्त्रम् उपास्यस्य अर्थस्य

विषयीकरणेन सामीप्यम् उपगम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यद् आसनं तद् उपासनम् आचक्षते। अक्षरस्य विशेषणम् आह—

सर्वत्रगं व्योमवद् व्यापि, अचिन्त्यम् च अव्यक्तत्वाद् अचिन्त्यम्। यद् हि करण-गोचरं तद् मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद् अचिन्त्यम् अक्षरम् कूटस्थम्। दृश्यमानगुणम् अन्तर्दोषं वस्तु कूटं

कूटरूपं कूटसाक्ष्यम् इत्यादौ कूटशब्दः प्रसिद्धो लोके। तथा च अविद्यादि अनेकसंसारबीजम्

अन्तर्दोषवद् मायाव्याकृतादिशब्दवाच्यं 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्' (श्वे० उ० ४। १०) 'मम माया दुरत्यया'

परंतु जो पुरुष उस अक्षरकी—जो कि अव्यक्त होनेके कारण शब्दका विषय न होनेसे किसी प्रकार भी बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और किसी भी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा

सकता इसलिये अव्यक्त है—सब प्रकारसे उपासना करते हैं। उपास्य वस्तुको शास्त्रोक्त विधिसे बृद्धिका विषय बनाकर उसके समीप पहुँचकर तैलधाराके तुल्य

स्थित रहना है, उसको 'उपासना' कहते हैं— उस अक्षरके विशेषण बतलाते हैं-वह आकाशके समान सर्वव्यापक है और अव्यक्त होनेसे अचिन्त्य है; क्योंकि जो वस्तू इन्द्रियादि करणोंसे जाननेमें आती है उसीका मनसे भी चिन्तन

समान वृत्तियोंके प्रवाहसे जो दीर्घकालतक उसमें

होनेके कारण अचिन्त्य और कूटस्थ है। जो वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो और भीतर दोषोंसे भरी हो उसका नाम 'कूट' है। संसारमें भी 'कूटरूप' 'कूटसाक्ष्य' इत्यादि प्रयोगोंमें कृट शब्द (इसी अर्थमें) प्रसिद्ध है। वैसे ही जो अविद्यादि अनेक संसारोंकी बीजभूत अन्तर्दोषोंसे

किया जा सकता है। परंतु अक्षर उससे विपरीत

युक्त प्रकृति 'माया-अव्याकृत' आदि शब्दोंद्वारा कही जाती है एवं 'प्रकृतिको तो माया और महेश्वरको मायापित समझना चाहिये' 'मेरी माया दुस्तर है' इत्यादि श्रुति-स्मृतिके वचनोंमें जो माया नामसे

प्रसिद्ध है, उसका नाम कूट है। उस कूट (नामक इत्यादौ प्रसिद्धं यत् तत् कूटम्। तस्मिन् कूटे माया)-में जो उसका अधिष्ठातारूपसे स्थित हो रहा स्थितं कूटस्थं तदध्यक्षतया। हो उसका नाम कृटस्थ है।

### अथवा राशिः इव स्थितं कूटस्थम् अत एव

अचलं यस्माद् अचलं तस्माद् ध्रुवं नित्यम्

न करता हुआ) स्थित हो उसका नाम कूटस्थ है। इस प्रकार कूटस्थ होनेके कारण जो अचल है

और अचल होनेके कारण ही जो ध्रुव अर्थात् नित्य है (उस ब्रह्मकी जो लोग उपासना करते

इत्यर्थः ॥ ३॥

हैं)॥३॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः।

अथवा राशि—ढेरकी भाँति जो (कुछ भी क्रिया

प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥४॥

सन्नियम्य सम्यग् नियम्य संहृत्य इन्द्रियग्रामं इन्द्रियसमुदायम्, सर्वत्र सर्वस्मिन् काले

समबुद्धयः समा तुल्या बुद्धिः येषाम् इष्टानिष्टप्राप्तौ

ते समबुद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतिहते रता:। न तु तेषां वक्तव्यं किञ्चिद् मां ते प्राप्नुवन्ति

इति। 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' इति हि उक्तम्।

भगवत्स्वरूपाणां सतां युक्ततमत्वम्

अयुक्ततमत्वं वा वाच्यम्॥ ४॥

किं तु— क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्

अव्यक्ता हि गतिर्दु:खं देहवद्भिरवाप्यते॥५॥ क्लेश: अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां क्लेशः अधिक एव क्लेशः अधिकतरः तु अक्षरात्मनां परमार्थदर्शिनां देहाभिमान-

तथा जो इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार संयम करके—उन्हें विषयोंसे रोककर, सर्वत्र—सब समय समबुद्धिवाले होते हैं अर्थात् इष्ट और अनिष्टकी

प्राप्तिमें जिनकी बुद्धि समान रहती है, ऐसे वे समस्त भूतोंके हितमें तत्पर अक्षरोपासक मुझे ही प्राप्त करते हैं।

उन अक्षर-उपासकोंके सम्बन्धमें 'वे मुझे प्राप्त होते हैं ' इस विषयमें तो कहना ही क्या है; क्योंकि 'ज्ञानीको तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ' यह पहले ही कहा जा चुका है। जो भगवत्स्वरूप ही हैं उन संतजनोंके विषयमें युक्ततम या अयुक्ततम कुछ

भी कहना नहीं बन सकता॥ ४॥ l किंतु—

(उनको) क्लेश अधिकतर होता है। यद्यपि मेरे ही लिये कर्मादि करनेमें लगे हुए साधकोंको भी बहुत

क्लेश होता है, परंतु जिनका चित्त अव्यक्तमें आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदर्शियोंको तो देहाभिमानका परित्याग करना पड़ता है, इसलिये उन्हें और भी

अधिक क्लेश उठाना पडता है।

परित्यागनिमित्तः अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ते आसक्तं चेतो येषां ते अव्यक्तासक्तचेतसः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्।

अव्यक्ता हि यस्माद् या गतिः अक्षरात्मिका

दु:खं सा देहवद्भिः देहाभिमानवद्भिः अवाप्यते

अतः क्लेशः अधिकतरः । अक्षरोपासकानां यद् वर्तनं तद् उपरिष्टाद् वक्ष्यामः॥ ५॥

क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्तगति है वह देहाभिमानयुक्त पुरुषोंको बड़े कष्टसे प्राप्त होती है, अत:

उनको अधिकतर क्लेश होता है। उन अक्षरोपासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवहार होता है वह आगे ('अद्वेष्टा' इत्यादि श्लोकोंसे) बतलायेंगे॥ ५॥

परंतु जो समस्त कर्मोंको मुझ ईश्वरके समर्पण

करके मेरे परायण होकर अर्थात् मैं ही जिनकी

उपासते॥६॥

ध्यायन्त

ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय सन्त्यस्य मत्पराः।

अनन्येनैव योगेन मां

ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय ईश्वरे सन्यस्य

मत्परा अहं परो येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन एव अविद्यमानम् अन्यद् आलम्बनं विश्वरूपं

देवम् आत्मानं मुक्त्वा यस्य स अनन्यः तेन अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते॥ ६॥

तेषां किम्—

तेषामहं

समुद्धर्ता नचिरात्पार्थ भवामि तेषां मदुपासनैकपराणाम् अहम् ईश्वरः

समुद्धर्ता। कुत इति आह मृत्युसंसारसागरात्, मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः स एव सागर इव

सागरो दुरुत्तरत्वात् तस्माद् मृत्युसंसारसागराद् अहं तेषां समुद्धर्ता भवामि न चिरात् किं तर्हि क्षिप्रम् एव हे पार्थ मिय आवेशितचेतसां मिय

विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं चेतो येषां ते मिय आवेशितचेतसः तेषाम्॥ ७॥

परमगति हूँ ऐसे होकर केवल अनन्ययोगसे अर्थात् विश्वरूप आत्मदेवको छोडकर जिसमें अन्य अवलम्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही मेरा चिन्तन

करते हुए मेरी उपासना करते हैं॥ ६॥

उनका क्या होता है-मृत्युसंसारसागरात्।

मय्यावेशितचेतसाम्॥७॥ हे पार्थ! मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें ही जिनका चित्त समाहित है ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वरकी

उपासनामें ही लगे हुए उन भक्तोंका मैं ईश्वर उद्धार करनेवाला होता हूँ। किससे (उनका उद्धार करते हैं)? सो कहते हैं कि मृत्युयुक्त संसार-समुद्रसे। मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार है, वही पार

है, उससे मैं उनका विलम्बसे नहीं, किंतू शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ॥ ७॥

। जब कि यह बात है तो—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय।

उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागरकी भाँति सागर

यत एवं तस्मात्— निवसिष्यसि

मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय:॥८॥

विकल्पात्मकम् आधत्स्व स्थापय, मिय एव अध्यवसायं कुर्वतीं बुद्धिम् आधत्स्व निवेशय।

मिय एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः सङ्कल्प-

ततः ते किं स्याद् इति शृण्-

निवसिष्यसि निवतस्यसि निश्चयेन मदात्मना

मिय निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद्

ऊर्ध्वं न संशयः संशयः अत्र न कर्त्तव्यः॥८॥ संशय नहीं करना चाहिये॥८॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्।

अथ **एवं यथा अवोचाम तथा** मयि

चित्तं समाधातुं स्थापयितुं स्थिरम् अचलं न शक्नोषि चेत् ततः पश्चाद् अभ्यासयोगेन

चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम् अभ्यासः तत्पूर्वको

योगः समाधानलक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां विश्वरूपम् इच्छ प्रार्थयस्व आसुं प्राप्तुं हे धनञ्जय॥ ९॥

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव।

मदर्थमपि कर्माणि

इसके पश्चात् अर्थात् शरीरका पतन होनेके उपरान्त तू नि:सन्देह एकात्मभावसे मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है अर्थात् इस विषयमें

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय॥९॥

तु मुझ विश्वरूप ईश्वरमें ही अपने संकल्प-

विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमें ही निश्चय

उससे तेरा क्या (लाभ) होगा सो सुन-

करनेवाली बुद्धिको स्थिर कर-लगा।

यदि इस प्रकार यानी जैसे मैंने बतलाया है उस प्रकार तू मुझमें चित्तको अचल स्थापित नहीं कर सकता, तो फिर हे धनंजय! तू अभ्यासयोगके द्वारा-चित्तको सब ओरसे खींचकर बारंबार एक अवलम्बनमें लगानेका नाम अभ्यास है उससे

द्वारा-मुझ-विश्वरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा कर॥ ९॥

कुर्वन्सिद्धिमवाप्यसि॥ १०॥

युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अभ्यासयोगके

अभ्यासे अपि असमर्थः असि अशक्तः असि तर्हि मत्कर्मपरमो भव, मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्परमो

मत्कर्मप्रधान इत्यर्थः। अभ्यासेन विना मद्र्थम्

अपि कर्माणि **केवलं** कुर्वन् सिद्धिं सत्त्वशुद्धियोगज्ञानप्राप्तिद्वारेण अवाप्स्यसि ॥ १० ॥

करनेको ही प्रधान समझनेवाला हो। अभ्यासके बिना केवल मेरे लिये कर्म करता हुआ भी तू अन्त:करणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्राप्तिद्वारा परमसिद्धि प्राप्त कर

लेगा॥ १०॥

(यदि तू) अभ्यासमें भी असमर्थ है तो मेरे

लिये कर्म करनेमें तत्पर हो-मदर्थकर्मका नाम

मत्कर्म है, उसमें तत्पर हो अर्थात् मेरे लिये कर्म

मद्योगमाश्रितः।

यतात्मवान् ॥ ११ ॥

11 8 5 11

#### अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं सर्वकर्मफलत्यागं

अथ पुनः एतद् अपि यद् उक्तं मत्कर्मपरमत्वं

तत् कर्तुम् अशक्तः असि मद्योगम् आश्रितो

मयि क्रियमाणानि कर्माणि सन्त्यस्य यत्करणं

तेषाम् अनुष्ठानं स मद्योगः तम् आश्रितः सन्

सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां कर्मणां फलसन्यासं

सर्वकर्मफलत्यागं ततः अनन्तरं कुरु यतात्मवान्

संयतचित्तः सन् इत्यर्थः॥ ११॥

इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तौति—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्

श्रेयो हि **प्रशस्यतरं** ज्ञानम् **कस्मात्, अविवेक**-पूर्वकाद् अभ्यासात् तस्माद् अपि ज्ञानाद् ज्ञान-

पूर्वकं ध्यानं विशिष्यते। ज्ञानवतो ध्यानाद् अपि कर्मफलत्यागो विशिष्यते इति अनुषज्यते।\* एवं कर्मफत्यागात् पूर्वविशेषणवतः शान्तिः

उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम् एव स्याद् न तु कालान्तरम् अपेक्षते।

अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपायानुष्ठा-नाशक्तौ सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयः-

साधनम् उपदिष्टम् न प्रथमम् एव, अतः च श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाद् इति उत्तरोत्तरविशिष्ट-

त्वोपदेशेन सर्वकर्मफलत्यागः स्तुयते सम्पन्न-साधनानुष्ठानाशक्तौ अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्।

परंतु यदि तू ऐसा करनेमें भी अर्थात् जैसा ऊपर कहा है, उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके परायण

होनेमें भी असमर्थ है तो फिर मद्योगके आश्रित होकर-किये जानेवाले समस्त कर्मोंको मुझमें समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मद्योग है। उसके

आश्रित होकर—और संयतात्मा होकर अर्थात् वशीभूत मनवाला होकर समस्त कर्मींके फलका त्याग कर॥ ११॥

अब सर्व कर्मोंके फलत्यागकी स्तुति करते हैं—

नि:सन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है। किससे ? अविवेकपूर्वक किये हुए अभ्याससे; उस ज्ञानसे भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और (इसी प्रकार) ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी

कर्मफलका त्याग अधिक श्रेष्ठ है। पहले बतलाये हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको इस कर्म-फल-त्यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, अर्थात् हेतुसहित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल ही

हो जाती है। कालान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती। कर्मोंमें लगे हुए अज्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपायोंका

अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सर्वकर्मींके फलत्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश किया गया है, सबसे पहले नहीं। इसलिये 'श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्'

इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बतलाकर सर्वकर्मींके फलत्यागकी स्तृति करते हैं; क्योंकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करनेयोग्य माना गया है।

\* कर्मफलत्यागके साथ 'विशिष्यते' क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोडा गया है।

केन साधर्म्येण स्तृतिः। प्०-कौन-सी समानताके कारण यह स्तृति की गयी है? उ० - जब ('इसके हृदयमें स्थित) समस्त 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते' (क० उ० ६। १४) कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं' इस श्रुतिसे समस्त इति सर्वकामप्रहाणाद् अमृतत्वम् उक्तं तत् कामनाओंके नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी गयी प्रसिद्धम्। कामाः च सर्वे श्रौतस्मार्तसर्वकर्मणां है. यह प्रसिद्ध है। समस्त श्रीत-स्मार्त-कर्मींके फलानि। तत्त्यागे च विद्षो ज्ञाननिष्ठस्य अनन्तरा फलोंका नाम 'काम' है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वानुको तुरंत ही शान्ति मिलती है। एव शान्तिः इति।

\* श्रीमद्भगवदीता \*

सर्वकामत्यागसामान्यम् अज्ञकर्मफलत्यागस्य त्याग है ही, अत: इस सर्व कामनाओंके त्यागकी अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्वकर्मफलत्याग-स्तुतिः इयं प्ररोचनार्था। यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीत इति इदानीन्तना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्वसामान्यात् स्तुयन्ते। एवं कर्मफलत्यागात् कर्मयोगस्य श्रेय:-कल्याणसाधनता बतलायी गयी है॥ १२॥

292

साधनत्वम् अभिहितम्॥ १२॥ अत्र च आत्मेश्वरभेदम् आश्रित्य विश्वरूपे

ईश्वरे चेत:समाधानलक्षणो योग उक्त ईश्वरार्थं कर्मानुष्ठानादि च। 'अथैतदप्यशक्तोऽसि' **इति अज्ञानकार्य**-

सूचनाद् न अभेददर्शिनः अक्षरोपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयति। तथा कर्मयोगिन: अक्षरोपासनानुपपत्तिं दर्शयति भगवान्। 'ते प्राप्नुवन्ति मामेव' इति अक्षरोपासकानां

विश्वरूप ईश्वरमें चित्तका समाधान करनारूप योग कहा है और ईश्वरके लिये कर्म करने आदिका भी उपदेश किया है। परंतु 'अथैतदप्यशक्तोऽसि' इस कथनके द्वारा (कर्मयोगको) अज्ञानका कार्य सुचित करते हुए भगवान् यह दिखलाते हैं कि जो अव्यक्त अक्षरकी

उपासना करनेवाले अभेददर्शी हैं उनके लिये कर्मयोग

अज्ञानीके कर्मफलत्यागमें भी सर्व कामनाओंका

जैसे 'अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी लिया था'

इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयोगकी

यहाँ आत्मा और ईश्वरके भेदको स्वीकार करके

समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये यह

इसलिये आजकलके ब्राह्मणोंके भी ब्राह्मणत्वकी

सर्वकर्म-फलत्यागकी स्तृति की गयी।

समानताके कारण स्तुति की जाती है।

सम्भव नहीं है। साथ ही कर्मयोगियोंके लिये अक्षरकी उपासना असम्भव दिखलाते हैं। इसके सिवाय (उन्होंने) 'ते प्राप्नुवन्ति मामेव' इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवालोंके लिये मोक्षप्राप्तिमें स्वतन्त्रता बतलाकर 'तेषामहं समुद्धर्ता'

इस कथनसे दूसरोंके लिये परतन्त्रता अर्थात् ईश्वराधीनता

दिखलायी है।

कैवल्यप्राप्तौ स्वातन्त्र्यम् उक्त्वा पारतन्त्र्यम् ईश्वराधीनतां दर्शितवान् 'तेषामहं

समुद्धर्ता ' इति।

कथन असंगत होगा।

यदि हि ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मता अभेददर्शित्वाद् अक्षररूपा एव ते इति

सम्द्धरणकर्मवचनं तान् प्रति अपेशलं स्यात्।

यस्मात् च अर्जुनस्य अत्यन्तम् एव हितैषी भगवान् तस्य सम्यग्दर्शनानन्वितं कर्मयोगं

भेददृष्टिमन्तम् एव उपदिशति।

न च आत्मानम् ईश्वरं प्रमाणतो बृद्धवा

कस्यचिद् गुणभावं जिगमिषति कश्चिद् विरोधात्। तस्माद् अक्षरोपासकानां सम्यग्दर्शन-निष्ठानां सन्त्यासिनां त्यक्तसर्वेषणानाम् 'अद्वेष्टा

सर्वभूतानाम् ' इत्यादिधर्मपूतं साक्षाद् अमृतत्व-कारणं वक्ष्यामि इति प्रवर्तते—

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥१३॥ अद्वेष्टा सर्वभूतानां **न द्वेष्टा आत्मनो दःखहेत्म्** ।

अपि न किञ्चिद् द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन लिये दु:ख देनेवाले भी किसी प्राणीसे द्वेष नहीं करता, हि पश्यति।

मैत्रो मित्रभावो मैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्रः। करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु

दया तद्वान् करुणः सर्वभूताभयप्रदः सन्त्यासी इत्यर्थ: । निर्ममो ममप्रत्ययवर्जितो निरहङ्कारो

निर्गताहम्प्रत्ययः समदुःखसुखः समे दुःखसुखे

द्वेषरागयोः अप्रवर्तके यस्य स समदुःखसुखः।

भगवान् अर्जुनके अत्यन्त ही हितैषी हैं, इसलिये उसको सम्यक्ज्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेददृष्टियुक्त केवल कर्मयोगका ही उपदेश करते हैं।

ही माने गये हैं तब तो अभेददर्शी होनेके कारण वे

अक्षरस्वरूप ही हुए, फिर उनके लिये उद्धार करनेका

(ज्ञानकर्मके समुच्चयका नहीं)। तथा (यह भी युक्तिसिद्ध है कि) ईश्वरभाव और सेवकभाव परस्परविरुद्ध है इस कारण प्रमाणद्वारा आत्माको साक्षात् ईश्वररूप जान लेनेके बाद, कोई भी,

किसीका सेवक बनना नहीं चाहता। इसलिये जिन्होंने समस्त इच्छाओंका त्याग कर दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोंका जो साक्षात् मोक्षका कारणरूप 'अद्वेष्टा सर्वभृतानाम्'

उद्देश्यसे भगवान् कहना आरम्भ करते हैं-अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित है अर्थात् अपने

इत्यादि धर्मसमूह है उसका वर्णन करूँगा, इस

समस्त भूतोंको आत्मारूपसे ही देखता है। तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात् सबके साथ मित्रभावसे बर्तता है और करुणामय है—दीन-दु:खियोंपर दया करना करुणा है, उससे युक्त है,

अभिप्राय यह कि जो सब भूतोंको अभय देनेवाला संन्यासी है। तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित है.

एवं सुख-दु:खमें सम है अर्थात् सुख और दु:ख जिसके अन्त:करणमें राग-द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते। अविक्रिय एव आस्ते॥ १३॥

रहता है॥ १३॥

दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकाररहित ही

तथा जो सदा ही सन्तृष्ट है अर्थात् देह-स्थितिके

कारणरूप पदार्थोंकी लाभ-हानिमें जिसके 'जो कुछ

होता है वही ठीक है' ऐसा 'अलम्' भाव हो गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके लाभमें और उसकी

हानिमें सदा ही सन्तुष्ट रहता है। तथा जो समाहितचित्त,

जीते हुए स्वभाववाला और दृढ़ निश्चयवाला है अर्थात् आत्मतत्त्वके विषयमें जिसका निश्चय स्थिर हो चुका

तथा जो मुझमें अर्पण किये हुए मन-बृद्धिवाला

है अर्थात् जिस संन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक

मन और निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनों मुझमें समर्पित हैं—स्थापित हैं। जो ऐसा मेरा भक्त है वह

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दूढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धियीं मद्भक्तः स मे प्रियः॥१४॥

सन्तृष्टः सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्नालम्प्रत्ययः, तथा

गुणवल्लाभे विपर्यये च सन्तुष्टः सततम्, योगी

समाहितचित्तो यतात्मा संयतस्वभावो दृढ-निश्चयो दुढ: स्थिरो निश्चय: अध्यवसायो यस्य आत्मतत्त्वविषये स दुढनिश्चयः।

मिय अर्पितमनोबुद्धिः सङ्कल्पात्मकं मनः अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः ते मिय एव अर्पिते

स्थापिते यस्य सन्त्यासिनः स मिय अर्पित-मनोबुद्धिः। य ईदुशो मद्भक्तः स मे प्रियः। 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम

प्रियः' इति सप्तमेऽध्याये सूचितं तद् इह प्रपञ्च्यते॥ १४॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥१५॥

यस्मात् सन्त्यासिनो न उद्विजते न उद्वेगं। गच्छति न सन्तप्यते न सङ्क्षुभ्यते लोकः। तथा लोकाद् न उद्विजते च य:।

हर्षामर्षभयोद्गेगै: हर्ष: च अमर्ष: च भयं

च उद्वेगः च तैः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः। वस्तुके लाभसे अन्तःकरणमें जो उत्साह होता है,

'ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और वह मुझे प्रिय है' इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमें सूचित किया गया था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है॥ १४॥

मेरा प्यारा है।

है।

जिस संन्यासीसे संसार उद्वेगको प्राप्त नहीं होता अर्थात् संतप्त—क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी संसारसे उद्वेगयुक्त नहीं होता। जो हर्ष. अमर्ष.भय और उद्गेगसे रहित है-प्रिय

नाम 'हर्ष' है, असहिष्णुताको 'अमर्ष' कहते हैं,

रोमाञ्चनाश्रुपातादिलिङ्गः अमर्षः असहिष्णुता भयं त्रास उद्वेग उद्विग्नता तैः मुक्तो यः

त्रासका नाम 'भय' है और उद्विग्नता ही 'उद्वेग' है

इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है॥ १५॥

प्रियलाभे अन्तः करणस्य उत्कर्षो रोमाञ्च और अश्रुपात आदि जिसके चिह्न हैं उसका

जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध

आदि स्पृहाके विषयोंमें अपेक्षारहित—नि:स्पृह है,

बाहर-भीतरकी शृद्धिसे सम्पन्न है, और चतुर अर्थात्

अनेक कर्तव्योंके प्राप्त होनेपर उनमेंसे तुरंत ही यथार्थ

कर्तव्यको निश्चित करनेमें समर्थ है।

तथा जो उदासीन अर्थात् किसी मित्र आदिका

निर्भय है।

पक्षपात न करनेवाला संन्यासी है और गतव्यथ यानी

तथा जो समस्त आरम्भोंका त्याग करनेवाला

है—जो आरम्भ किये जायँ उनका नाम आरम्भ है,

इसके अनुसार इस लोक और परलोकके फलभोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक कर्मींका

नाम सर्वारम्भ है, उन्हें त्यागनेका जिसका स्वभाव है

ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है॥ १६॥

जो इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें हर्ष नहीं मानता, अनिष्टकी प्राप्तिमें द्वेष नहीं करता, प्रिय वस्तुका

वियोग होनेपर शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तुकी आकाङ्क्षा नहीं करता, ऐसा जो शुभ और अशुभ

कर्मोंका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान पुरुष है वह मेरा प्यारा है॥१७॥

स च मे प्रिय:॥ १५॥ अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः।

हर्षः

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥१६॥ देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिष् अपेक्षाविषयेष्

अनपेक्षो निःस्पृहः, शुचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण च शौचेन सम्पन्नः, दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु

सद्यो यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः। उदासीनो न कस्यचिद् मित्रादेः पक्षं भजते

यः स उदासीनो यतिः, गतव्यथो गतभयः। सर्वारम्भपरित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरम्भा

इहामुत्रफलभोगार्थानि कामहेतूनि कर्माणि सर्वारम्भाः तान् परित्यक्तं शीलम् अस्य

**सर्वारम्भपरित्यागी,** यो मद्धक्तः स मे प्रिय:॥ १६॥

किं च—

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्क्षित।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥१७॥ यो न हृष्यति इष्ट्रप्राप्ती, न द्वेष्टि अनिष्ट्रप्राप्ती,

शोचित प्रियवियोगे, न च अप्राप्तं काङ्क्षति। शुभाशुभे कर्मणी परित्यक्तुं शीलम्

अस्य इति शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान् यः स मे प्रिय: ॥ १७॥

## समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥१८॥ समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । जो शत्रु–मित्रमें और मानापमानमें अर्थात् सत्कार

और तिरस्कारमें समान रहता है एवं शीत-उष्ण और पूजापरिभवयो: शीतोष्णसुखदु:खेषु सम: सर्वत्र सुख-दु:खमें भी समभाववाला है तथा सर्वत्र आसक्तिसे

रहित हो चुका है॥ १८॥ च सङ्गवर्जितः॥ १८॥

किं च— तथा—

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मीनी सन्तुष्टो येन केनचित्।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥१९॥

तुल्यनिन्दास्तुतिः निन्दा च स्तुतिः च जिसके लिये निन्दा और स्तुति दोनों बराबर हो निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य स तुल्यनिन्दास्तुतिः, गयी हैं, जो मुनि संयतवाक है अर्थात् वाणी जिसके

मौनी मौनवान् संयतवाक्, सन्तुष्टो येन केनचित् वशमें है तथा जो जिस किसी प्रकारसे भी शरीरस्थितिमात्रेण। शरीरस्थितिमात्रसे सन्तृष्ट है। कहा भी है कि 'जो जिस किसी (अन्य) तथा च उक्तम्—

मनुष्यद्वारा ही वस्त्रादिसे ढका जाता है, एवं जिस 'येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशित:। किसी (दूसरे)-के द्वारा ही जिसको भोजन कराया

यत्र क्रचनशायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विदु:॥' जाता है और जो जहाँ कहीं भी सोनेवाला होता है (महा० शान्ति० २४५। १२) **इति।** उसको देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं।'

तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात् जिसका कोई किं च अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासो

नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्मृतियोंमें भी नियतो न विद्यते यस्य सः अनिकेतः 'अनागारः' 'अनागार:' इत्यादि वचनोंसे यही कहा है, तथा जो इत्यादिस्मृत्यन्तरात्। स्थिरमतिः परमार्थवस्तुविषया मितः यस्य स स्थिरमितः स्थिरबुद्धि है-जिसकी परमार्थविषयक बुद्धि स्थिर हो

भक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥ १९॥ चुकी है, ऐसा भक्तिमान् पुरुष मेरा प्यारा है॥ १९॥

'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' **इत्यादिना अक्षरस्य** । समस्त तृष्णासे निवृत्त हुए, परमार्थज्ञाननिष्ठ उपासकानां निवृत्तसर्वेषणानां सन्न्यासिनां अक्षरोपासक संन्यासियोंके 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' इस

परमार्थज्ञाननिष्ठानां धर्मजातं प्रक्रान्तम् शलोकद्वारा प्रारम्भ किये हुए धर्मसमूहका उपसंहार

| किया जाता है— उपसंह्रियते—

्तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥२०॥ श्रदृधाना

जो संन्यासी इस धर्ममय अमृतको अर्थात् जो धर्मसे

ओतप्रोत है और अमृतत्वका हेतु होनेसे अमृत भी है,

ऐसे इस 'अद्वेष्टा सर्वभृतानाम्' इत्यादि श्लोकोंद्वारा

ऊपर कहे हुए (उपदेश)-का श्रद्धालु होकर सेवन

करते हैं—उसका अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण

अर्थात् 'में अक्षरस्वरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय

गति हूँ' ऐसे, यथार्थ ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका अवलम्बन

सूत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या करके

'भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः' इस वचनसे उसका उपसंहार

'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्' इस प्रकार जो विषय

धर्म्यं च तद् अमृतं च तद् अमृतत्वहेतुत्वाद् इदं यथोक्तम् 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' इत्यादिना पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति श्रद्दधानाः सन्तः मत्परमा यथोक्तः

ये तु सन्न्यासिनो धर्म्यामृतं धर्माद् अनपेतं

अहम् अक्षरात्मा परमो निरतिशया गतिः येषां ते

मत्परमा मद् भक्ताः च उत्तमां परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिम् आश्रिताः ते अतीव मे प्रियाः।

'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्' **इति यत् सूचितं** उपसंहतं तद् व्याख्याय इह भक्ताः

अतीव मे प्रिया इति।

यस्माद् धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तम् अनुतिष्ठन्

भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियो

अनुष्ठेयं विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिषुणा इति

वाक्यार्थः॥ २०॥

भवति तस्माद् इदं धर्म्यामृतं मुमुक्षुणा यत्नतः

किया गया है।

करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।

कहनेका अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त धर्मयुक्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करनेवाला

मनुष्य मुझ साक्षात् परमेश्वर विष्णुभगवान्का अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे परमधामको

प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषको इस धर्मयुक्त अमृतका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि-श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय:॥ १२॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः

कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये भक्तियोगो नाम द्रादशोऽध्याय:॥ १२॥

#### त्रयोदशोऽध्यायः

सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृती ईश्वरस्य।

त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार-

हेतुत्वात् परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञ-लक्षणा ईश्वरात्मिका।

याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगद्तपत्ति-

स्थितिलयहेतुत्वं प्रतिपद्यते। तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-

लक्षणप्रकृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तद्वद् ईश्वरस्य

तत्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्याय आरभ्यते। अतीतानन्तराध्याये च 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्'

इत्यादिना यावद् अध्यायपरिसमाप्तिः तावत् तत्त्वज्ञानिनां सन्त्यासिनां निष्ठा

वर्तन्ते इति एतद् उक्तम्, केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन

युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद भगवतः भवन्ति इति एवमर्थः च अयम् अध्याय

आरभ्यते। प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरण-विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ-

कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः

तं प्राहुः

अयं सङ्गात इदं शरीरं तद् एतत्—

श्रीभगवानुवाच— शरीरं कौन्तेय सातवें अध्यायमें ईश्वरकी दो प्रकृतियाँ बतलायी

गयी हैं-पहली आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे 'अपरा' है। और

दूसरी 'परा' प्रकृति जो कि जीवभूत, क्षेत्रज्ञरूपा, ईश्वरात्मिका है।

जिन दोनों प्रकृतियोंसे युक्त हुआ ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण होता है, उन

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों प्रकृतियोंके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोंवाले ईश्वरका तत्त्व निश्चित करनेके

लिये यह 'क्षेत्रविषयक' अध्याय आरम्भ किया जाता है।

इसके पहले बारहवें अध्यायमें 'अद्गेष्टा सर्व-

भूतानाम्' से लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त

तत्त्वज्ञानी संन्यासियोंकी निष्ठा अर्थात् वे जिस प्रकार बर्ताव करते हैं, सो कहा गया। उपर्युक्त धर्मका

आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त होकर भगवानुके प्यारे हो जाते हैं, इस आशयको समझानेके लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ

किया जाता है।

समस्त कार्य, करण और विषयोंके आकारमें परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये भोग

और अपवर्गका सम्पादन करनेके निमित्त देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत (मूर्तिमान्) होती है, वह संघात ही यह शरीर है, उसका वर्णन करनेके लिये श्रीभगवान् बोले—

क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥१॥

हे कुन्तीपुत्र! शरीरको चोट आदिसे बचाया जाता

है इसलिये, या यह शनै:-शनै: क्षीण- नष्ट होता

रहता है इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें कर्मफल प्राप्त होते हैं इसलिये, यह शरीर 'क्षेत्र' है इस प्रकार

कहा जाता है। यहाँ 'इति' शब्द 'एवम्' शब्दके

लेकर मस्तकपर्यन्त (इस शरीरको) जो ज्ञानसे प्रत्यक्ष

इस शरीररूप क्षेत्रको जो जानता है-चरणोंसे

इदम् इति सर्वनाम्ना उक्तं विशिनष्टि शरीरम् इति।

हे कौन्तेय क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षत्रवद्

वा अस्मिन् कर्मफलनिर्वृत्तेः क्षेत्रम् इति। इतिशब्द

एवंशब्दपदार्थकः क्षेत्रम् इति एवम् अभिधीयते

कथ्यते। एतत् शरीरं क्षेत्रम् यो वेत्ति विजानाति

आपादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति

स्वभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी-करोति विभागशः तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति।

इतिशब्द एवंशब्दपदार्थक एव पूर्ववत् क्षेत्रज्ञ इति एवम् आहु:। के, तद्विद: तौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ ये

विदन्ति ते तद्विदः॥ १॥

एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ उक्तौ किम् एतावन्मात्रेण | इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति न इति उच्यते—

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं

क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेश्वरम् असंसारिणं विद्धि जानीहि सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञो

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः तं

निरस्तसर्वोपाधिभेदं सदसदादिशब्दप्रत्ययागोचरं

विद्धि इति अभिप्रायः।

करता है अर्थात् स्वाभाविक या उपदेशद्वारा प्राप्त अनुभवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता है उस जाननेवालेको 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं।

अर्थमें है।

\* शांकरभाष्य अध्याय १३\*

इस विशेषणसे स्पष्ट करते हैं।

यहाँ भी 'इति' शब्द पहलेकी भाँति 'एवम्' शब्दके अर्थमें ही है, अत: 'क्षेत्रज्ञ' ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? उनको जाननेवाले अर्थात् उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंको जो जानते हैं वे ज्ञानी

पुरुष (कहते हैं)॥ १॥ इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं? इसपर कहते l हैं कि नहीं—

मतं

तू समस्त क्षेत्रोंमें उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त क्षेत्रज्ञ भी मुझ असंसारी परमेश्वरको ही जान। अर्थात् समस्त शरीरोंमें जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त

मम॥२॥

अनेक शरीररूप उपाधियोंसे विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ है, उसको समस्त उपाधि-भेदसे रहित एवं सत् और असत् आदि शब्द-प्रतीतिसे जाननेमें न आनेवाला ही समझ।

\* श्रीमद्भगवदीता \* हे भारत यस्मात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वरयाथात्म्य-हे भारत! जब कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर—इनके व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम् अन्यद् अवशिष्टम् यथार्थ स्वरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय अस्ति तस्माद् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभृतयोः यद् शेष नहीं रहता, इसलिये ज्ञेयस्वरूप क्षेत्र और ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है-जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तद् ज्ञानं सम्यग् ज्ञानम् इति मतम् अभिप्रायो प्रत्यक्ष किये जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मुझ मम ईश्वरस्य विष्णोः। ईश्वर-विष्णुका यही मत-अभिप्राय है। ननु सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्यः प्०-यदि समस्त शरीरोंमें एक ही ईश्वर है, उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा तद्व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत् तत ईश्वरस्य मानें तो ईश्वरको संसारी मानना हुआ नहीं तो ईश्वरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे संसारित्वं प्राप्तम् ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः संसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है। यह दोनों ही अन्यस्य अभावात् संसाराभावप्रसङ्गः तत् च अनिष्ट हैं: क्योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्ध, मोक्ष और उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र व्यर्थ हो उभयम् अनिष्टं बन्धमोक्षतद्धेतुशास्त्रानर्थक्य-जाते हैं और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी इस मान्यताका प्रसङ्गात् प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात् च। विरोध है। प्रत्यक्षेण तावत् सुखदुःखतद्धेतुलक्षणः प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सुख-दु:ख और उनका कारणरूप यह संसार दीख ही रहा है। इसके सिवा संसार उपलभ्यते। जगद्वैचित्र्योपलब्धेः च जगतुकी विचित्रताको देखकर पुण्य-पापहेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता है, परंतु आत्मा और धर्माधर्मनिमित्तः संसारः अनुमीयते। सर्वम् ईश्वरका एकता मान लेनेपर ये सब-के-सब अयुक्त एतद् अनुपपन्नम् आत्मेश्वरैकत्वे। ठहरते हैं। न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः। उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है। 'दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति (श्रुतिमें भी कहा है कि) 'प्रसिद्ध जो अविद्या और विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत और भिन्न समझी ज्ञाता।' (क॰ उ॰ १। २। ४) तथा च तयोः गयी हैं' तथा (उसी जगह) उन विद्या और अविद्याका विद्याविद्याविषययोः फलभेदः अपि विरुद्धो फल भी श्रेय और प्रेय इस प्रकार परस्पर-विरुद्ध निर्दिष्टः श्रेयः च प्रेयः च इति। विद्याविषयः दिखलाया गया है, इसमें विद्याका फल श्रेय (मोक्ष)

और अविद्याका प्रेय (इष्ट भोगोंकी प्राप्ति) है।

गयी हैं।

वैसे ही श्रीव्यासजीने भी कहा है कि 'यह दोनों

ही मार्ग हैं ' इत्यादि तथा 'यह दो ही मार्ग हैं ' इत्यादि

और यहाँ गीताशास्त्रमें भी दो निष्ठाएँ बतलायी

300

श्रेयः प्रेयः तु अविद्याकार्यम् इति।

तथा च व्यासः—'द्वाविमावथ पन्थानौ'

(महा० शान्ति० २४१। ६) इत्यादि, 'इमौ द्वावेव

पन्थानौ ' इत्यादि च इह च द्वे निष्ठे उक्ते।

नाश करना चाहिये।

इसके सिवा श्रृति, स्मृति और न्यायसे भी यही

इस विषयमें ये श्रुतियाँ 'यहाँ यदि जान लिया तो बहुत ठीक है और यदि यहाँ नहीं जाना तो बड़ी

सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसहित अविद्याका

भारी हानि है' 'उसको इस प्रकार जाननेवाला यहाँ

अमृत हो जाता है' 'परमपदकी प्राप्तिके लिये

## अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या

इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते। श्रुतयः तावत्—'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ' (के० उ० २।५) 'तमेवं विद्वानमृत इह भवति' (नृ० पृ० उ० ६)

'नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय' (श्वे० उ० ३।८) 'विद्वान्न बिभेति कुतश्चन' (तै० उ० २। ४)

अविदुषस्तु—'अथ तस्य भयं भवति' (तै॰ उ० २। ७) 'अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः' (क० उ० १। २। ५) 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'

(मु॰ उ॰ ३।२।९) 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्' आत्मविद्यः — 'स इदं सर्वं भवति' (बृह० उ० १।४।१०)

जन्तवः' 'इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ' 'समं पश्यन्हि सर्वत्र' इत्याद्याः। न्यायतः च-'सर्पान्कुशाग्राणि तथोदपानं

ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति । अज्ञानतस्तत्र पतन्ति

केचिज्ज्ञाने फलं पश्य तथा विशिष्टम्॥' (महा० तथा च देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्वान्

शा० २०१। १७) रागद्वेषादिप्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानकृद् जायते म्रियते

च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्तात्मदर्शिनो

रागद्वेषादिप्रहाणापेक्षधर्माधर्मप्रवृत्त्युपशमाद् मुच्यन्ते

इति न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः।

'यदा चर्मवत्' (श्वे० उ० ६। २०) **इत्याद्याः** सहस्त्रशः । स्मृतयः च-'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति

(विद्याके सिवा) अन्य मार्ग नहीं है' 'विद्वान् किसीसे

भी भयभीत नहीं होता।' किंतु अज्ञानीके विषयमें (कहा है कि) 'उसको भय होता है' 'जो कि

अविद्याके बीचमें ही पड़े हुए हैं' 'जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है' 'यह देव अन्य है और मैं अन्य हूँ इस प्रकार जो समझता है वह आत्मतत्त्वको नहीं जानता जैसे ( मनुष्योंका ) पशु होता है वैसे ही

वह देवताओंका पशु है' किंतु जो आत्मज्ञानी है (उसके विषयमें) 'वह यह सब कुछ हो जाता है' 'यदि आकाशको चर्मके समान लपेटा जा सके' इत्यादि सहस्रों श्रुतियाँ हैं। तथा ये स्मृतियाँ भी हैं—'ज्ञान अज्ञानसे ढँका

हुआ है, इसलिये जीव मोहित हो रहे हैं' 'जिनका चित्त समतामें स्थित है उन्होंने यहीं संसारको जीत लिया है' 'सर्वत्र समानभावसे देखता हुआ' इत्यादि। युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है। जैसे कहा है कि

'सर्प, कुश-कण्टक और तालाबको जान लेनेपर

मनुष्य उनसे बच जाते हैं, किंतु बिना जाने कई एक

उनमें गिर जाते हैं, इस न्यायसे ज्ञानका जो विशेष फल है उसको समझ।' इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणोंसे यह ज्ञात होता है

कि देहादिमें आत्मबुद्धि करनेवाला अज्ञानी राग-द्वेषादि दोषोंसे प्रेरित होकर धर्म-अधर्मरूप कर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, किंतु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात् करनेवाले

पुरुषोंके राग-द्वेषादि दोष निवृत्त हो जाते हैं, इससे

उनकी धर्माधर्मविषयक प्रवृत्ति शान्त हो जानेसे वे मुक्त हो जाते हैं। इस बातका कोई भी न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता।

तत्र एवं सित क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अत: यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तवमें ईश्वर ही है उस क्षेत्रज्ञको अविद्याद्वारा आरोपित उपाधिके अविद्याकृतोपाधिभेदतः संसारित्वम् इव भवति। भेदसे संसारित्व प्राप्त-सा हो जाता है, जैसे कि यथा देहाद्यात्मत्वम् आत्मनः। सर्वजन्तूनां हि जीवको देहादिमें आत्मबुद्धि हो जाती है; क्योंकि प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदार्थोंमें आत्मभाव निश्चितः अविद्याकृतः। प्रसिद्ध है, वह नि:संदेह अविद्याकृत ही है। यथा स्थाणौ पुरुषनिश्चयो न च एतावता जैसे स्तम्भमें मनुष्यबुद्धि हो जाती है, परंतु पुरुषधर्म: स्थाणो: भवति स्थाण्धर्मो वा इतनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भमें और स्तम्भके धर्म पुरुषस्य तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा मनुष्यमें नहीं आ जाते, वैसे ही चेतनके धर्म देहमें चेतनस्य। और देहके धर्म चेतनमें नहीं आ सकते। सुखदु:खमोहात्मकत्वादिः आत्मनो न जरा और मृत्युके समान ही अविद्याके कार्य होनेसे सुख-दु:ख और अज्ञान आदि भी उन्हींकी युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषाद् जरामृत्युवत्। भाँति आत्माके धर्म नहीं हो सकते। न अतुल्यत्वाद् इति चेत्, स्थाणुपुरुषौ पु०-यदि ऐसा माने कि विषम होनेके कारण यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात् स्तम्भ और पुरुष ज्ञेयौ एव सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् दोनों ज्ञेय वस्तु हैं, उनमें अविद्यावश ज्ञाताद्वारा एकमें अध्यस्तौ अविद्यया देहात्मनोः तु ज्ञेयज्ञात्रोः एकका अध्यास किया गया है; परंतु देह और आत्मामें तो ज्ञेय और ज्ञाताका ही एक-दूसरेमें एव इतरेतराध्यास इति न समो दुष्टान्तः अतो अध्यास होता है, इसलिये यह दृष्टान्त सम नहीं है, देहधर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति अत: यह सिद्ध होता है कि देहका ज्ञेयरूप (सुख-इति चेत्। दु:खादि) धर्म भी ज्ञाता—आत्मामें होता है। न अचैतन्यादिप्रसङ्गात्। यदि हि ज्ञेयस्य उ० - इसमें आत्माको जड मानने आदिका प्रसङ्ग आ जाता है, इसलिये ऐसा मानना ठीक नहीं है; देहादेः क्षेत्रस्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयो क्योंकि यदि ज्ञेयरूप शरीरादि-क्षेत्रक सुख, दु:ख, ज्ञातुः भवन्ति तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः मोह और इच्छादि धर्म ज्ञाता (आत्मा)-के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप क्षेत्रके केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता अविद्याद्वारा आरोपित कुछ धर्म तो आत्मामें होते हैं जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः और कुछ—'जरा-मरणादि' नहीं होते, इस विशेषताका कारण क्या है? वक्तव्यः। न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम् अविद्या-बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है कि जरा आदिके समान अविद्याद्वारा आरोपित और ध्यारोपितत्वाद् जरादिवद् इति हेयत्वाद् त्याज्य तथा ग्राह्य होनेके कारण ये सुख-दु:खादि

(आत्माके धर्म) नहीं हैं।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

302

उपादेयत्वात् च इत्यादि।

नहीं बिगडता)।

देखा जाता।

पू०-कैसे?

भोक्तत्वरूप यह संसार ज्ञेय वस्तुमें स्थित हुआ

ही अविद्याद्वारा ज्ञातामें अध्यारोपित है, अत: उससे

ज्ञाताका कुछ भी नहीं बिगड़ता, जैसे कि मूर्खींद्वारा

अध्यारोपित तल-मिलनतादिसे आकाशका (कुछ भी

ईश्वरमें संसारीपनके गन्धमात्रकी भी शङ्का नहीं करनी

चाहिये; क्योंकि संसारमें कहीं भी अविद्याद्वारा आरोपित

धर्मसे किसीका भी उपकार या अपकार होता नहीं

भ्रमका) दृष्टान्त सम नहीं है सो (यह कहना) भूल है।

तुमने जो यह कहा था कि (स्तम्भमें मनुष्यके

उ० — अविद्याजन्य अध्यासमात्रमें ही दृष्टान्त और

दार्ष्टान्तकी समानता विवक्षित है। उसमें कोई दोष

नहीं आता। परंतु तुम जो यह मानते हो कि ज्ञातामें दुष्टान्त और दार्ष्टान्तकी विषमताका दोष आता है, तो

अतः सब शरीरोंमें रहते हुए भी भगवान् क्षेत्रज्ञ

303

ज्ञेयस्थो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति

न तेन ज्ञातुः किञ्चिद् दुष्यति। यथा बालैः

अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवत्त्वादिना।

एवं च सित सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रम् अपि

आशङ्क्यम्। न हि क्वचिद् अपि लोके

अविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचिद् उपकारो अपकारो वा दृष्ट:। यत् तु उक्तं न समो दृष्टान्त इति तद् असत्।

कथम्— अविद्याध्यासमात्रं हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः

साधर्म्यं विवक्षितम्। तद् न व्यभिचरति यत् त् ज्ञातरि व्यभिचरित इति मन्यसे तस्य अपि

उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके दृष्टान्तसे अनैकान्तिकत्वं दर्शितं जरादिभि:। अविद्यावत्त्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् इति

प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद् अविद्या, विपरीत-ग्राहकः संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको

वा। विवेकप्रकाशभावे तदभावात्। तामसे च

अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः।

चेत्। न, अविद्यायाः तामसत्वात्। तामसो हि

दिखला दिया गया है। प्०-यदि ऐसा कहें कि अविद्या-युक्त होनेसे

क्षेत्रज्ञको ही संसारित्व प्राप्त हुआ, तो? उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि अविद्या

तामस प्रत्यय है। तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत ग्रहण

करनेवाला (विपर्यय) हो, चाहे संशय उत्पन्न करनेवाला (संशय) हो और चाहे कुछ भी ग्रहण न करनेवाला

हो, आवरणरूप होनेके कारण वह अविद्या ही है; क्योंकि विवेकरूप प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है तथा आवरणरूप तमोमय तिमिरादि दोषोंके रहते

आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति अग्रहणादेः हुए ही अग्रहण आदिरूप तीन प्रकारकी अविद्याका अस्तित्व उपलब्ध होता है।

वैसे ही अग्रहण, विपरीत-ग्रहण और संशय आदि अग्रहणविपरीतसंशयप्रत्ययाः तन्निमित्ताः करणस्य प्रत्यय तथा उनके कारणरूप तिमिरादि दोष भी सर्वत्र एव कस्यचिद् भवितुम् अर्हन्ति न ज्ञातुः किसी-न-किसी करणके ही हो सकते हैं-ज्ञाता पुरुषके अर्थात् क्षेत्रज्ञके नहीं। क्षेत्रज्ञस्य। संवेद्यत्वात् च तेषां प्रदीपप्रकाशवद् न इसके सिवा वे जाननेमें आनेवाले (ज्ञानके विषय) होनेसे भी दीपकके प्रकाशकी भाँति ज्ञाताके धर्म नहीं ज्ञातृधर्मत्वम्। संवेद्यत्वाद् एव स्वात्म-हो सकते: क्योंकि वे ज्ञेय हैं, इसलिये अपनेसे अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमें आनेवाले हैं। व्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम्। सर्वकरणवियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः सभी आत्मवादी समस्त करणोंसे आत्माका वियोग

आत्मनो

अविद्यादिदोषवत्त्वानभ्युपगमात्।

यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्न्युष्णवत् स्वो धर्मः ततो

अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्य

अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोगवियोगा-

नुपपत्तेः । सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य नित्यम् एव ईश्वरत्वम् ।

न कदाचिद् अपि तेन वियोगः स्यात्।

होनेके उपरान्त कैवल्य अवस्थामें आत्माको अविद्यादि

दोषोंसे रहित मानते हैं, इससे भी (उपर्युक्त सिद्धान्त ही सिद्ध होता है); क्योंकि यदि अग्निकी उष्णताके समान

ये (सुख-दु:खादि दोष) क्षेत्रज्ञ आत्माके अपने धर्म हों

रहित, निर्विकार आत्माका किसीके साथ संयोग-

वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्षेत्रज्ञकी नित्य

ईश्वरता ही सिद्ध होती है।

इसके सिवा आकाशकी भाँति सर्वव्यापक, मुर्ति-

तो उनसे उसका कभी वियोग नहीं हो सकेगा।

'अनादित्वात्रिर्गुणत्वात्' **इत्यादि ईश्वरवचनात्** 

ननु एवं सति संसारसंसारित्वाभावे

वचनोंसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वरत्व ही सिद्ध होता है। पु०—ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारित्वका

अभाव हो जानेके कारण शास्त्रकी व्यर्थता आदि दोष उपस्थित होंगे?

उ० - नहीं: क्योंकि यह दोष तो सभीने स्वीकार किया है। सभी आत्मवादियोंद्वारा स्वीकार किये हुए

दोषका किसी एकके लिये ही परिहार करना आवश्यक नहीं है।

प्०-इसे सबने कैसे स्वीकार किया है? उ० — सभी आत्मवादियोंने मुक्त आत्मामें संसार

और संसारीपनके व्यवहारका अभाव माना है, परंतु (इससे) उनके मतमें शास्त्रकी अनर्थकता आदि दोषोंकी प्राप्ति नहीं मानी गयी।

जैसे समस्त द्वैतवादियोंके मतसे बन्धावस्थामें ही शास्त्र आदिकी सार्थकता है मुक्त-अवस्थामें नहीं,

वैसे ही हमारे मतमें भी जीवोंकी ईश्वरके साथ एकता हो जानेपर यदि शास्त्रकी व्यर्थता होती हो तो हो, अविद्यावस्थामें तो उसकी सार्थकता है ही। प्०-हम सब द्वैतवादियोंके सिद्धान्तसे तो

304

आत्माकी बन्धावस्था और मुक्तावस्था वास्तवमें ही सच्ची है। अत: वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब साधन भी सत्य हैं। इस कारण शास्त्रकी सार्थकता

हो सकती है। परंतु अद्वैतवादियोंके सिद्धान्तसे तो द्वैतभाव अविद्या-जन्य और मिथ्या है, अत: आत्मामें बन्धावस्था भी वास्तवमें नहीं है, इसलिये शास्त्रका

कोई विषय न रहनेके कारण शास्त्र आदिकी व्यर्थताका दोष आता है। उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि आत्माके अवस्थाभेद सिद्ध नहीं हो सकते. यदि (आत्मामें इनका होना) मान भी लें तो आत्माकी ये बन्ध और मुक्त

दोनों अवस्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या क्रमसे?

शास्त्रानर्थक्यादिदोषः स्याद् इति। न सर्वै: अभ्युपगतत्वात् । सर्वै: हि आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन

च।

परिहर्तव्यो भवति। कथम् अभ्युपगत इति। मुक्तात्मनां संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः

सर्वै: एव आत्मवादिभि: इष्यते । न च तेषां शास्त्रानर्थक्यादिदोषप्राप्तिः अभ्यूपगता।

तथा नः क्षेत्रज्ञानाम् ईश्वरैकत्वे सति

शास्त्रानर्थक्यं भवतु। अविद्याविषये च अर्थवत्त्वम्। यथा द्वैतिनां सर्वेषां बन्धावस्थायाम् एव शास्त्राद्यर्थवत्त्वं न मुक्तावस्थायाम् एवम्।

ननु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभृते द्वैतिनां नः सर्वेषाम्, अतो

हेयोपादेयतत्साधनसद्भावे शास्त्राद्यर्थवत्त्वं स्यात्, अद्वैतिनां पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वाद् अविद्याकृतत्वाद् बन्धावस्थायाः च आत्मनः

न, आत्मनः अवस्थाभेदानुपपत्तेः। यदि

अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वाद् शास्त्राद्यानर्थक्यम्

इति चेतु।

तावद् आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे युगपत् स्यातां

क्रमेण वा।

निमित्तत्वे च स्वतः अभावाद् अपरमार्थत्व-

प्रसङ्गः। तथा च सति अभ्युपगमहानिः। किं च बन्धमुक्तावस्थयोः पौर्वापर्य-निरूपणायां बन्धावस्था पूर्वं प्रकल्प्या अनादि-

मती अन्तवती च तत् च प्रमाणविरुद्धं तथा मोक्षावस्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा एव अभ्युपगम्यते।

न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतो नित्यत्वम् उपपादयितुं शक्यम्।

अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्तावस्था-भेदो न कल्प्यते अतो द्वैतिनाम् अपि

शास्त्रानर्थक्यादिदोष: अपरिहार्य एव इति

शास्त्रानर्थक्यं यथाप्रसिद्धा-

विद्वत्पुरुषविषयत्वात् शास्त्रस्य। अविद्षां हि फलहेत्वोः अनात्मनोः आत्मदर्शनम्, न विद्षाम्। विद्षां हि फलहेत्भ्याम् आत्मनः अन्यत्व-

दर्शने सित तयोः अहम् इति आत्मदर्शना-

नुपपत्तेः।

समानत्वाद् न अद्वैतवादिना परिहर्तव्यो दोषः।

पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित और अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे ही

सिद्धान्त कट जाता है।

मुक्तावस्थाको भी आदियुक्त और अन्तरहित प्रमाणविरुद्ध ही मानना पडेगा। तथा आत्माकी अवस्थावाला और एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें जानेवाला मानकर उसका नित्यत्व सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है।

जब कि आत्मामें अनित्यत्वके दोषका परिहार करनेके लिये बन्धावस्था और मुक्तावस्थाके भेदकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिये द्वैतवादियोंके

मतसे भी शास्त्रकी व्यर्थता आदि दोष अबाध्य ही हैं।

स्थित और गतिकी भाँति परस्परविरोध होनेके

कारण दोनों अवस्थाएँ एक साथ तो एकमें हो नहीं

सकतीं। यदि क्रमसे होना मानें तो बिना निमित्तके

बन्धावस्थाका होना माननेसे तो उससे कभी छुटकारा

न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा और किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो स्वत: न होनेके कारण वह

मिथ्या ठहरती है। ऐसा होनेपर स्वीकार किया हुआ

इसके सिवा बन्धावस्था और मुक्तावस्थाका आगा-

इस प्रकार दोनोंके लिये समान होनेके कारण इस दोषका परिहार केवल अद्वैतवादियोंद्वारा ही किया जाना आवश्यक नहीं है। (हमारे मतानुसार तो वास्तवमें) शास्त्रकी व्यर्थता है भी नहीं; क्योंकि शास्त्र लोकप्रसिद्ध अज्ञानीका ही विषय है। अज्ञानियोंका ही फल और हेतुरूप\* अनात्म-

वस्तुओंमें आत्मभाव होता है, विद्वानोंका नहीं। क्योंकि विद्वान्की बुद्धिमें फल और हेत्से आत्माका पृथक्त्व प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका उन-(अनात्म-पदार्थों) में 'यह मैं हूँ' ऐसा आत्मभाव नहीं हो

सकता। \* जाति, आयु और भोगका नाम फल है और शुभाशुभ कर्म उसके हेतु यानी कारण हैं।

फिर विवेकीकी तो बात ही क्या है?

जलाग्न्योः छायाप्रकाशयोः वा ऐकात्म्यं पश्यति किमृत विवेकी।

तस्माद् न विधिप्रतिषेधशास्त्रं तावत्

फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शिनो भवति। न हि देवदत्त त्वम् इदं कुरु इति कस्मिश्चित्

न हि अत्यन्तमृढ उन्मत्तादिः अपि

कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति

तत्रस्थो नियोगं शृण्वन् अपि प्रतिपद्यते।

नियोगविषयविवेकाग्रहणात् तु उपपद्यते प्रति-पत्तिः यथा फलहेत्वोः अपि।

ननु प्राकृतसम्बन्धापेक्षया युक्ता एव प्रति-पत्तिः शास्त्रार्थविषया फलहेत्भ्याम् अन्यात्मत्व-दर्शने अपि सित इष्टफलहेतौ प्रवर्तितः अस्मि अनिष्टफलहेतोः च निवर्तितः अस्मि इति। यथा

पितृपुत्रादीनाम् इतरेतरात्मान्यत्वदर्शने अन्योन्यनियोगप्रतिषेधार्थ-सति अपि प्रतिपत्ति:। न, व्यतिरिक्तात्मदर्शनप्रतिपत्तेः प्राग् एव

फलहेत्वोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात्। प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थौ हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्वम्, तस्माद्

विधिप्रतिषेधशास्त्रम् अविद्वद्विषयम् इति सिद्धम्। नन् 'स्वर्गकामो यजेत' 'कलञ्जं न भक्षयेत्'

आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम्

इत्यादौ

सुतरां फल और हेतुसे आत्माको भिन्न समझ लेनेवाले ज्ञानीके लिये विधि-निषेधविषयक शास्त्र नहीं है। जैसे 'हे देवदत्त! तू अमुक कार्य कर' इस प्रकार किसी कर्ममें (देवदत्तके) नियक्त किये जानेपर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको सुनकर भी, यह

नहीं समझता कि मैं नियुक्त किया गया हूँ। हाँ, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, इसी प्रकार फल और हेत्में भी (अज्ञानियोंकी आत्मबृद्धि हो सकती है)।

पु०-फल और हेतुसे आत्माके पृथक्तवका ज्ञान हो जानेपर भी. स्वाभाविक सम्बन्धकी अपेक्षासे

शास्त्रविषयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है

कि 'मैं शास्त्रद्वारा अनुकूल फल और उसके हेतुमें तो प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकृल फल और उसके हेतुसे निवृत्त किया गया हूँ', जैसे कि पिता-पुत्र आदिका आपसमें एक-दूसरेको भिन्न समझते हुए भी एक-दूसरेके लिये किये हुए नियोग और प्रतिषेधको अपने लिये समझना देखा जाता है। उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि आत्माके पृथक्त्वका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमें

आत्माभिमान होना सिद्ध है। नियोग और प्रतिषेधके

अभिप्रायको भली प्रकार जानकर ही मनुष्य फल और हेतुसे आत्माके पृथक्तवको जान सकता है, उससे पहले नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि विधिनिषेधरूप शास्त्र केवल अज्ञानीके लिये ही है। पू०—(इस सिद्धान्तके अनुसार) 'स्वर्गकी

कामनावाला यज्ञ करे' 'मांस भक्षण न करे' इत्यादि

विधि-निषेध-बोधक शास्त्र-वचनोंमें आत्माका पृथक्त्व जाननेवालोंकी और केवल देहात्मवादियोंकी भी प्रवृत्ति अप्रवृत्तौ

श्रीमद्भगवद्गीता \* ३०८ केवलदेहाद्यात्मदृष्टीनां च, अतः कर्तुः अभावात् । न होनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके कारण शास्त्रके शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत्। व्यर्थ होनेका प्रसङ्ग आ जायगा? न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृत्त्युपपत्तेः। उ० - यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्तिका होना लोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है। ईश्वरक्षेत्रज्ञैकत्वदर्शी, ब्रह्मवित् तावद् न ईश्वर और जीवात्माकी एकता देखनेवाला ब्रह्मवेत्ता कर्मोंमें प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको प्रवर्तते। तथा नैरात्म्यवादी अपि न अस्ति न माननेवाला देहात्मवादी भी 'परलोक नहीं है' ऐसा समझकर शास्त्रानुसार नहीं बर्तता यह ठीक है; परलोक इति न प्रवर्तते। यथाप्रसिद्धितः परंतु लोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है विधिप्रतिषेधशास्त्रश्रवणान्यथानुपपत्त्या ही कि विधि-निषेध-बोधक शास्त्र-श्रवणकी दूसरी तरह उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तित्वका अनुमितात्मास्तित्व आत्मविशेषानभिज्ञः अनुमान कर लिया है एवं जो आत्माके असली तत्त्वका ज्ञाता नहीं है; जिसकी कर्मोंके फलमें तृष्णा है, ऐसा कर्मफलसञ्जाततृष्णः श्रद्दधानतया च प्रवर्तत मनुष्य श्रद्धालुताके कारण (शास्त्रानुसार कर्मोंमें) प्रवृत्त इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्, अतो न शास्त्रानर्थक्यम्। होता है। अत: शास्त्रकी व्यर्थता नहीं है। पू० — विवेकशील पुरुषोंकी प्रवृत्ति न देखनेसे उनका विवेकिनाम् अप्रवृत्तिदर्शनात् तदनुगामिनाम् अनुकरण करनेवालोंकी भी (शास्त्रविहित कर्मोंमें) प्रवृत्ति नहीं होगी, अत: शास्त्र व्यर्थ हो जायगा। अप्रवृत्तौ शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत्। न, कस्यचिद् एव विवेकोपपत्तेः। अनेकेष् उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि किसी एकको ही विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात् अनेक हि प्राणिषु कश्चिद् एव विवेकी स्याद् यथा प्राणियोंमेंसे कोई एक ही विवेकी होता है जैसा कि आजकल (देखा जाता है)। इदानीम्। इसके सिवा मृढलोग विवेकियोंका अनुकरण भी विवेकिनम् अनुवर्तन्ते मूढा नहीं करते; क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोषोंके अधीन हुआ रागादिदोषतन्त्रत्वात् प्रवृत्तेः । अभिचरणादौ च करती है। (प्रतिहिंसाके उद्देश्यसे किये जानेवाले जारण-मारण आदि) अभिचारोंमें भी लोगोंकी प्रवृत्ति प्रवृत्तिदर्शनात्। स्वाभाव्यात् च प्रवृत्तेः। 'स्वभावः देखी जाती है तथा प्रवृत्ति स्वाभाविक है। यह कहा भी है कि 'स्वभाव ही बर्तता है।' तु प्रवर्तते' **इति हि उक्तम्।** तस्माद् अविद्यामात्रं संसारो यथादृष्टविषय सुतरां यह सिद्ध हुआ कि संसार अविद्यामात्र ही है और वह अज्ञानियोंका ही विषय है। केवल शुद्ध क्षेत्रज्ञमें अविद्या और उसके कार्य दोनों ही एव। न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यं च। नहीं हैं।

तथा मिथ्याज्ञान परमार्थवस्तुको दुषित करनेमें

समर्थ भी नहीं है। क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको

मृगतृष्णिकाका जल अपनी आर्द्रतासे कीचड्युक्त नहीं

कर सकता, वैसे ही अविद्या भी क्षेत्रज्ञका कुछ भी

(उपकार या अपकार) करनेमें समर्थ नहीं है,

इसीलिये 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' और 'अज्ञानेनावृतं

पू०-तो फिर यह क्या बात है कि संसारी

समर्थम्। न हि ऊषरदेशं स्नेहेन पङ्कीकर्तुं शक्नोति मरीच्युदकं तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न

न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषियतुं

किञ्चित् कर्तुं शक्नोति। अतः च इदम् उक्तम् 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि', 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्'

इति च। अथ किम् इदम् संसारिणाम् इव अहम् एवं

मम एव इदम् इति पण्डितानाम् अपि। शृण् इदं तत् पाण्डित्यं यत् क्षेत्रे एव आत्म-

दर्शनम्। यदि पुनः क्षेत्रज्ञम् अविक्रियं पश्येयुः ततो न भोगं कर्म वा आकाङ्क्षेयुः मम स्याद् इति। विक्रिया एव भोगकर्मणी।

अथ एवं सित फलार्थित्वाद् अविद्वान् प्रवर्तते। विदुषः पुनः अविक्रियात्मदर्शिनः

फलार्थित्वाभावात् प्रवृत्त्यनुपपत्तौ कार्यकरण-सङ्गातव्यापारोपरमे निवृत्तिः उपचर्यते।

इदं च अन्यत् पाण्डित्यं कस्यचिद् अस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वर एवं क्षेत्रं च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्य विषय:। अहं तु संसारी सुखी दु:खी च।

संसारोपरमः च मम कर्तव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत्स्वरूपावस्थानेन इति।

यः च एवं बुध्यते यः च बोधयति न असौ क्षेत्रज्ञ इति। एवं मन्वानो यः स पण्डितापसदः

संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्त्वं करोमि

इति।

पुरुषोंकी भाँति पण्डितोंको भी 'मैं ऐसा हूँ' 'यह वस्तु मेरी ही है' ऐसी प्रतीति होती है।

उ० — सुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है जो कि क्षेत्रमें ही आत्माको देखना है; परंतु यदि मनुष्य क्षेत्रज्ञको निर्विकारी समझ ले तो फिर 'मुझे अमुक भोग मिले' या 'मैं अमुक कर्म करूँ' ऐसी आकाङ्क्षा नहीं कर

ज्ञानम्' यह कहा है।

सकता, क्योंकि भोग और कर्म दोनों विकार ही तो हैं। सुतरां यह सिद्ध हुआ कि फलेच्छ्क होनेके कारण अज्ञानी कर्मींमें प्रवृत्त होता है; परंतु विकाररहित आत्माका साक्षात् कर लेनेवाले ज्ञानीमें फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति सम्भव नहीं, अत: कार्य-करण-संघातके व्यापारकी निवृत्ति होनेपर

उस (ज्ञानी)-में निवृत्तिका उपचार किया जाता है। किसी-किसीके मतमें यह एक प्रकारकी विद्वत्ता और भी हो सकती है कि क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस क्षेत्रज्ञके ज्ञानका विषय क्षेत्र उससे अलग है तथा मैं तो (उन दोनोंसे भिन्न) संसारी और सुखी-दु:खी भी हूँ। मुझे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके ज्ञान और ध्यानद्वारा ईश्वररूप

अधम है।'

क्षेत्रज्ञका साक्षात् करके उसके स्वरूपमें स्थित होनारूप साधनसे संसारकी निवृत्ति करनी चाहिये। जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता है कि 'वह (जीव) क्षेत्रज्ञ (ब्रह्म) नहीं है तथा जो यह

मानता है कि मैं (इस प्रकारके सिद्धान्तसे) संसार, मोक्ष और शास्त्रकी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह पण्डितोंमें

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 380 आत्महा स्वयं मृढः अन्यान् च व्यामोहयति शास्त्रके वह आत्महत्यारा, सम्प्रदायपरम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित शास्त्रार्थसम्प्रदायरहितत्वात् श्रुतहानिम् अश्रुत-अर्थका त्याग और वेदविरुद्ध अर्थकी कल्पना करके स्वयं मोहित हो रहा है और दूसरोंको भी मोहित कल्पनां च कुर्वन्। करता है। स्तरां जो शास्त्रार्थकी परम्पराको जाननेवाला तस्माद् असम्प्रदायवित् सर्वशास्त्रविद् अपि नहीं है, वह समस्त शास्त्रोंका ज्ञाता भी हो तो भी मूर्खोंके समान उपेक्षणीय ही है। मूर्खवद् एव उपेक्षणीय:। और जो यह कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्ञके यत् तु उक्तम् ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे संसारित्वं साथ एकता माननेसे तो ईश्वरमें संसारीपन आ जाता प्राप्नोति क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरैकत्वे संसारिणः है और क्षेत्रज्ञोंकी ईश्वरके साथ एकता माननेसे कोई संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसङ्ग आ अभावात् संसाराभावप्रसङ्ग इति। एतौ दोषौ जाता है, सो विद्या और अविद्याकी विलक्षणता-प्रयुक्तौ विद्याविद्ययोः वैलक्षण्याभ्यूपगमाद् के प्रतिपादनसे इन दोनों दोषोंका ही परिहार कर दिया गया। इति। पू०-कैसे? कथम्? उ०—'अविद्याद्वारा कल्पित किये हुए दोषसे अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्त् तद्विषयक पारमार्थिक (असली) वस्तु दुषित नहीं पारमार्थिकं न दुष्यति इति। तथा च दुष्टान्तो होती, इस कथनसे पहली शङ्काका निराकरण किया गया और वैसे ही यह दृष्टान्त भी दिखलाया कि दर्शितो मरीच्यम्भसा ऊषरदेशो न पङ्कीक्रियते मृगतृष्णिकाके जलसे ऊसर भूमि पङ्कयुक्त नहीं की जा सकती। तथा संसारीका अभाव होनेसे संसारके इति। संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्ग-अभावके प्रसङ्गका जो दोष बतलाया था, उसका भी दोषः अपि संसारसंसारिणोः अविद्याकल्पित-संसार संसारित्वकी अविद्याकल्पित उपपत्तिको स्वीकार करके निराकरण कर दिया गया।' त्वोपपत्त्या प्रयुक्तः। पु०-क्षेत्रज्ञका अविद्यायुक्त होना ही तो संसारित्वरूप ननु अविद्यावत्त्वम् एव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व-दोष है, क्योंकि उससे होनेवाले दु:खित्व आदि दोष दोषः तत्कृतं च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम् प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उपलभ्यते । उ० - यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो कुछ न, ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वाद् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य ज्ञेय है-जाननेमें आता है, वह सब क्षेत्रका ही धर्म है, इसलिये उसके किये हुए दोष ज्ञाता क्षेत्रज्ञके नहीं तत्कृतदोषानुपपत्तेः। हो सकते।

मानम् आसञ्जयसि तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्र-धर्मत्वम् एव न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम्। न च तेन क्षेत्रज्ञो

यावित्कञ्चित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविद्य-

दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपपत्तेः। यदि हि संसर्गः स्यात् ज्ञेयत्वम् एव न उपपद्येत।

यदि आत्मनो धर्मः अविद्यावत्त्वं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते कथं वा

क्षेत्रज्ञधर्मः । ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रं ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्यादुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञधर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्षोपलभ्यत्वम् इति विरुद्धम् उच्यते

अविद्यामात्रावष्टम्भात् केवलम्। अत्र आह सा अविद्या कस्य इति। यस्य दृश्यते तस्य एव। कस्य दुश्यते इति।

अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थक:।

कथम्? दृश्यते चेद् अविद्या तद्वन्तम् अपि पश्यसि।

न च तद्वति उपलभ्यमाने सा कस्य इति

प्रश्नो युक्तः। न हि गोमति उपलभ्यमाने ननु विषयो दृष्टान्तो गवां तद्वतः

गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान् भवेत्। प्रत्यक्षत्वात् सम्बन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो

निरर्थक:, न तथा अविद्या तद्वान् च प्रत्यक्षौ

यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात्।

ही धर्म हैं, क्षेत्रज्ञके नहीं। उनसे क्षेत्रज्ञ (आत्मा) दुषित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञेयके साथ ज्ञाताका संसर्ग नहीं हो सकता। यदि उनका संसर्ग मान लिया जाय तो (ज्ञेयका) ज्ञेयत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता।

तू क्षेत्रज्ञपर वास्तवमें बिना हुए ही जो कुछ भी

दोष लाद रहा है, वे सब ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्रके

अभिप्राय यह है कि यदि अविद्यायुक्त होना और दु:खी होना आदि आत्माके धर्म हैं तो वे प्रत्यक्ष कैसे दीखते हैं ? और वे क्षेत्रज्ञके धर्म हो भी कैसे सकते हैं ? क्योंकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त स्थापित किये

जानेपर फिर अविद्यायक्त होना और दु:खी होना आदि दोषोंको क्षेत्रज्ञके धर्म बतलाना और उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञानमात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रलाप करना है। प० — वह अविद्या किसमें है?

प० — किसमें दीखती है? उ०—'अविद्या किसमें दीखती है'—यह प्रश्न ही निरर्थक है। पू०-किस प्रकार?

उ० — जिसमें दीखती है उसीमें।

है उसको भी तू अवश्य देखता ही होगा? फिर अविद्यावानुकी उपलब्धि हो जानेपर वह अविद्या किसमें है, यह पूछना ठीक नहीं है। क्योंकि गौवालेको देख लेनेपर 'यह गौ किसकी है?' यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता।

उ० — यदि अविद्या दीखती है तो उससे जो युक्त

प्०—तुम्हारा यह दृष्टान्त विषय है। गौ और उसका स्वामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है, इसलिये (उनके सम्बन्धके

विषयमें) प्रश्न निरर्थक है, परंतु उनकी भाँति अविद्यावान् और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, जिससे कि यह प्रश्न निरर्थक माना जाय?

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 382 अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासम्बन्धे ज्ञाते उ० — अप्रत्यक्ष अविद्यावानुके साथ अविद्याका किं तव स्यात्। सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हें क्या मिलेगा? अविद्याया अनर्थहेतुत्वात् परिहर्तव्या पू० — अविद्या अनर्थकी हेतु है, इसलिये उसका त्याग किया जा सकेगा। स्यात्। यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति। उ० - जिसमें अविद्या है, वह उसका स्वयं त्याग कर देगा। पु०-मुझमें ही तो अविद्या है। ननु मम एव अविद्या। जानासि तर्हि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानम्। उ० - तब तो तू अविद्या और उससे युक्त अपने-आपको जानता है। जानामि न तु प्रत्यक्षेण। पू० — जानता तो हूँ; परंतु प्रत्यक्षरूपसे नहीं। उ० - यदि अनुमानसे जानता है तो (तुझ ज्ञाता अनुमानेन चेद् जानासि कथं सम्बन्ध-और अविद्याके) सम्बन्धका ग्रहण कैसे हुआ ? क्योंकि ग्रहणम्। न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया अविद्यया उस समय (अविद्याको अनुमानसे जाननेके कालमें) तुझ ज्ञाताका ज्ञेयरूप अविद्याके साथ सम्बन्ध ग्रहण तत्काले सम्बन्धो ग्रहीतुं शक्यते। अविद्याया नहीं किया जा सकता, कारण यह है कि ज्ञाताका विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्। विषय मानकर ही अविद्याका उपयोग किया गया है। तथा ज्ञाता और अविद्याके सम्बन्धको जो ग्रहण न च ज्ञातुः अविद्यायाः च सम्बन्धस्य करनेवाला है वह तथा उस (अविद्या और ज्ञाताके यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत् तद्विषयं सम्भवति सम्बन्ध)-को विषय करनेवाला कोई दुसरा ज्ञान ये दोनों ही सम्भव नहीं हैं। क्योंकि ऐसा होनेसे अनवस्थाप्राप्तेः। यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयसम्बन्धो अनवस्थादोष प्राप्त होता है अर्थात् यदि ज्ञाता और ज्ञेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी (किसीके द्वारा) जाने ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्यात् तस्य जाते हैं, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति अनवस्था औरको मानना होगा। फिर उसका भी दूसरा और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस प्रकार यह अपरिहार्या । अनवस्था अनिवार्य हो जायगी। यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद् वा ज्ञेयं परंतु ज्ञेय चाहे अविद्या हो अथवा और कुछ हो, ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा (ज्ञाता नहीं हो सकता) वैसे ही ज्ञेयम् एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेयं ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता, जब भवति। तदा च एवम् अविद्यादुःखित्वाद्यैः कि ऐसा है तो अविद्या या दु:खित्व आदि दोषोंसे न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किञ्चिद् दुष्यति। ज्ञाता—क्षेत्रज्ञका कुछ भी दूषित नहीं हो सकता। नन् अयम् एव दोषो यद् दोषवत्क्षेत्र-प्०-यही उसका दोष है जो कि वह दोषयुक्त विज्ञातृत्वम्।

क्षेत्रका ज्ञाता है।

किया जाता है।

उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि आत्मा

जैसे भगवानुने यहाँ (इस प्रकरणमें) यह दिखाया है कि आत्मामें स्वभावसे ही क्रिया, कारक और

फलात्मत्वका अभाव है, केवल अविद्याद्वारा अध्यारोपित

होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मामें उपचरित

होते हैं, वैसे ही, 'जो इसे मारनेवाला जानता है' 'प्रकृतिके गुणोंद्वारा ही सब कर्म किये जाते हैं'

'(वह विभ्) किसीके पाप-पुण्यको ग्रहण नहीं

करता' इत्यादि प्रकरणोंमें जगह-जगह दिखाया गया

है और इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा

प्०—तब तो आत्मामें स्वभावसे क्रिया, कारक

और फलात्मत्वका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सब

अविद्याद्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ

कि कर्म अविद्वान्को ही कर्तव्य है, विद्वान्को नहीं।

उ० — ठीक यही सिद्ध हुआ। इसी बातको हम

आगेके प्रकरणोंमें भी हम दिखलायेंगे।

विज्ञानस्वरूप और अविक्रिय है, उसमें (इस) ज्ञातापनका

उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णतामात्र स्वभाव होनेसे अग्निमें तपानेकी क्रियाका उपचार

न, विज्ञानस्वरूपस्य एव अविक्रियस्य

विज्ञातृत्वोपचारात्। यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः

तप्तिक्रियोपचारः तद्वत्।

यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्म-त्वाभाव आत्मनि स्वत एव दर्शित: अविद्याध्या-

रोपितै: एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते तथा तत्र तत्र 'य एनं वेत्ति हन्तारम्' 'प्रकृते:

क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वश:' 'नादत्ते कस्यचित्पापम् ' इत्यादिप्रकरणेषु दर्शितः तथा

एव च व्याख्यातम् अस्माभिः उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामः। हन्त तर्हि आत्मनि क्रियाकारकफलात्म-ताया: स्वत: अभावे अविद्यया च अध्यारोपि-

तत्वे कर्माणि अविद्वत्कर्तव्यानि एव विदुषाम् इति प्राप्तम्। सत्यम् एवं प्राप्तम्, एतद् एव च 'न हि देहभृता शक्यम्' **इति अत्र दर्शयिष्यामः।** 

सर्वशास्त्रार्थोपसंहारप्रकरणे च 'समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा' इति अत्र विशेषतो दर्शियष्यामः अलम् इह बहुप्रपञ्चेन इति

'इदं शरीरम्' **इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य** क्षेत्राध्यायार्थस्य सङ्ग्रहश्लोकः अयम् उपन्यस्यते

अर्थस्य सङ्ग्रहोपन्यासो न्याय्य इति।

उपसंह्रियते॥ २॥

तत् क्षेत्रं यत् च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि

'इदं शरीरम्' इत्यादि श्लोकोंद्वारा उपदेश किये हुए क्षेत्राध्यायके अर्थका संक्षेपरूप यह 'तत्क्षेत्रं यच्च'

इत्यादि श्लोक कहा जाता है; क्योंकि जिस अर्थका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका संक्षेप पहले कह देना उचित ही है-तत्क्षेत्रं यच्च यादूक्च यद्विकारि यतश्च यत्।

'न हि देहभूता शक्यम्' इस प्रकारणमें और सारे गीता-शास्त्रके उपसंहार-प्रकरणमें दिखलायेंगे। तथा 'समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा' इस श्लोकके अर्थमें विशेषरूपसे दिखायेंगे। बस, यहाँ अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं है. इसलिये उपसंहार किया जाता है॥ २॥

स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु॥३॥

यद् निर्दिष्टम् इदं शरीरम् इति तत् | तच्छब्देन परामुशति।

यत् च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तद् यादृग्

वाक्यशेष:। स च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः स यत्प्रभावो ये

तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं |

स्तौति श्रोतृबुद्धिप्ररोचनार्थम्। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव

ऋषिभि: वसिष्ठादिभि: बहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितम्, छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तैः

छन्दोभिः विविधैः नानाप्रकारैः पृथग् विवेकतो गीतम्।

'आत्मेत्येवोपासीत' (बृह० उ० १। ४। ७)

वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते। तैः एव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते।

प्रकारके श्रुतिवाक्योंद्वारा भी पृथक्-पृथक् —विवेचनपूर्वक कहा गया है।

तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले; विनिश्चित और युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी कहा

गया है। जो वाक्य ब्रह्मके सूचक हैं उसका नाम 'ब्रह्मसूत्र' है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है—जाना जाता है, इसलिये उनको 'पद' कहते हैं, उनसे भी

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व कहा गया है; क्योंकि 'केवल आत्मा ही सब कुछ है' 'ऐसी उपासना करनी चाहिये' इत्यादि ब्रह्मसूचक पदोंसे ही आत्मा

जाना जाता है॥ ४॥

इत्यादिभिः हि ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते।

हेतुमद्भिः युक्तियुक्तैः विनिश्चितैः न संशयरूपैः निश्चितप्रत्ययोत्पादकैः इत्यर्थः॥ ४॥

किं च ब्रह्मसूत्रपदैः च एव, ब्रह्मणः सूचकानि

समासेन सङ्केपेण मे मम वाक्यतः शृणु श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थः ॥ ३॥

प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य स यत्प्रभावः च। तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं यथाविशेषितं

यद्विकारि यो विकारः अस्य तद् यद्विकारि यतो यस्मात् च यत् कार्यम् उत्पद्यते इति

यादुशं स्वकीयैः धर्मैः। च शब्दः समुच्चयार्थो

यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्थात् अपने

संकेत करते हैं।

'कार्य उत्पन्न होता है' यह वाक्यशेष है।

सुनकर निश्चय कर॥ ३॥

स्तृति करते हैं-

युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संक्षेपसे सुन अर्थात्

श्रोताकी बुद्धिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी

हेतुमद्भिर्विनिश्चितै: ॥ ४॥

(यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व) विसष्ठादि ऋषियोंद्वारा

बहुत प्रकारसे कहा गया है और ऋग्वेदादि नाना

जिसका पहले 'इदं शरीरम्' इत्यादि (वाक्य) से

वर्णन किया गया है, यहाँ 'तत्' शब्दसे उसीका

तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस

प्रभाववाला अर्थात् जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियोंवाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका उपर्युक्त विशेषणोंसे

धर्मोंके कारण वह जिस प्रकारका है तथा जैसे विकारोंवाला है और जिस कारणसे जो कार्य उत्पन्न होता है-यहाँ 'च' शब्द समुच्चयके लिये है; और

भगवान् कहते हैं-

स्तुत्या अभिमुखीभूताय अर्जुनाय आह—

महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च।

इन्द्रियाणि दशैकं महाभूतानि **महान्ति च तानि सर्वविकार**-

व्यापकत्वाद् भूतानि च सूक्ष्माणि । स्थूलानि

तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते।

अहङ्कारो **महाभूतकारणम् अहम्प्रत्ययलक्षणः ।** 

अहङ्कारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा। तत्कारणम् अव्यक्तम् एव च न व्यक्तम् अव्यक्तम्

अव्याकृतम् ईश्वरशक्तिः 'मम माया दुरत्यया' इति उक्तम्।

एवशब्दः प्रकृत्यवधारणार्थ एतावती

एव अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः। च शब्दो भेद-समुच्चयार्थः।

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्ध्युत्पादक-त्वाद् बुद्धीन्द्रियाणि वाक्याण्यादीनि पञ्च कर्मनिर्वर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि दश। एकं

च किं तद् मन एकादशं सङ्कल्पाद्यात्मकम्। पञ्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः। तानि एतानि साङ्ख्याः चतुर्विंशतितत्त्वानि

आचक्षते॥ ५॥ अथ इदानीम् आत्मगुणा इति यान् आचक्षते

वैशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञस्य इति आह भगवान्— इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः।

समासेन

एतत्क्षेत्रं

च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥५॥ महाभूत यानी सूक्ष्मभूत, वे सब विकारोंमें व्यापक

इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख हुए अर्जुनसे

होनेके कारण महान् भी हैं और भूत भी हैं, इसलिये वे महाभूत कहे जाते हैं। स्थूल पञ्चभूत तो इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायँगे, इसलिये यहाँ महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पञ्चमहाभूतोंका ग्रहण है।

महाभूतोंका कारण अहं-प्रत्ययरूप अहंकार तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि और उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात् जो व्यक्त नहीं है ऐसी अव्यक्त नामक अव्याकृत—ईश्वर-

शक्ति जो कि 'मम माया दुरत्यया' इत्यादि वचनोंसे कही गयी है। यहाँ 'एव' शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे बतलानेके लिये है और 'च' शब्द सारे भेदका समुच्चय करनेके लिये है। अभिप्राय यह कि यही आठ प्रकारसे विभक्त

हुई अपरा प्रकृति है।

तथा दस इन्द्रियाँ अर्थात् श्रोत्रादि पाँच ज्ञान उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियाँ और वाणी आदि पाँच कर्म सम्पादन करनेवाली होनेसे कर्मेन्द्रियाँ और एक ग्यारहवाँ संकल्प-विकल्पात्मक मन तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच इन्द्रियोंके

कहते हैं॥५॥ अब 'जिन इच्छा आदिको वैशेषिकमतावलम्बी

विषय। इन सबको ही सांख्यमतावलम्बी चौबीस तत्त्व

आत्माके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धर्म हैं आत्माके नहीं 'यह बात भगवान् कहते हैं-

सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

इच्छा यज्जातीयं सुखहेतुम् अर्थम् उपलब्धवान् ।

पूर्वं पुनः तज्जातीयम् उपलभमानः तम् आदात्म् इच्छति सुखहेतुः इति सा इयम् इच्छा

अन्तःकरणधर्मो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम्।

तथा द्वेषो यज्जातीयम् अर्थं दुःखहेतुत्वेन

अनुभूतवान् पुनः तज्जातीयम् उपलभमानः

तं द्वेष्टि सः अयं द्वेषो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् एव। तथा सुखम् अनुकूलं प्रसन्नं सत्त्वात्मकं ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् एव । दुःखं प्रतिकूलात्मकं

ज्ञेयत्वात् तद् अपि क्षेत्रम्। सङ्गातो देहेन्द्रियाणां संहतिः तस्याम् अभिव्यक्ता अन्तःकरणवृत्तिः तप्ते इव

लोहपिण्डे अग्नि: आत्मचैतन्याभासरसविद्धा चेतना

सा च क्षेत्रं ज्ञेयत्वात्। धृतिः यया अवसादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि

ध्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम्। सर्वान्त:करणधर्मोपलक्षणार्थम् इच्छादि-

ग्रहणम् यत उक्तं तद् उपसंहरति— एतत क्षेत्रं समासेन सविकारं सह विकारेण

महदादिना उदाहतम् उक्तम्। यस्य क्षेत्रभेद-जातस्य संहतिः इदं शरीरं क्षेत्रम् इति उक्तं तत् क्षेत्रं व्याख्यातं महाभूतादिभेदभिन्नं धृत्यन्तम्॥ ६॥

पहले उपभोग किया हो. फिर वैसे ही पदार्थके प्राप्त होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे लेना चाहता है, उस चाहका नाम 'इच्छा' है, वह अन्त:करणका धर्म है और ज्ञेय होनेके कारण

इच्छा-जिस प्रकारके सुखदायक विषयका

क्षेत्र है। तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थको दु:खका कारण समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी

जातिके पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, उस भावका नाम 'द्वेष' है, वह भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है।

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूल, प्रसन्नतारूप और सात्त्विक है, ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा प्रतिकूलतारूप दु:ख भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है।

देह और इन्द्रियोंका समूह संघात कहलाता है। उसमें प्रकाशित हुई जो अन्त:करणकी वृत्ति है जो कि 'अग्निसे प्रज्वलित लोहपिण्डकी भाँति' आत्मचैतन्यके आभासरूपसे व्याप्त है, वह चेतना भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है।

व्याकुल हुए शरीर और इन्द्रियादि जिससे धारण किये जाते हैं, वह धृति भी ज्ञेय होनेसे क्षेत्र ही है। अन्त:करणके समस्त धर्मींका संकेत करनेके

लिये यहाँ इच्छादि धर्मींका ग्रहण किया गया है। जो कुछ कहा गया है, उसका उपसंहार करते हैं— महत्तत्त्वादि विकारोंके सहित क्षेत्रका यह स्वरूप

संक्षेपसे कहा गया। अर्थात् जिन समस्त क्षेत्रभेदोंका समूह 'यह शरीर क्षेत्र है' ऐसा कहा गया है, महाभूतोंसे लेकर धृतिपर्यन्त भेदोंसे विभिन्न हुए उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी॥ ६॥

#### क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणो यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानाद् अमृतत्वं भवति तं 'ज्ञेयं

यत्तत्प्रवक्ष्यामि ' इत्यादिना सविशेषणं स्वयम्

एव वक्ष्यित भगवान्। अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणम् अमानित्वादि-

लक्षणं यस्मिन् सित तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्यः

अधिकृतो भवति यत्परः सन्त्यासी ज्ञाननिष्ठ

उच्यते, तम्, अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद् ज्ञानशब्दवाच्यं विद्धाति भगवान्—

### अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा आचार्योपासनं शौचं

# अमानित्वं मानिनो भावो मानित्वम् आत्मनः

श्लाघनं तदभावः अमानित्वम्। अदम्भित्वं स्वधर्मप्रकटीकरणं दम्भित्वं

तदभावः अदम्भित्वम्। अहिंसा **अहिंसनं प्राणिनाम् अपीडनम्।** क्षान्तिः

परापराधप्राप्तौ अविक्रिया। आर्जवम् ऋजुभावो अवक्रत्वम्।

आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्ट्ः आचार्यस्य शृश्रुषादिप्रयोगेण सेवनम्। शौचं कायमलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम्

अपनयनं शौचम्।

अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमलानाम्

है, जिस क्षेत्रज्ञको प्रभावसहित जान लेनेसे (मनुष्य) अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान् स्वयं आगे चलकर 'ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' इत्यादि वचनोंसे विशेषणोंके सहित कहेंगे। यहाँ पहले उस (क्षेत्रज्ञ)-के जाननेका

जो आगे कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त क्षेत्रज्ञ

उपायरूप जो अमानित्व आदि साधनसम्दाय है, जिसके होनेसे उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी बन जाता है, जिसके परायण हुआ संन्यासी ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो

ज्ञानका साधन होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस अमानित्वादि गुणसमुदायका भगवान् विधान करते हैं— क्षान्तिरार्जवम्।

#### स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ अमानित्व—मानीका भाव अर्थात् अपना बड्प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका अभाव अमानित्व

कहलाता है।

अदम्भित्व-अपने धर्मको प्रकट करना दम्भित्व है: उसका अभाव अदम्भित्व कहा जाता है। अहिंसा—हिंसा न करना अर्थात् प्राणियोंको

कष्ट न देना। क्षमा—दूसरोंका अपने प्रति अपराध

देखकर भी विकाररहित रहना। आर्जव—सरलता, अकुटिलता। आचार्यकी उपासना—मोक्षसाधनका उपदेश करनेवाले गुरुका शुश्रुषा आदि प्रयोगोंसे सेवन

शौच-शारीरिक मलोंको मिट्टी और जल आदिसे साफ करना और अन्त:करणके राग-द्वेष आदि मलोंको प्रतिपक्ष-भावनासे \* दुर करना।

\* जिस दोषको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम 'प्रतिपक्ष-भावना है।'

करना।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 386 स्थैर्यं मोक्षमार्गे स्थिरभावो स्थिरता—स्थिरभाव, मोक्षमार्गमें ही निश्चित निष्ठा एव कृताध्यवसायत्वम्। कर लेना। आत्मविनिग्रह आत्मविनिग्रह—आत्माका अपकार करनेवाला और आत्मन: अपकारकस्य आत्मा शब्दसे कहे जानेवाला, जो कार्य-करणका आत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरणसङ्गातस्य विनिग्रहः संघातरूप यह शरीर है, इसका निग्रह अर्थात् इसे स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोध स्वाभाविक प्रवृत्तिसे हटाकर सन्मार्गमें ही नियुक्त कर आत्मविनिग्रहः॥ ७॥ रखना॥ ७॥ किं च— तथा— इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् 11 6 11 इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें वैराग्य अर्थात् ऐहिक विरागभावो वैराग्यम्। अनहङ्कारः अहङ्काराभाव और पारलौकिक भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अनहंकार—अहंकारका अभाव। एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनं जन्म च तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग और दु:खोंमें अर्थात् मृत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च तेषु जन्मसे लेकर दु:खपर्यन्त प्रत्येकमें अलग-अलग जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्। दोषोंका देखना। जन्मनि गर्भवासयोनिद्वारा निःसरणं दोषः जन्ममें गर्भवास और योनिद्वारा बाहर निकलनारूप जो दोष है उसको देखना—उसपर विचार करना। तस्य अनुदर्शनम् आलोचनम्, तथा मृत्यौ वैसे ही मृत्युमें दोष देखना, एवं बुढ़ापेमें प्रज्ञाशिक दोषानुदर्शनम्, तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेजो और तेजका तिरोभाव और तिरस्काररूप दोष देखना. निरोधदोषानुदर्शनं परिभूतता च इति। तथा तथा सिर-पीडादि रोगरूप व्याधियोंमें दोषोंका देखना.

व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शनम्, तथा दुःखेषु
अध्यात्माधिभूताधिदैवनिमित्तेषु।
अथवा दुःखानि एव दोषो दुःखदोषः
अथवा (यह भी अर्थ किया जा सकता है कि)
दःख ही दोष है इस दःखरूप दोषको पहले कहे

तस्य जन्मादिषु पूर्ववद् अनुदर्शनम्। दुःखं जन्म हुए प्रकारसे जन्मादिमें देखना अर्थात् जन्म दुःखमय दुःखं मृत्युः दुःखं जरा दुःखं व्याधयः। है, मरना दुःख है, बुढ़ापा दुःख है और सब रोग

दु:ख मृत्यु: दु:ख जरा दु:ख व्यावय:। ह, मरना दु:ख ह, बुढ़ापा दु:ख ह आर सब राग दु:ख हैं—इस प्रकार देखना, परंतु (यह ध्यान रहे कि) ये जनगदि दःखके काणा होनेसे ही दःख हैं

प्व दु:खम् इति। कि) ये जन्मादि दु:खके कारण होनेसे ही दु:ख हैं, स्वरूपसे दु:ख नहीं हैं।

इस प्रकार जन्मादिमें दु:स्वरूप दोषको बारंबार

देखनेसे शरीर, इन्द्रिय और विषयभोगोंमें वैराग्य

उत्पन्न हो जाता है। उससे मन-इन्द्रियादि करणोंकी

आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्मामें प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे जन्मादिमें

दु:खरूप दोषकी बारंबार आलोचना करना 'ज्ञान'

\* शांकरभाष्य अध्याय १३\* एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनाद् देहेन्द्रियविषयभोगेषु वैराग्यम् उपजायते। ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानाम् आत्म-दर्शनाय। एवं ज्ञानहेतुत्वाद् ज्ञानम् उच्यते जन्मादिदु:खदोषानुदर्शनम्॥८॥ किं च— असक्तिरनभिष्वङ्गः नित्यं समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

कहा जाता है॥ ८॥

तथा—

असक्तिः सक्तिः सङ्गनिमित्तेषु विषयेषु

प्रीतिमात्रं तदभावः असक्तिः। अनभिष्वङ्गः अभिष्वङ्गाभावः। अभिष्वङः नाम सक्तिविशेष एव अनन्यात्मभावनालक्षणः।

यथा अन्यस्मिन् सुखिनि दु:खिनि वा अहम् एव सुखी दु:खी च जीवति मृते वा अहम् एव

जीवामि मरिष्यामि च इति। क्र इति आह, पुत्रदारगृहादिषु, पुत्रेषु दारेषु

गृहेषु, आदिग्रहणाद् अन्येषु अपि अत्यन्तेष्टेषु

दासवर्गादिषु। तत् च उभयं ज्ञानार्थत्वाद् ज्ञानम् उच्यते। 'नित्यं च समचित्तत्वं **तुल्यचित्तता,** 

क्र, इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानाम् अनिष्टानां च उपपत्तयः सम्प्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम् एव तुल्यचित्तता, इष्टोपपत्तिषु न

हृष्यति न कृप्यति च अनिष्टोपपत्तिष्। तत् च

एतद् नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्॥ ९॥

पुत्रदारगृहादिषु।

असक्ति—आसक्ति-निमित्तक विषयोंमें प्रीतिमात्रका

नाम अभिष्वंग है। जैसे दूसरेके सुखी या दु:खी

होनेपर यह मानना कि मैं ही सुखी-दु:खी हूँ। अथवा

नाम सक्ति है, उसका अभाव। अनभिष्वंग—अभिष्वंगका अभाव। मोहपूर्वक अनन्य आत्मभावनारूप जो विशेष आसक्ति है उसका

किसी अन्यके जीने-मरनेपर मैं ही जीता हूँ या मर जाऊँगा, ऐसा मानना। (ऐसा अभिष्वंग) कहाँ होता है? (सो कहते

हैं) पुत्र, स्त्री और घर आदिमें अर्थात् पुत्रमें, स्त्रीमें, घरमें तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो कोई दासवर्ग आदि अत्यन्त प्रिय होते हैं उनमें भी। असक्ति और अनभिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानके साधन हैं, इसलिये

इनको भी ज्ञान कहते हैं। तथा नित्य समचित्तता अर्थात् निरन्तर चित्तकी

समानता—किसमें ? इष्ट अथवा अनिष्टकी प्राप्तिमें. अर्थातु प्रिय और अप्रियकी जो बारंबार प्राप्ति होती रहती है उसमें सदा ही चित्तका सम रहना। इस

साधनवाला प्रियकी प्राप्तिमें हर्षित नहीं होता और अप्रियकी प्राप्तिमें क्रोधयुक्त नहीं होता। इस प्रकारकी जो चित्तकी नित्य समता है वह भी 'ज्ञान' है॥ ९॥

प्रवृत्ति होगी।

अध्यात्मज्ञान है, उसमें नित्यस्थिति।

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व आत्मादिविषयक ज्ञानका नाम

तत्त्वज्ञानके अर्थकी आलोचना अर्थात् अमानित्वादि

ज्ञान-साधनोंकी परिपक्क भावनासे उत्पन्न होनेवाला

जो तत्त्वज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी उपरतिरूप

मोक्ष है, उसकी आलोचना। क्योंकि तत्त्वज्ञानके

फलकी आलोचना करनेसे ही उसके साधनोंमें

'अमानित्व' से लेकर तत्त्वज्ञानके अर्थकी

इससे अर्थात् उपर्युक्त ज्ञानसाधनोंके समुदायसे

आलोचनापर्यन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका साधन होनेके कारण 'ज्ञान' इस नामसे कहा गया है।

विपरीत जो मानित्व, दिम्भित्व, हिंसा, क्षमाका अभाव,

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् **आत्मादिविषयं ज्ञानम्** अध्यात्मज्ञानं तस्मिन् नित्यभावो नित्यत्वम्।

अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना-परिपाकनिमित्तं तत्त्वज्ञानं तस्य अर्थो मोक्षः

संसारोपरमः तस्य आलोचनं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्,

तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्तिः स्याद् इति।

एतद् अमानित्वादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तम् उक्तं ज्ञानम् इति प्रोक्तं **ज्ञानार्थत्वात्।** 

अज्ञानं यद् अतः अस्माद् यथोक्ताद् अन्यथा विपर्ययेण मानित्वं दिभात्वं हिंसा अक्षान्तिः

अनार्जवम् इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय संसारप्रवृत्तिकारणत्वाद् इति॥ ११॥

यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम् इति आकाङ्कायाम् आह ज्ञेयं यत् तद् इत्यादि।

ननु यमा नियमाः च अमानित्वादयो न तैः ज्ञेयं ज्ञायते। न हि अमानित्वादि कस्यचिद् वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम्। सर्वत्र एव च यद्

विषयं ज्ञानं तद् एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं

दुश्यते। न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद् उपलभ्यते। यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः। न एष दोषो ज्ञाननिमित्तत्वाद् ज्ञानम्

त्वात् च—

जाना जाता। उच्यते इति हि अवोचाम। ज्ञानसहकारिकारण-

'ज्ञान' नामसे कहे गये हैं—

कह चुके हैं कि यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके साधन होनेसे और उसके सहकारी कारण होनेसे

कुटिलता इत्यादि अवगुणसमुदाय है वह संसारमें प्रवृत्त करनेका हेतु होनेसे उसे त्याग करनेके लिये अज्ञान समझना चाहिये॥ ११॥

उपर्युक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्या है? इस आकाङ्कापर 'ज्ञेयं यत्तत्' इत्यादि श्लोक कहते हैं— प्०-अमानित्व आदि गुण तो यम और नियम

हैं, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती; क्योंकि अमानित्वादि सद्गुण किसी वस्तुके ज्ञापक नहीं देखे गये हैं। सभी जगह यह देखा जाता है कि जो ज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेवाला होता है वही उसका

ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविषयक ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती। जैसे घटविषयक ज्ञानसे अग्नि नहीं

उ० - यह दोष नहीं है, क्योंकि हम पहले ही

#### ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि अनादिमत्परं ब्रह्म ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत् तत् प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण

यथावद् वक्ष्यामि।

किं फलं तद् इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि-

मुखीकरणाय आह— यद् ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतम् अमृतत्वम् अश्नुते

न पुनः म्रियते इत्यर्थः। अनादिमद् आदि: अस्य अस्ति इति आदि-

मद् न आदिमद् अनादिमत्। किं तत्, परं निरतिशयं ब्रह्म ज्ञेयम् इति प्रकृतम्।

आनर्थक्यम् अनिष्टं स्याद् इति। अर्थविशेषं च दर्शयन्ति अहं वास्देवाख्या

परा शक्तिः यस्य तद् मत्परम् इति। सत्यम् एवम् अपुनरुक्तं स्याद् अर्थः चेत्

सम्भवति न तु अर्थः सम्भवति, ब्रह्मणः सर्वविशेषप्रतिषेधेन एव विजिज्ञापियिषितत्वाद्

न सत् तद् न असद् उच्यते इति।

इति विप्रतिषिद्धम्। तस्माद् मतुपो बहुव्रीहिणा

समानार्थत्वे अपि प्रयोगः श्लोकपूरणार्थः।

विशिष्टशक्तिमत्त्वप्रदर्शनं विशेषप्रतिषेधः च

अत्र केचिद् अनादि मत्परम् इति पदं छिन्दन्ति बहुव्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुप

उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं—

जिस जाननेयोग्य (परमात्माके स्वरूप)-को जानकर (मनुष्य) अमृतको अर्थात् अमरभावको लाभ कर लेता है. फिर नहीं मरता।

रूपसे कहँगा।

वह ज्ञेय अनादिमत् है। जिसकी आदि हो वह आदिमत् और जो आदिमत् न हो वह अनादिमत् कहलाता है। वह कौन है? वही परम—निरतिशय ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमें ज्ञेयरूपसे वर्णित है।

यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते।

सत्तन्नासदुच्यते॥ १२॥

जो जाननेयोग्य है उसको भली प्रकार यथार्थ

वह ज्ञेय कैसे फलवाला है ? यह बात, श्रोतामें रुचि

यहाँ कई एक टीकाकार 'अनादि' 'मत्परम्' इस प्रकार पदच्छेद करते हैं। (कारण यह बतलाते हैं कि) बहुव्रीहि समासद्वारा बतलाये हुए अर्थमें 'मतुप्' प्रत्ययके प्रयोगकी निरर्थकता है, अत: वह अनिष्ट है।

वे (टीकाकार ऐसा पदच्छेद करके) अलग अर्थ भी दिखाते हैं कि 'मैं वासुदेव कृष्ण ही जिसकी परम शक्ति हँ वह ज्ञेय मत्पर है।' ठीक है, यदि उपर्युक्त अर्थ सम्भव होता तो ऐसा पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण

हो सकता था, परंतु यह अर्थ ही सम्भव नहीं है; क्योंकि यहाँ ब्रह्मका स्वरूप 'न सत्तन्नासद्च्यते' आदि वचनोंसे सर्व विशेषणोंके प्रतिषेधद्वारा ही बतलाना इष्ट है।

ज्ञेयको किसी विशेष शक्तिवाला बतलाना और विशेषणोंका प्रतिषेध भी करते जाना यह परस्परविरुद्ध है। सुतरां (यही समझना चाहिये कि)

मतुप् प्रत्ययका और बहुव्रीहि समासका समान अर्थ होनेपर भी यहाँ श्लोकपूर्तिके लिये यह प्रयोग किया गया है।

अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन

अभिमुखीकृत्य आह—

**तद्** उच्यते।

न सत् तद् **ज्ञेयम् उच्यते इति** न अपि असत् ननु महता परिकरबन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य

ज्ञेयं प्रवक्ष्यामि इति अननुरूपम् उक्तं न सत् तद्

न असद् उच्यते इति।

न, अनुरूपम् एव उक्तम्। कथं सर्वासु हि उपनिषत्सु ज्ञेयं ब्रह्म 'नेति नेति' (बृह० उ० ४।

४। २२) 'अस्थूलमनणु' (बृह० उ० ३। ३।८) इत्यादिविशेषप्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते न इदं

तद् इति वाचः अगोचरत्वात्। ननु न तद् अस्ति यद् वस्तु अस्तिशब्देन न

उच्यते। अथ अस्तिशब्देन न उच्यते न अस्ति तद् ज्ञेयम्। विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद् अस्तिशब्देन

न उच्यते इति च। न तावद् न अस्ति नास्तिबुद्ध्यविषयत्वात्।

ननु सर्वा बुद्धयः अस्तिनास्तिबुद्ध्यनुगता एव। तत्र एवं सति ज्ञेयम् अपि अस्तिबृद्ध्यनुगत-प्रत्ययविषयं वा स्याद् नास्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्यय-विषयं वा स्यात्।

न, अतीन्द्रियत्वेन उभयबुद्ध्यनुगतप्रत्यया-विषयत्वात्।

अस्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं**।** 

नास्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्।

यद् हि इन्द्रियगम्यं वस्तु घटादिकं तद्

स्याद्

वा

(अर्जुनको) सम्मुख करके कहते हैं-उस ज्ञेयको न सत् कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है।

कहा जाता है' इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर

पु०-कटिबद्ध होकर बडे गम्भीर स्वरसे यह घोषणा करके कि 'मैं ज्ञेय वस्तुको भली प्रकार बतलाऊँगा' फिर यह कहना कि 'वह न सत् कहा जा सकता है

और न असत् ही ' उस घोषणाके अनुरूप नहीं है। उ० - यह नहीं, भगवान्का कहना तो प्रतिज्ञाके अनुरूप ही है; क्योंकि वाणीका विषय न होनेके

कारण सब उपनिषदोंमें भी ज्ञेय ब्रह्म 'ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ' 'स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं ' इस प्रकार विशेषोंके प्रतिषेधद्वारा ही लक्ष्य कराया गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है। प्०—जो वस्तु 'अस्ति' शब्दसे नहीं कही जा

सकती, वह है भी नहीं। यदि ज्ञेय 'अस्ति' शब्दसे

नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमें नहीं है।

फिर यह कहना अति विरुद्ध है कि वह 'ज्ञेय' है और 'अस्ति' शब्दसे नहीं कहा जा सकता। उ० — वह (ब्रह्म) नहीं है, सो नहीं; क्योंकि वह 'नहीं है' इस ज्ञानका भी विषय नहीं है।

तो 'अस्ति' ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका विषय होगा या 'नास्ति' ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका विषय होगा। उ० — यह बात नहीं है। क्योंकि वह ब्रह्म इन्द्रियोंसे अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारके ही

पू०—सभी ज्ञान 'अस्ति' या 'नास्ति' इन बुद्धियोंमेंसे

ही किसी एकके अनुगत होते हैं। इसलिये ज्ञेय भी या

ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है। इन्द्रियोंद्वारा जाननेमें आनेवाले जो कोई घट आदि पदार्थ होते हैं, वे ही या तो 'अस्ति' इस ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिके या 'नास्ति' इस ज्ञानसे अनुगत

प्रतीतिके विषय होते हैं।

प्रत्ययविषयम् इति अतो न सत् तद् न असद्

यत् तु उक्तं विरुद्धम् उच्यते ज्ञेयं तद् न सत् तद् न असद् उच्यते इति। न विरुद्धम्।

'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादिध' (के० उ० १। ३) इति श्रुते:। श्रुतिः अपि विरुद्धार्था इति चेद् यथा

यज्ञाय शालाम् आरभ्य 'को हि तद् वेद यद्यमुष्पिँल्लोकेऽस्ति वा न वेति' (तै० सं० ६।

इति उच्यते।

१।१) एवम् इति चेत्। न, विदिताविदिताभ्याम् अन्यत्वश्रुतेः

अवश्यविज्ञेयार्थप्रतिपादनपरत्वात्। 'यद्यमुष्मिन्'

इत्यादि तु विधिशेषः अर्थवादः। उपपत्तेः च सदसदादिशब्दैः ब्रह्म न उच्यते इति। सर्वो हि शब्दः अर्थप्रकाशनाय

प्रयुक्तः श्रूयमाणः च श्रोतृभिः जातिक्रिया-गुणसम्बन्धद्वारेण सङ्केतग्रहणसव्यपेक्षः अर्थं

प्रत्याययति। न अन्यथा अदृष्टत्वात्। तद् यथा गौ: अश्व इति वा जातित:, पचित पठित इति वा क्रियातः, शुक्लः कृष्ण इति वा गुणतः, धनी गोमान् इति वा

सम्बन्धतः।

इसलिये घट आदि पदार्थोंकी भाँति यह 'है' 'नहीं है' इन दोनों प्रकारके ही ज्ञानोंके अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है, सुतरां वह न तो सत् कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है। तथा तुमने जो यह कहा कि ज्ञेय है किंतु वह न सत् कहा जाता है और न असत् कहा जाता है, यह कहना विरुद्ध है, सो विरुद्ध नहीं है; क्योंकि 'वह

ब्रह्म जाने हुएसे और न जाने हुएसे भी अन्य है' इस श्रतिप्रमाणसे यह बात सिद्ध है।

पू०—यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अर्थवाली हो तो? अर्थात् जैसे यज्ञके लिये यज्ञशाला बनानेका विधान करके वहाँ कहा है कि 'उस बातको कौन जानता है कि परलोकमें यह सब है या नहीं 'इस श्रुतिके समान यह श्रुति भी विरुद्धार्थयुक्त हो तो?

उ० - यह बात नहीं है; क्योंकि यह जाने हुएसे और न जाने हुएसे विलक्षणत्व प्रतिपादन करनेवाली श्रुति निस्सन्देह अवश्य ही ज्ञेय पदार्थका होना प्रतिपादन करनेवाली है और 'यह सब परलोकमें है या नहीं ' इत्यादि श्रुति-वाक्य विधिके अन्तका अर्थवाद है (अत: उसके साथ इसकी समानता नहीं हो

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत्-असत् आदि शब्दोंद्वारा नहीं कहा जा सकता: क्योंकि अर्थका प्रकाश करनेके लिये वक्ताद्वारा बोले जानेवाले और श्रोताद्वारा सुने जानेवाले सभी शब्द जाति, क्रिया, गुण और सम्बन्धद्वारा संकेत ग्रहण करवाकर ही अर्थकी प्रतीति कराते हैं, अन्य प्रकारसे नहीं। कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती।

सकती)।

जैसे गौ या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या पढ़ना यह क्रियासे, सफेद या काला यह गुणसे और धनवान् या गौओंवाला यह सम्बन्धसे (जाने जाते हैं। इसी

तरह सबका ज्ञान होता है)।

यही बात सिद्ध होती है।

परंतु ब्रह्म जातिवाला नहीं है, इसलिये सत् आदि

शब्दोंद्वारा नहीं कहा जा सकता; निर्गुण होनेके कारण

वह गुणवान् भी नहीं है, जिससे कि गुणवाचक शब्दोंसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके कारण

क्रियावाचक शब्दोंसे भी नहीं कहा जा सकता। 'ब्रह्म

कलारहित, क्रियारहित और शान्त है' इस श्रुतिसे भी

तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियोंका अविषय और

आत्मरूप होनेके कारण (वह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी

भी नहीं है। अत: यह कहना उचित ही है कि ब्रह्म

किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता। 'जहाँसे

वाणी निवृत्त हो जाती है' इत्यादि श्रुति-प्रमाणोंसे भी

वाच्यं न अपि गुणवद् येन गुणशब्देन उच्येत निर्गुणत्वाद् न अपि क्रियाशब्दवाच्यं

न तु ब्रह्म जातिमद् अतो न सदादिशब्द-

निष्क्रियत्वात्। 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्'

(श्वे० उ० ६। १९) इति श्रुते:। न च सम्बन्धि एकत्वाद् अद्वयत्वाद्

अविषयत्वाद् आत्मत्वात् च न केनचित् शब्देन उच्यते इति युक्तम् 'यतो वाचो

निवर्तन्ते' (तै० उ० २।४।९) इत्यादि श्रुतिभ्यः

च॥ १२॥

यही बात सिद्ध होती है॥ १२॥ सच्छब्दप्रत्ययाविषयत्वाद् असत्त्वाशङ्कायां सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण जेयस्य

तदस्तित्वं प्रतिपादयन् तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थम् आह—

सर्वत:पाणिपादं सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वत:पाणिपादं सर्वत: पाणय: पादा: च

अस्य इति सर्वतःपाणिपादं तद् ज्ञेयम्। सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः क्षेत्रज्ञास्तित्वं

विभाव्यते। क्षेत्रज्ञः च क्षेत्रोपाधित उच्यते। क्षेत्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्। क्षेत्रोपाधिभेदकृतं विशेषजातं मिथ्या एव

क्षेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वम् उक्तम्

पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है। वास्तवमें, क्षेत्रकी उपाधियोंके भेदसे किये हुए समस्त भेद क्षेत्रज्ञमें मिथ्या ही हैं, अत: उनको हटाकर ज्ञेयका स्वरूप 'वह न सत् कहा जा सकता

वह 'ज्ञेय' सत् शब्दद्वारा होनेवाली प्रतीतिका विषय नहीं है, इससे उसके न होनेकी आशङ्का होनेपर उस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये, समस्त प्राणियोंकी इन्द्रियादि उपाधियोंद्वारा उस ज्ञेयके

अस्तित्वका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ १३॥ वह ज्ञेय सब ओर हाथ-पैरवाला है अर्थात उसके हाथ-पैर सर्वत्र फैले हुए हैं।

सब प्राणियोंकी इन्द्रियरूप उपाधियोंद्वारा क्षेत्रज्ञका अस्तित्व प्रकट होता है। क्षेत्ररूप उपाधिके कारण ही वह ज्ञेय क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्ररूप उपाधि हाथ.

है और न असत् ही कहा जा सकता है' ऐसे 'न सत्तन्नासदुच्यते' **इति।** बतलाया गया है।

श्रीमद्भगवद्गीता \* ३२६ उपाधिकृतं मिथ्यारूपम् अपि अस्तित्वाधि-तथा ज्ञेयका अस्तित्व समझानेके लिये उपाधिकृत मिथ्यारूपको भी उसके धर्मकी भाँति कल्पना करके

गमाय ज्ञेयधर्मवद् परिकल्प्य उच्यते सर्वतःपाणिपादम् इत्यादि।

तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्-प्रपञ्च्यते '

'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं इति। सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेन गम्यमानाः

पाणिपादादयो ज्ञेयशक्तिसद्भावनिमित्तस्वकार्या इति ज्ञेयसद्भावे लिङ्गानि ज्ञेयस्य इति उपचारत उच्चन्ते। तथा व्याख्येयम् अन्यत्।

सर्वतःपाणिपादं तद् ज्ञेयम्। सर्वतोऽक्षि-शिरोमुखं सर्वत्र अक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतःश्रुतिमत् श्रुति: श्रवणेन्द्रियं तद् यस्य तत् श्रुतिमद् लोके

प्राणिनिकाये सर्वम् आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति

स्थितिं लभते॥ १३॥ उपाधिभृतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणाद्

ज्ञेयस्य तद्वत्ताशङ्का मा भूद् इति एवमर्थः श्लोकारम्भ:—

सर्वेन्द्रियगुणाभासं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च॥१४॥ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वाणि तानि

इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिया-ख्यानि अन्त:करणे च बुद्धिमनसी ज्ञेयोपाधि-तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रियग्रहणेन गृह्यन्ते। अपि च अन्तःकरणोपाधिद्वारेण एव श्रोत्रादीनाम् अपि उपाधित्वम् इति।

उसको 'सब ओरसे हाथ-पैरवाला' है, इत्यादि प्रकारसे बतलाया जाता है। सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेवालोंका भी यही कहना है कि 'अध्यारोप और अपवादद्वारा प्रपञ्चरहित

परमात्माकी व्याख्या की जाती है।' सर्वत्र अर्थात् सब शरीरोंके अंगरूपसे स्थित हाथ, पैर आदि इन्द्रियाँ ज्ञेय शक्तिकी सत्तासे ही स्वकार्यमें समर्थ हो रही हैं, अत: ये सब ज्ञेयकी

सत्ताके चिह्न होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके (धर्म) कहे जाते हैं। ऐसे ही और सबकी भी व्याख्या कर लेनी चाहिये। वह ज्ञेय सब ओर हाथ-पैरवाला है तथा सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाला है—जिसके आँख, सिर और

श्रवणेन्द्रिय हो वह श्रुतिमत् (कानवाला) कहा जाता है। इस लोकमें-समस्त प्राणिसमुदायमें वह सबको व्याप्त करके स्थित है॥ १३॥

मुख सर्वत्र हों, वह सर्वतोऽक्षिशिरोमुख कहलाता है

तथा वह सब ओर कानवाला है—जिसके श्रुति अर्थात्

उपाधिरूप हाथ, पैर आदि इन्द्रियोंके अध्यारोपसे किसीको ऐसी शङ्का न हो कि ज्ञेय उन उपाधियोंवाला है, इस अभिप्रायसे यह श्लोक कहते हैं-सर्वेन्द्रियविवर्जितम्।

वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे अवभासित (प्रतीत) होनेवाला है। यहाँ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ, वाक़ आदि कर्मेन्द्रियाँ तथा मन और बुद्धि ये

दोनों अन्त:करण-इन सबका सर्व इन्द्रियोंके नामसे ग्रहण है; क्योंकि अन्त:करण भी ज्ञेयकी उपाधिके रूपमें अन्य इन्द्रियोंके समान ही है, बल्कि श्रोत्रादिका

भी उपाधित्व अन्त:करणरूप उपाधिके द्वारा ही है।

करण और बाह्यकरण, इन सभी इन्द्रियोंके गुण जो

निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, उनके

द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभासित होता है अर्थात् उन

इन्द्रियोंकी क्रियासे वह क्रियावान्-सा दिखलायी

'ध्यान करता हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा'

तो फिर उस ज्ञेयको स्वयं क्रिया करनेवाला ही

वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंसे रहित है अर्थात् सब

यह जो मन्त्र है कि 'वह (ईश्वर) बिना पैर और

करणोंसे रहित है। इसलिये वह इन्द्रियोंके व्यापारसे

हाथके चलता और ग्रहण करता है, बिना चक्षुके

देखता और बिना कानोंके सुनता है' सो इस

अभिप्रायको दिखानेके लिये है कि वह ज्ञेय समस्त

इन्द्रियरूप उपाधियोंके गुणोंकी अनुरूपता प्राप्त करनेमें

समर्थ है, उसे साक्षात् गमनादि क्रियाओंसे युक्त

'अन्थेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्त्रोंके अर्थकी

वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोंसे रहित है, इसलिये

(वास्तवमें) व्यापारवाला नहीं होता।

देता है।

सर्वेन्द्रियगुणै: अध्यवसायसङ्कल्पश्रवण-

वचनादिभिः अवभासते इति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियव्यापारैः व्यापृतम् इव तद् ज्ञेयम्

इत्यर्थः । 'ध्यायतीव लेलायतीव' (बृ० उ० ४।३।७)

इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। इति श्रुते:। कस्मात् पुनः कारणाद् न व्यापृतम् एव क्यों नहीं मान लिया जाता? इसपर कहते हैं-इति गृह्यते इति अत आह—

सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वकरणरहितम् इत्यर्थः। अतो न करणव्यापारै: व्यापृतं तद् ज्ञेयम्। यः तु अयं मन्त्रः—'अपाणिपादो जवनो

ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः' (श्वे० उ० ३। १९) इत्यादिः स सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्य-

भजनशक्तिमत् तद् ज्ञेयम् इति एवं प्रदर्शनार्थो न तु साक्षाद् एव जवनादिक्रियावत्त्व-प्रदर्शनार्थ: । 'अन्धो मणिमविन्दत' (तै० आ० १। ११)

इत्यादिमन्त्रार्थवत् तस्य मन्त्रस्य अर्थः। यस्मात् सर्वकरणवर्जितं ज्ञेयं तस्माद्

असक्तं **सर्वसंश्लेषवर्जितम्।** यद्यपि एवं तथापि सर्वभृत् च एव।

सदास्पदं हि सर्वं सर्वत्र सद्बुद्ध्यनुगमात्।

हि मृगतृष्णिकादयः अपि निरास्पदा

भवन्ति। अतः सर्वभृत् सर्वं बिभर्ति इति।

रहित है।

भाँति उस मन्त्रका अर्थ है!

संगरिहत है अर्थात् सब प्रकारके सम्बन्धोंसे

बतलानेके लिये यह मन्त्र नहीं है।

यद्यपि यह बात है तो भी वह ज्ञेय सबको धारण करनेवाला है। सद्बुद्धि सर्वत्र व्याप्त है, अत: सत् ही

सबका अधिष्ठान है। मृगतृष्णिकादि मिथ्या पदार्थ भी

बिना अधिष्ठानके नहीं होते, इसलिये वह ज्ञेय सबका धारण करनेवाला है।

तम-इन तीनों गुणोंसे अतीत है तो भी गुणोंका भोक्ता सत्त्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःख-है अर्थात् वह ज्ञेय सुख-दु:ख और मोहके रूपमें परिणत हुए तीनों गुणोंका शब्दादिद्वारा भोग करनेवाला—

अविद्याद्वारा आत्मभावसे कल्पित शरीरको

त्वचापर्यन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ञेयको

उसके बाहर बतलाते हैं। वैसे ही अन्तरात्माको लक्ष्य

करके तथा शरीरको ही अवधि मानकर ज्ञेयको उसके

तथा—

मोहाकारपरिणतानां भोक्तृ च उपलब्धृ तद् उन्हें उपलब्ध करनेवाला है॥ १४॥ ज्ञेयम् इत्यर्थः॥ १४॥

किं च—

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्॥ १५॥ बहिः त्वक्पर्यन्तं देहम् आत्मत्वेन अविद्या-

कल्पितम् अपेक्ष्य तम् एव अवधिं कृत्वा बहिः उच्यते। तथा प्रत्यगात्मानम् अपेक्ष्य देहम् एव

अवधिं कृत्वा अन्तः उच्यते। बहि: अन्त: च इति उक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदम् उच्यते—

अचरं चरम् एव च यत् चराचरं देहाभासम्

अपि तद् एव ज्ञेयं यथा रज्जुसर्पाभासः। यदि अचरं चरम् एव च व्यवहारविषयं सर्वं

ज्ञेयं किमर्थम् इदम् इति सर्वैः न विज्ञेयम्, इति उच्यते—

सत्यम्, सर्वाभासं तत् तथापि व्योमवत्

सूक्ष्मम् अतः सूक्ष्मत्वात् स्वेन रूपेण तद् ज्ञेयम् अपि अविज्ञेयम् अविदुषाम्। विदुषां तु 'आत्मैवेदं सर्वम्' (छा० उ० ७।

२५।२) 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' (बृह० उ० २।५।१)

इत्यादिप्रमाणतो नित्यं विज्ञातम्—

भीतर (व्याप्त) बतलाया जाता है। बाहर और भीतर व्याप्त है—ऐसा कहनेसे मध्यमें उसका अभाव प्राप्त हुआ, इसलिये कहते हैं— चर और अचररूप भी वही है अर्थात् रज्जमें सर्पकी भाँति प्रतीत होनेवाले जो चर-अचररूप

शरीरके आभास हैं, वह भी उस ज्ञेयका ही स्वरूप है। यदि चर और अचररूप समस्त व्यवहारका विषय वह ज्ञेय (परमात्मा) ही है, तो फिर वह 'यह

है' इस प्रकार सबसे क्यों नहीं जाना जा सकता? इसपर कहते हैं-ठीक है, सारा दृश्य उसीका स्वरूप है, तो भी

वह ज्ञेय आकाशकी भाँति अति सूक्ष्म है। अतः यद्यपि वह आत्मरूपसे ज्ञेय है, तो भी सृक्ष्म होनेके कारण अज्ञानियोंके लिये अविज्ञेय ही है।

ज्ञानी पुरुषोंके लिये तो, 'यह सब कुछ आत्मा ही है' 'यह सब कुछ ब्रह्म ही है' इत्यादि प्रमाणोंसे

वह सदा ही प्रत्यक्ष रहता है।

## अविज्ञाततया दुरस्थं वर्षसहस्रकोट्यापि **अविदुषाम् अप्राप्यत्वाद्** अन्तिके

आत्मत्वाद् विद्षाम्॥ १५॥

वह आत्मा ही है; अत: उनके निकट ही है॥ १५॥

रही है।

तथा—

किं च—

अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत् तद् एकं भूतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तम् इव च स्थितं देहेषु

एव विभाव्यमानत्वात्। भूतभर्तृ च भूतानि बिभर्ति इति तद् ज्ञेयं

भूतभर्तृ च स्थितिकाले। प्रलयकाले ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम्। उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च प्रभवनशीलम्। यथा रज्ज्वादिः सर्पादेः

मिथ्याकल्पितस्य॥ १६॥

किं च सर्वत्र विद्यमानं सद् न उपलभ्यते

चेद् ज्ञेयं तमः तर्हि। न किं तर्हि—

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्॥१७॥

ज्योतिषाम् **आदित्यानाम्** अपि तद् **ज्ञेयं** ज्योति:। आत्मचैतन्यज्योतिषा इद्धानि हि आदित्यादीनि

ज्योतींषि दीप्यन्ते। 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः' 'तस्य भासा

इत्यादिश्रुतिभ्यः । स्मृतेः च इह एव 'यदादित्यगतं

१४)

सर्विमिदं विभाति' (श्वे० उ० ६।

तेजः ' इत्यादेः।

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तन्ज्ञेयं ग्रिसष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥

वह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण और हजारों-

करोड़ों वर्षींतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण

अज्ञानियोंके लिये बहुत दूर है, किंतु ज्ञानियोंका तो

वह ज्ञेय प्रत्येक शरीरमें आकाशके समान अविभक्त और एक है। तो भी समस्त प्राणियोंमें विभक्त हुआ-

सा स्थित है; क्योंकि उसकी प्रतीति शरीरोंमें ही हो तथा वह ज्ञेय स्थितिकालमें भूतभर्तृ—भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला, प्रलयकालमें ग्रसिष्ण्-

सबका संहार करनेवाला और उत्पत्तिके समय प्रभविष्ण्— सबको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि मिथ्याकल्पित सर्पादिके (उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण) रज्जु आदि होते हैं॥ १६॥

नहीं होता, तो क्या वह अन्धकार है? नहीं। तो क्या है—

यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी ज्ञेय प्रत्यक्ष

वह ज्ञेय (परमात्मा) समस्त सूर्यादि ज्योतियोंका भी परम ज्योति है; क्योंकि आत्मचैतन्यके प्रकाशसे देदीप्यमान होकर ही ये सूर्य आदि समस्त ज्योतियाँ

प्रकाशित हो रही हैं। 'जिस तेजसे प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है' 'उसीके प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशित है' इत्यादि

श्रुतिप्रमाणोंसे और यहीं कहे हुए 'यदादित्यगतं तेजः' इत्यादि स्मृतिवाक्योंसे भी उपर्युक्त बात ही सिद्ध होती है। उच्यते। ज्ञायमानं तु ज्ञेयम्।

ज्ञेयम् एव ज्ञातं सद् ज्ञानफलम् इति ज्ञानगम्यम्

तद् एतत् त्रयम् अपि हृदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण स्थितम्। तत्र एव हि त्रयं विभाव्यते॥ १७॥

आरभ्यते— इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय

इति एवं क्षेत्रं महाभूतादि धृत्यन्तं तथा ज्ञानम् अमानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनपर्यन्तं

ज्ञेयं च 'ज्ञेयं यत्तत्' इत्यादि 'तमसः परमुच्यते' इत्येवमन्तम् उक्तं समासतः सङ्क्षेपतः। एतावान् सर्वो हि वेदार्थो गीतार्थः च उपसंहत्य उक्तः। अस्मिन् सम्यग्दर्शने कः अधिक्रियते इति उच्यते— मद्भक्तो मिय ईश्वरे सर्वज्ञे परमगुरौ वास्देवे

समर्पितसर्वात्मभावो यत् पश्यति शृणोति

स्पृशति वा सर्वम् एव भगवान् वासुदेव इति

एवं ग्रहाविष्टबुद्धिः मद्भक्तः।

उत्साहित करनेके लिये कहते हैं-ज्ञान अर्थात् अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, ज्ञेय अर्थात् 'ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' इत्यादि वाक्योंसे बतलाया हुआ परमात्माका स्वरूप और ज्ञानगम्य-ज्ञेय ही

अस्पृष्ट बतलाया जाता है।

जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके कारण (पहले) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब जान लिया जाता है उस अवस्थामें ज्ञेय कहलाता है। ये तीनों ही समस्त प्राणिमात्रके अन्त:करणमें विशेषरूपसे स्थित हैं; क्योंकि ये तीनों वहीं प्रकाशित

तथा वह ज्ञेय अन्धकारसे—अज्ञानसे परे अर्थात्

ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहुत दुर्घट है—

ऐसी बुद्धिसे उत्साहरहित—खिन्नचित्त हुए साधकको

होते हैं॥ १७॥ यथोक्तार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोक | उपर्युक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके लिये यह श्लोक आरम्भ किया जाता है—

> मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ इस प्रकार यह महाभृतोंसे लेकर धृतिपर्यन्त क्षेत्रका स्वरूप, 'अमानित्व' आदिसे लेकर 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शन' पर्यन्त ज्ञानका स्वरूप और 'ज्ञेयं यत्तत्' यहाँसे लेकर 'तमसः परमुच्यते' यहाँतक ज्ञेयका स्वरूप, संक्षेपसे कह दिया गया।

> कहा गया है। इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी कौन है, सो कहा जाता है— मेरा भक्त अर्थात् मुझ सर्वज्ञ, परमगुरु, वासुदेव परमेश्वरमें अपने सारे भावोंको जिसने अर्पण कर दिया है। जिस किसी भी वस्तुको देखता, सुनता और स्पर्श

> करता है, उस सबमें 'सब कुछ भगवान् वासुदेव ही है'

ऐसी निश्चित बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है।

यह सब वेदोंका और गीताका अर्थ इकट्टा करके

वह उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानको समझकर मेरे भावको

सातवें अध्यायमें ईश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप

अर्थात् मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमें

मम भावो मद्भाव: परमात्मभाव: तस्मै मद्भावाय

स एतद् यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय मद्भावाय

उपपद्यते मोक्षं गच्छति॥ १८॥

तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृती उपन्यस्ते

परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे। एतद्योनीनि भूतानि

इति च उक्तम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वययोनित्वं

कथं भूतानाम् इति अयम् अर्थः अधुना

उच्यते—

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभाविप। विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्॥१९॥

प्रकृतिं पुरुषं च एव ईश्वरस्य प्रकृती तौ प्रकृतिपुरुषौ उभौ अपि अनादी विद्धि। न

विद्यते आदि: ययो: तौ अनादी। नित्येश्वरत्वाद् ईश्वरस्य तत्प्रकृत्योः अपि

युक्तं नित्यत्वेन भवितुम्। प्रकृतिद्वयवत्वम् एव

हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम्। याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदुत्पत्ति-

स्थितिप्रलयहेतुः ते द्वे अनादी सत्यौ संसारस्य कारणम्।

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं केचिद् वर्णयन्ति। तेन हि किल ईश्वरस्य कारणत्वं

सिध्यति। यदि पुनः प्रकृतिपुरुषौ एव नित्यौ स्यातां तत्कृतम् एव जगद् न ईश्वरस्य जगतः

कर्तृत्वम्। तद् असत्, प्राक् प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः

ईशितव्याभावाद् ईश्वरस्य अनीश्वरत्वप्रसङ्गात्।

समर्थ होता है, अर्थात् मोक्ष-लाभ कर लेता है॥ १८॥

अपरा और परा—दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनों प्रकृतियाँ समस्त

प्राणियोंकी योनि (कारण) हैं। अब यह बात बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों

प्रकृतियाँ सब भूतोंकी योनि किस प्रकार हैं-

प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वरकी प्रकृतियाँ हैं,

उन दोनोंको ही तू अनादि जान। जिनका आदि न हो उनका नाम अनादि है। ईश्वरका ईश्वरत्व नित्य होनेके कारण उसकी दोनों

प्रकृतियोंका भी नित्य होना उचित ही है; क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंसे युक्त होना ही ईश्वरकी ईश्वरता है। जिन दोनों प्रकृतियोंद्वारा ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण है, वे दोनों अनादिसिद्ध

ही संसारकी कारण हैं। कोई-कोई टीकाकार 'जो आदि (कारण) नहीं हैं वे अनादि कहे जाते हैं, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष-समासका वर्णन करते हैं (और कहते हैं कि) इससे

होती है। यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय तो संसार उन्हींका रचा हुआ माना जायगा, ईश्वर जगत्का कर्ता सिद्ध न होगा।'

किंतु ऐसा मानना ठीक नहीं; क्योंकि (यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य न माने तो) प्रकृति और पुरुषकी

केवल ईश्वर ही जगत्का कारण है, यह बात सिद्ध

उत्पत्तिसे पूर्व शासन करने योग्य वस्तुका अभाव होनेसे ईश्वरमें अनीश्वरताका प्रसङ्ग आ जाता है।

श्रीमद्भगवद्गीता \* 337 संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षत्वप्रसङ्गात् तथा संसारको बिना निमित्तके उत्पन्न हुआ माननेसे उसके अन्तके अभावका प्रसङ्ग, शास्त्रकी व्यर्थताका शास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गाद् बन्धमोक्षाभावप्रसङ्गात् प्रसङ्ग और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, (इसलिये भी उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं है।) च। नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वम् परंत ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य मान एतद् उपपन्नं भवेत्। लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है। कैसे? (सो कहते हैं—) कथम्— विकारान् च गुणान् च एव वक्ष्यमाणान् विकारोंको और गुणोंको तु प्रकृतिसे उत्पन्न जान अर्थात् बुद्धिसे लेकर शरीर और इन्द्रियोंतक अगले विकारान् बुद्ध्यादिदेहेन्द्रियान् तान् गुणान् श्लोकमें बतलाये हुए विकारोंको तथा सुख-दु:ख

च सुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान् विद्धि

जानीहि प्रकृतिसम्भवान्।

प्रकृतिः ईश्वरस्य विकारकारणशक्तिः

त्रिगुणात्मिका माया सा सम्भवो येषां विकाराणां गुणानां च तान् विकारान् गुणान् च विद्धि

प्रकृतिसम्भवान् प्रकृतिपरिणामान्॥ १९॥ के पुनः ते विकारा गुणाः

| से हैं ?— प्रकृतिसम्भवाः — कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते।

कार्यकरणकर्तृत्वे कार्यं शरीरं करणानि

तत्स्थानि त्रयोदश। देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषयाः च प्रकृतिसम्भवा विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यग्रहणेन

गृह्यन्ते, गुणाः च प्रकृतिसम्भवाः सुखदुःख-मोहात्मकाः करणाश्रयत्वात् करणग्रहणेन

गृह्यन्ते।

और मोह आदि वृत्तियोंके रूपमें परिणत हुए तीनों गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान। अभिप्राय यह है कि विकारोंकी कारणरूपा जो

ईश्वरकी त्रिगुणमयी मायाशक्ति है, उसका नाम प्रकृति है। वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करनेवाली है, उन विकारों और गुणोंको तू प्रकृतिजनित— प्रकृतिके ही परिणाम समझ॥ १९॥

प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण कौन-

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥२०॥ कार्य शरीरको कहते हैं और उसमें स्थित (मन, बुद्धि, अहंकार तथा दस इन्द्रियाँ—ये) तेरह करण

> हैं। इनके कर्तापनमें (हेतु प्रकृति है)। शरीरको उत्पन्न करनेवाले पाँच भृत और शब्द आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रकृतिजन्य दस विकार तो यहाँ कार्यके ग्रहणसे ग्रहण किये जाते हैं और सुख-दु:ख, मोह आदिके रूपमें परिणत

> हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि करणोंके आश्रित होनेके कारण करणोंके ग्रहणसे ग्रहण किये

जाते हैं।

'उन कार्य और करणोंका जो कर्तापन अर्थात्

उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्यकरण-

कर्तृत्व है, उन कार्यकरणोंके कर्तृत्वमें आरम्भ

करनेवाली होनेसे प्रकृति कारण कही जाती है। इस

333

तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वम् उत्पादकत्वं यत् तत् कार्यकरणकर्तृत्वं तस्मिन् कार्यकरण-

कर्तृत्वे हेतुः कारणम् आरम्भकत्वेन प्रकृतिः उच्यते। एवं कार्यकरणकर्तृत्वेन संसारस्य कारणं

उच्यते। एवं कार्यकरणकर्तृत्वेन संसारस्य कार प्रकृतिः।
कार्यकारणकर्तृत्वे इति अस्मिन अपि प

कार्यकारणकर्तृत्वे इति अस्मिन् अपि पाठे कार्यं यद् यस्य विपरिणामः तत् तस्य कार्यं

विकारो विकारि कारणं तयोः विकार-विकारिणोः कार्यकारणयोः कर्तृत्वे इति। अथवा षोडश विकाराः कार्यम्, सप्त

अथवा षोडश विकाराः कार्यम्, सप्त प्रकृतिविकृतयः कारणम्, तानि एव कार्यकारणानि उच्यन्ते।तेषां कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते आरम्भकत्वेन एव।

पुरुषः च संसारस्य कारणं यथा स्यात् तद् उच्यते— पुरुषोः जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्यायः

सुखदुःखानां भोग्यानां भोकृत्वे उपलब्धृत्वे हेतुः उच्यते। कथं पुनः अनेन कार्यकरणकर्तृत्वेन सुख-दुःखभोकृत्वेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसार-

दुःखभोक्तृत्वेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसार-कारणत्वम् उच्यते इति। अत्र उच्यते। कार्यकरणसुखदुःखरूपेण हेतुफलात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस्य

चेतनस्य असित तदुपलब्धृत्वे कुतः संसारः स्यात्। यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात् तदा

संसारः स्याद् इति।

प्रकार कार्यकरणोंको उत्पन्न करनेवाली होनेसे प्रकृति संसारकी कारण है। 'कार्यकारणकर्तृत्वे' ऐसा पाठ माननेसे भी यही अर्थ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका कार्य अर्थात् विकार है और कारण विकारी—विकृत

होनेवाला—है। उन विकारी और विकाररूप कारण और कार्योंके उत्पन्न करनेमें (प्रकृति हेतु है)। अथवा सोलह विकार तो कार्य और सात प्रकृति-विकृति कारण हैं, इस प्रकार ये (तेईस तत्त्व) ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते हैं। इनके कर्तापनमें

प्रारम्भकत्वसे ही प्रकृति हेतु कही जाती है।

पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है,
सो कहा जाता है—

पुरुष अर्थात् जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि जिसके
पर्याय शब्द हैं, वह सुख-दु:ख आदि भोगोंके
भोक्तापनमें अर्थात् उनका उपभोग करनेमें हेतु कहा

जाता है।

पू०—परंतु इस कार्यकरणके कर्तापनसे और
सुख-दु:खके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको
संसारका कारण कैसे बतलाया जाता है?

उ०—कार्यकरण और सुख-दु:खादिरूप हेतु
और फलके आकारमें प्रकृतिका परिणाम न होनेपर

तथा चेतन पुरुषमें उन सबका भोक्तापन न होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा। जब कार्यकरणरूप हेतु और फलके आकारमें परिणत हुई भोग्यरूपा प्रकृतिके साथ उससे विपरीत धर्मवाले पुरुषका, भोक्ता भावसे अविद्यारूप संयोग होगा, तभी

संसार (प्रतीत) होगा।

गुणसङ्गोऽस्य

सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वम् उक्तं तद् युक्तम्।

कः पुनः अयं संसारो नाम, सुखदुःखसम्भोगः संसारः पुरुषस्य च

सुखदु:खानां संसारित्वम् सम्भोक्तृत्वं

इति॥ २०॥

यत् पुरुषस्य सुखदुःखानां भोकृत्वं | यह जो कहा कि सुख-दुःखोंका भोकृत्व ही

संसारित्वम् इति उक्तं तस्य तत् किन्निमित्तम् | पुरुषका संसारित्व है, सो वह उसमें किस कारणसे

इति उच्यते—

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्।

कारणं पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतौ अविद्या-

लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः प्रकृतिम् आत्मत्वेन गत इति एतद्

हि यस्मात् तस्माद् भुङ्क्ते उपलभते इत्यर्थः। प्रकृतिजान् प्रकृतितो जातान् सुखदुःख-

पण्डितः अहम् इति एवम्।

बात सिद्ध होती है। इत्यादि श्रुतेः। तद् एतद् आह कारणं हेतुः गुणसङ्गो गुणेषु सङ्गः अस्य पुरुषस्य भोक्तुः सदसद्योनिजन्मसु।

सत्याम् अपि अविद्यायां सुखदुःखमोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः 'स यथाकामो

भवति तत्क्रतुर्भवति' (बृ० उ० ४। ४। ५)

मोहाकाराभिव्यक्तान् गुणान् सुखी दुःखी मृढः हूँ, पण्डित हूँ 'इस प्रकार मानता हुआ भोगता है अर्थात् उनका उपभोग करता है।

यद्यपि जन्मका कारण अविद्या है तो भी भोगे जाते हुए सुख-दु:ख और मोहरूप गुणोंमें जो आसक्त

हो जाना है-तद्रुप हो जाना है, वह जन्मरूप संसारका प्रधान कारण है। 'वह जैसी कामनावाला

होता है वैसा ही कर्म करता है' इस श्रुतिसे भी यही

इसी बातको भगवान् कहते हैं कि गुणोंका सङ्ग ही अर्थात् गुणोंमें जो आसक्ति है वही इस भोक्ता पुरुषके

पुरुषके सुख-दु:खविषयक भोक्तापनको लेकर जो

उन दोनोंका संसार-कारणत्व प्रतिपादन किया गया,

प्०—तो यह संसारनामक वस्तु क्या है?

पुरुषमें जो सुख-दु:खोंका भोकृत्व है, यही उसका

सदसद्योनिजन्मसु॥ २१॥

क्योंकि पुरुष—जीवात्मा प्रकृतिमें स्थित है अर्थात्

कार्य और करणके रूपमें परिणत हुई अविद्यारूपा

प्रकृतिमें स्थित है-प्रकृतिको अपना स्वरूप मानता

है, इसलिये वह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सुख-दु:ख और

मोहरूपसे प्रकट गुणोंको 'में सुखी हूँ, दुःखी हूँ, मूढ

उ०-सुख-दु:खोंका भोग ही संसार है और

वह उचित ही है।

संसारित्व है॥ २०॥

है ? यह बतलाते हैं—

अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है।

सङ्ग ही है।

कारण है।

बतलाये गये हैं।

अच्छी और बुरी योनियोंका नाम सदसत् योनि

अथवा संसारपदका अध्याहार करके यह

देवादि योनियाँ सत् योनि हैं और पश् आदि

कहनेका तात्पर्य यह है कि प्रकृतिमें स्थित

गीताशास्त्रमें इनकी निवृत्तिके साधन संन्यासके

वह क्षेत्रक्षेत्रज्ञविषयक ज्ञान पहले बतलाया ही गया है। साथ ही ('न सत्तन्नासदुच्यते' इत्यादि कथनसे) अन्यों (धर्मीं)-का निषेध करके और

('सर्वत: पाणिपादम्' इत्यादि कथनसे) अनात्म धर्मोंका अध्यारोप करके ज्ञेयके स्वरूपका भी 'यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते'

आदि वचनोंसे प्रतिपादन किया गया है॥ २१॥

योनियाँ असत् योनि हैं। प्रकरणकी सामर्थ्यसे मनुष्य-

योनियोंको भी सत्-असत् योनियाँ माननेमें (किसी

होनारूप अविद्या और गुणोंका सङ्ग-आसक्ति ये ही

दोनों संसारके कारण हैं और वे छोडनेके लिये ही

प्रकारका) विरोध नहीं समझना चाहिये।

सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं।

है, उनमें जन्मोंका होना सदसद्योनिजन्म है, इन

सदसद्योनिजन्मोंका कारण

अर्थ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी योनियोंमें जन्म लेकर गुणोंका सङ्ग करना ही इस संसारका

सत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनिजन्मानि

तेषु सदसद्योनिजन्मस् विषयभूतेषु कारणं गुणसङ्गः।

अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्य

कारणं गुणसङ्ग इति संसारपदम् अध्याहार्यम्।

सद्योनयो देवादियोनयः असद्योनयः

पश्चादियोनयः। सामर्थ्यात् सदसद्योनयो

मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टव्याः। एतद् उक्तं भवति प्रकृतिस्थत्वाख्या अविद्या

गुणेषु स सङ्गः कामः संसारस्य कारणम् इति। तत् च परिवर्जनाय उच्यते।

अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये ससंन्यासे गीताशास्त्रे प्रसिद्धम्।

तत् च ज्ञानं पुरस्ताद् उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-

विषयम्। 'यज्ज्ञात्वामृतमश्रुते' इति उक्तं च

तस्य एव पुनः साक्षाद् निर्देशः क्रियते — । उसीका फिर साक्षात् निर्देश किया जाता है — उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।

अन्यापोहेन अतद्धर्माध्यारोपेण च॥ २१॥

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥२२॥ उपद्रष्टा समीपस्थः सन् द्रष्टा स्वयम् अव्यापृतो ।

तटस्थः अन्यः अव्यापृतो यज्ञविद्याकुशल

यथा

ऋत्विग्यजमानेषु यज्ञकर्मव्यापृतेषु

(यह आत्मा) उपद्रष्टा है अर्थात् स्वयं क्रिया न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाला है। जैसे कोई यज्ञविद्यामें कुशल अन्य पुरुष स्वयं

यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकर्ममें लगे हुए पुरोहित

| ३३६                                                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणाम् ईक्षिता                                       | और यजमानोंद्वारा किये हुए कर्मसम्बन्धी गुण-<br>दोषोंको तटस्थभावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य          |
| तद्वत् कार्यकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो                                    | और करणोंके व्यापारमें स्वयं न लगा हुआ उनसे                                                            |
| विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां                                     | <br>  अन्य—विलक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्य और                                                     |
| सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा।                                                 | करणोंको समीपस्थभावसे देखनेवाला है।                                                                    |
| अथवा देहचक्षुर्मनोबुद्ध्यात्मानो द्रष्टारः, तेषां                            | अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा—ये                                                               |
| बाह्यो द्रष्टा देहः, तत आरभ्य अन्तरतमः च                                     | सभी द्रष्टा हैं, उनमें बाह्य द्रष्टा शरीर है और उससे<br>लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम—समीपस्थ द्रष्टा  |
| प्रत्यक्समीप आत्मा द्रष्टा यतः परो अन्तरो                                    | अन्तरात्मा है। जिसकी अपेक्षा और कोई आन्तरिक                                                           |
| न अस्ति द्रष्टा स अतिशयसामीप्येन द्रष्टृत्वाद्                               | द्रष्टा न हो, वह अतिशय सामीप्यभावसे देखनेवाला<br>होनेके कारण उपद्रष्टा होता है (अत: आत्मा             |
| उपद्रष्टा स्यात्।                                                            | उपद्रष्टा है)।                                                                                        |
| यज्ञोपद्रष्टृवद् वा सर्वविषयीकरणाद्                                          | अथवा (यों समझो कि) यज्ञके उपद्रष्टाकी भाँति                                                           |
| उपद्रष्टा ।                                                                  | सबका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्रष्टा है।                                                        |
| अनुमन्ता च <b>अनुमोदनम् अनुमननं कुर्वत्सु</b>                                | तथा यह अनुमन्ता है—क्रिया करनेमें लगे हुए<br>अन्त:करण और इन्द्रियादिकी क्रियाओंमें संतोषरूप           |
| तित्क्रयासु परितोषः तत्कर्ता अनुमन्ता च।                                     | अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवाला है।                                                            |
| अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु स्वयम्                                     | अथवा यह इसीलिये अनुमन्ता है कि कार्यकरणकी                                                             |
| अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तदनुकूलो विभाव्यते<br>तेन अनुमन्ता।               | प्रवृत्तिमें स्वयं प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके अनुकूल<br>प्रवृत्त हुआ–सा दीखता है।                    |
| अथवा प्रवृत्तान् स्वव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः                                 | अथवा अपने व्यापारमें लगे हुए अन्त:करण और                                                              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                        | इन्द्रियादिको उनका साक्षी होकर भी कभी निवारण                                                          |
| कदाचिद् अपि न निवारयति इति अनुमन्ता।                                         | नहीं करता, इसलिये अनुमन्ता है।                                                                        |
| भर्ता <b>भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां</b>                                | तथा यह भर्ता है, चैतन्यस्वरूप आत्माके भोग और                                                          |
| संहतानां चैतन्यात्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन                                  | अपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हुए चैतन्यके आभासरूप                                                 |
| चैतन्याभासानां यत् स्वरूपधारणं तत्                                           | शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदिका स्वरूप धारण                                                        |
| चैतन्यात्मकृतम् एव इति भर्ता आत्मा इति                                       | करना भी भरण है और वह चैतन्यरूप आत्माका ही                                                             |
| उच्यते।                                                                      | किया हुआ है, इसलिये आत्माको भर्ता कहते हैं।                                                           |
| भोक्ता अग्न्युष्णवद् नित्यचैतन्यस्वरूपेण बुद्धेः                             | आत्मा भोक्ता है। अग्निके उष्णत्वकी भाँति नित्य-                                                       |
| सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषय-<br>विषयाः चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना | चैतन्य आत्मसत्तासे समस्त विषयोंमें पृथक् -पृथक्<br>होनेवाली जो बुद्धिकी सुख-दु:ख और मोहरूप प्रतीतियाँ |
| विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा                                         | हिं, वे सब चैतन्य आत्माद्वारा ग्रस्त की हुई-सी दीखती                                                  |
| उच्यते।                                                                      | हैं, अतः आत्माको भोक्ता कहा जाता है।                                                                  |

इसलिये महेश्वर है।

आत्मा महेश्वर है। वह सबका आत्मा होनेके

वह परमात्मा है। अविद्याद्वारा प्रत्यक् आत्मारूप

कारण और स्वतन्त्र होनेके कारण महान् ईश्वर है,

माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपर्यन्त (आत्मशब्दवाच्य

महेश्वरः सर्वात्मत्वात् स्वतन्त्रत्वात् च महान्

ईश्वरः च इति महेश्वरः। परमात्मा देहादीनां बुद्ध्यन्तानां प्रत्यगात्म-

त्वेन कल्पितानाम् अविद्यया परम उपद्रष्ट-

त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा।

'सोऽन्तः परमात्मा**' इति अनेन शब्देन** च

अपि उक्तः कथितः श्रुतौ। क्र असौ, अस्मिन् देहे पुरुषः परः अव्यक्तात्।

'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' **इति यो** 

वक्ष्यमाणः 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' इति उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहतः च॥ २२॥

तम् एवं यथोक्तलक्षणम् आत्मानम्—

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥२३॥

य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षाद् अहम् इति प्रकृतिं च यथोक्ताम् अविद्यालक्षणां

गुणैः स्वविकारैः सह निवर्तिताम् अभावम्

आपादितां विद्या। सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्तमानः अपि स भूयः पुनः पतिते अस्मिन् विद्वच्छरीरे देहान्तराय न

अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति

इत्यर्थः ।

पदार्थ) हैं। उन सबसे उपद्रष्टा आदि लक्षणोंवाला आत्मा परम (श्रेष्ठ) है—इसलिये वह परमात्मा है।

श्रुतिमें भी 'वह भीतर व्यापक परमात्मा है' इन शब्दोंसे उसका वर्णन किया गया है। ऐसा आत्मा कहाँ है; वह अव्यक्तसे पर पुरुष इसी शरीरमें है जो कि 'उत्तम: पुरुषस्त्वन्य:

परमात्मेत्युदाहृतः ' इस प्रकार आगे कहा जायगा और जो 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' इस प्रकार पहले कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याख्या करके उपसंहार

किया गया है॥ २२॥

इस प्रकार उस उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको—

उस पुरुषको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे अर्थात् साक्षात् आत्मभावसे कि 'यही मैं हूँ'

हुई जानता है।

वह सब प्रकारसे वर्तता हुआ भी, इस

इस प्रकार जानता है और उपर्युक्त अविद्यारूप प्रकृतिको भी, अपने विकाररूप गुणोंके सहित, विद्याद्वारा निवृत्त की हुई-अभावको प्राप्त की

विद्वत्-शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें

जन्म नहीं लेता अर्थात् दूसरे शरीरको ग्रहण नहीं

करता।

\* श्रीमद्भगवदीता \* ३३८ अपिशब्दात् किम् वक्तव्यं स्ववृत्तस्थो न 'अपि' शब्दसे यह अभिप्राय है कि अपने

जायते इति अभिप्राय:। ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं पुन-

र्जन्माभाव उक्तः तथापि प्राग् ज्ञानोत्पत्तेः कृतानां कर्मणाम् उत्तरकालभाविनां च यानि

च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलम् अदत्त्वा नाशो न युक्त इति स्यु: त्रीणि

जन्मानि। कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति यथा फले

प्रवृत्तानाम् आरब्धजन्मनां कर्मणाम्। न च कर्मणां विशेष: अवगम्यते। तस्मात् त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि आरभेरन् संहतानि

वा सर्वाणि एकं जन्म आरभेरन्। अन्यथा कृतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास-प्रसङ्गः शास्त्रानर्थक्यं च स्याद् इति अत

इदम् अयुक्तम् उक्तं न स भूयः अभिजायते इति।

न 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि' (मु० उ० २। २। ८) 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मृ० उ० ३। २। ९) 'तस्य तावदेव चिरम्' (छा० उ० ६। १४। २) 'इषीकातूलवत् सर्वाणि कर्माणि प्रद्यन्ते'

(छा० उ० ५। २४। ३) इत्यादिश्रुतिशतेभ्य इह अपि च उक्तः 'यथैधांसि' इत्यादिना

उक्तो विदुषः सर्वकर्मदाहः। सर्वकर्मदाहो वक्ष्यति च।

पू० - यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् पुनर्जन्मका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात् किये जानेवाले और अनेक भूतपूर्व जन्मोंमें किये हुए जो कर्म हैं,

वर्णाश्रमधर्मके अनुकूल बर्तनेवाला पुनः उत्पन्न नहीं

फल प्रदान किये बिना उनका नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अत: (ज्ञान प्राप्त होनेके बाद भी) तीन जन्म और होने चाहिये। अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं, उनमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके लिये

होता, इसमें तो कहना ही क्या है?

प्रवृत्त हुए जन्मारम्भ करनेवाले प्रारब्ध कर्मोंके समान ही किये हुए अन्य कर्मोंका भी (बिना फल दिये) नाश (मानना) उचित नहीं, सुतरां तीनों प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्भ करेंगे अथवा सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्भ करेंगे (ऐसा मानना चाहिये)। नहीं तो किये हुए कर्मींका (बिना फल दिये)

अत: यह कहना कि 'वह फिर जन्म नहीं लेता' ठीक नहीं है। उ० — यह बात नहीं; क्योंकि 'इसके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं' 'ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है' 'उसके (मोक्षमें) तभीतककी देर है' 'अग्निमें तृणके अग्रभागकी भाँति उसके समस्त कर्म

भस्म हो जाते हैं' इत्यादि सैकडों श्रुतियोंद्वारा विद्वानुके

नाश माननेसे. सर्वत्र अविश्वासका प्रसंग आ

जायगा और शास्त्रकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी।

सब कर्मोंका दाह होना कहा गया है। यहाँ गीताशास्त्रमें भी 'यथैधांसि' इत्यादि श्लोकमें समस्त कर्मोंका दाह कहा गया है और आगे भी कहेंगे। युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है; क्योंकि अविद्या,

उपपत्तेः च। अविद्याकामक्लेशबीज-कामना आदि क्लेशरूप बीजोंसे युक्त हुए ही कारणरूप निमित्तानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्करम् आरभन्ते। कर्म अन्य जन्मरूप अंकुरका आरम्भ किया करते हैं।

यहाँ गीताशास्त्रमें भी भगवान्ने जगह-जगह

इह अपि च साहंकाराभिसन्धीनि कर्माणि फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र

भगवता उक्तम्। 'बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति

पुन: । ज्ञानदग्धस्तथा क्लेशैर्नात्मा सम्पद्यते पुन: '— इति च।

अस्तु तावद् ज्ञानोत्पत्त्युत्तरकालकृतानां कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात्। न

तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्कृतानाम् अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः। न, 'सर्वकर्माणि' इति विशेषणात्।

ज्ञानोत्तरकालभाविनाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत्।

न, सङ्कोचे कारणानुपपत्तेः। यत् तु उक्तं यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न क्षीयन्ते

लिये प्रवृत्त हुए प्रारब्धकर्म नष्ट नहीं होते, वैसे ही

कथम्, तेषां मुक्तेषुवत् प्रवृत्तफलत्वात्। यथा पूर्वं लक्ष्यवेधाय मुक्त इषुः धनुषो लक्ष्यवेधोत्तरकालम् अपि आरब्धवेगक्षयात्

फलदानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम् अपि कर्मणा क्षयो न युक्त इति। तद् असत्।

पतनेन एव निवर्तते एवं शरीरारम्भकं कर्म शरीरस्थितिप्रयोजने निवृत्ते अपि आसंस्कार-

वेगक्षयात् पूर्ववद् वर्तते एव।

फलका आरम्भ करनेवाले होते हैं, अन्य नहीं। तथा 'जैसे अग्निमें दग्ध हुए बीज फिर नहीं उगते, वैसे ही ज्ञानसे दग्ध हुए क्लेशोंद्वारा आत्मा पुन: शरीर ग्रहण नहीं करता' ऐसा भी (शास्त्रोंका वचन है)।

कहा है कि अहंकार और फलाकाङ्क्षायुक्त कर्म ही

प्०-ज्ञान होनेके पश्चात् किये हुए कर्मींका ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है; क्योंकि वे ज्ञानके साथ होते हैं। परंतु इस जन्ममें ज्ञान उत्पन्न होनेसे पहले

किये हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मोंमें किये हुए कर्मोंका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं। उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि 'सारे कर्म (दग्ध हो जाते हैं)' ऐसा विशेषण दिया गया है।

सब कर्मोंका ही (ज्ञानद्वारा दाह होता है तो?) उ०-यह बात नहीं है। क्योंकि (इस प्रकारके) संकोचका (कोई) कारण नहीं सिद्ध होता। तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान जन्मका आरम्भ करनेवाले, फल देनेके

प्०-यदि ऐसा मानें कि ज्ञानके पश्चात् होनेवाले

जिनका फल आरम्भ नहीं हुआ है, उन कर्मोंका भी नाश (मानना) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि वे प्रारब्धकर्म छोड़े हुए बाणकी भाँति फल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिये (उनका फल अवश्य होता है, पर अन्यका नहीं)। जैसे पहले

लक्ष्यका वेध करनेके लिये धनुषसे छोडा हुआ बाण, लक्ष्यवेध हो जानेके पश्चात् भी आरम्भ हुए वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्त होता है, वैसे ही शरीरका आरम्भ करनेवाले प्रारब्धकर्म भी, शरीर-

स्थितिरूप प्रयोजनके निवृत्त हो जानेपर भी, जबतक संस्कारोंका वेग क्षय नहीं हो जाता, तबतक पहलेकी भाँति वर्तते ही रहते हैं।

अनारब्धफलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थानि एव

इति पतिते अस्मिन् विद्वच्छरीरे 'न स भूयोऽभिजायते ' इति युक्तम् एव उक्तम् इति

सिद्धम्॥ २३॥ अत्र आत्मदर्शने उपायविकल्पा इमे ध्यानादय

उच्यन्ते—

ज्ञानेन निर्बीजीक्रियन्ते।

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति अन्ये साङ्ख्येन योगेन ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः

श्रोत्रादीनि करणानि मनिस उपसंहृत्य मनः च प्रत्यक् चेतियतिर एकाग्रतया यत् चिन्तनं तद्

ध्यानम्। तथा 'ध्यायतीव बकः' 'ध्यायतीव पृथिवी ध्यायन्तीव पर्वताः' (छा० उ० ७। ६।

१) इति उपमोपादानात् तैलधारावत् सन्ततः अविच्छिन्नप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मिन बुद्धौ पश्यन्ति आत्मानं प्रत्यक् चेतनम् आत्मना

ध्यानसंस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद् योगिनः। अन्ये साङ्ख्येन योगेन **साङ्ख्यं नाम**— इमे सत्त्वरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या

अहं तेभ्यः अन्यः तद्व्यापारसाक्षिभूतो

नित्यो गुणविलक्षण आत्मा इति चिन्तनम् एष

साङ्ख्यो योगः तेन पश्यन्ति आत्मानम् आत्मना

इति वर्तते।

सकता है, वैसे ही जिन कर्मोंके फलका आरम्भ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा निर्बीज किये जा सकते हैं। अतः इस विद्वत्-शरीरके गिरनेके पीछे 'वह

फिर उत्पन्न नहीं होता' यह कहना उचित ही है, यह बात सिद्ध हुई॥ २३॥

यहाँ आत्मदर्शनके विषयमें ये ध्यान आदि भिन्न-

भिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं—

केचिदात्मानमात्मना।

कर्मयोगेन चापरे॥ २४॥ शब्दादि विषयोंसे श्रोत्रादि इन्द्रियोंको हटाकर

उनका मनमें निरोध करके और मनको अन्तरात्मामें (निरोध करके) जो एकाग्रभावसे चिन्तन करते रहना

है, उसका नाम ध्यान है। तथा 'जैसे बगुला ध्यान

करनेका नाम ध्यान है, उस ध्यानद्वारा कितने ही

करता है' 'जैसे पृथिवी ध्यान करती है' 'जैसे पर्वत ध्यान करते हैं' इत्यादि उपमा दी जानेके कारण तैलधाराकी भाँति निरन्तर अविच्छिन्नभावसे चिन्तन

योगीलोग आत्मामें - बुद्धिमें, आत्माको यानी प्रत्यक् चेतनको आत्मासे-ध्यानाभ्यासद्वारा शुद्ध अन्त:करणसे—देखते हैं।

अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके द्वारा (देखते हैं)—'सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण मुझसे देखे जानेवाले हैं और मैं उनसे भिन्न उनके व्यापारका

साक्षी, उन गुणोंसे विलक्षण और नित्य (चेतन) आत्मा हूँ इस प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य है, यही योग है, ऐसे सांख्ययोगके द्वारा—'आत्मामें

आत्माको देखते हैं।'

देखते हैं)॥ २४॥

अपर

योगीजन कर्मयोगके

ईश्वरापणबुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेष्टाका नाम कर्म है,

वहीं योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग कहा जाता है, उस कर्मयोगके द्वारा अन्त:करणकी

शुद्धि और ज्ञानप्राप्तिके क्रमसे (आत्मामें आत्माको

अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्त विकल्पोंमेंसे

किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्त्वको न जानते

हुए अन्य आचार्योंसे सुनकर—उनकी ऐसी आज्ञा

पाकर कि 'तुम इसीका चिन्तन किया करो।' उपासना

जिनके मतमें श्रवण करना ही मोक्षमार्गसम्बन्धी

प्रवृत्तिमें परम आश्रय-गित, परम साधन है, ऐसे केवल अन्य आचार्योंके उपदेशको ही प्रमाण माननेवाले.

वे केवल सुननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात्

फिर प्रमाण करनेमें जो स्वतन्त्र हैं वे विवेकी

करते हैं - श्रद्धापूर्वक चिन्तन करते हैं।

कर्मयोगेन कर्म एव योग ईश्वरार्पणबुद्ध्या अनुष्ठीयमानं घटनरूपं योगार्थत्वाद् योग

उच्यते गुणतः तेन सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्ति-

द्वारेण च अपरे॥ २४॥

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते।

चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

अन्ये तु एषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एवं

यथोक्तम् आत्मानम् अजानन्तः अन्येभ्य

आचार्येभ्यः श्रुत्वा इदम् एव चिन्तयत इति उक्ता उपासते श्रद्धानाः सन्तः चिन्तयन्ति।

ते अपि च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति एव मृत्युं मृत्युयुक्तं संसारम् इति एतत्। श्रुतिपरायणाः श्रुतिः श्रवणं परम् अयनं गमनं

मोक्षमार्गप्रवृत्तौ परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः

स्वयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी मृत्युको यानी केवलपरोपदेशप्रमाणाः स्वयं विवेकरहिता इति अभिप्राय:। मृत्युयुक्त संसारको नि:सन्देह पार कर जाते हैं। किमु वक्तव्यं प्रमाणं प्रति स्वतन्त्रा विवेकिनो पुरुष मृत्युयुक्त संसारसे तर जाते हैं, इसमें तो कहना

क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनं।

'यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते' **इति उक्तम् तत् कस्माद्** हेतो: इति तद्धेतुप्रदर्शनार्थं श्लोक आरभ्यते—

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि

मृत्युम् अतितरन्ति इति अभिप्रायः॥ २५॥

ही क्या है? यह अभिप्राय है॥ २५॥

क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्षका साधन है, यह बात 'यन्ज्ञात्वामृतमश्नुते' इस वाक्यसे

कही, परंतु वह ज्ञान किस कारणसे मोक्षका साधन है ? उस कारणको दिखानेके लिये यह श्लोक आरम्भ किया जाता है—

यावत्पञ्जायते किञ्चित्पत्त्वं स्थावरजङ्गमम्। भरतर्षभ॥ २६॥

यावद् यत् किञ्चित् सञ्जायते समुत्पद्यते हे भरतश्रेष्ठ! जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है? सत्त्वं वस्तु किम् अविशेषेण इति आह इसपर कहते हैं कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर स्थावरजङ्गमं स्थावरं जङ्गमं च क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब क्षेत्र और संयोगात् तद् जायते इति एवं विद्धि जानीहि हे क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस प्रकार तू भरतर्षभ। जान। कः पुनः अयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगः अभिप्रेतः। प्०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे क्या अभिप्राय है? क्योंकि क्षेत्रज्ञ, आकाशके समान न तावद् रज्ज्वा इव घटस्य अवयवसंश्लेष-अवयवरहित है, इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सीसे द्वारकः सम्बन्धविशेषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य घडेके सम्बन्धकी भाँति, अवयवोंके संसर्गसे होनेवाला सम्बन्धरूप संयोग नहीं हो सकता। वैसे ही आपसमें सम्भवति आकाशवद् निरवयवत्वात्। न अपि एक-दूसरेका कार्य-कारण-भाव न होनेसे सृत और समवायलक्षणः तन्तुपटयोः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः कपडेकी भाँति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका समवाय-सम्बन्धरूप इतरेतरकार्यकारणभावानभ्युपगमाद् इति। संयोग भी नहीं बन सकता। उच्यते, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विषयविषयिणोः उ० — बताया जाता है, (सुनो)। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न स्वभाववाले हैं. भिन्नस्वभावयोः इतरेतरतद्धर्माध्यासलक्षणः उनका, अन्यमें अन्यके धर्मोंका अध्यासरूप संयोग है, यह संयोग रज्जू और सीप आदिमें उनके स्वरूपसम्बन्धी संयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपविवेकाभावनिबन्धनः। ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित सर्प और चाँदी आदिके रजुश्क्तिकादीनां तद्विवेकज्ञानाभावाद् संयोगकी भाँति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके वास्तविक स्वरूपको अध्यारोपितसर्परजतादिसंयोगवत्। न जाननेके कारण है। सः अयम् अध्यासस्वरूपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो ऐसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग मिथ्या ज्ञान है। मिथ्याज्ञानलक्षण:। यथाशास्त्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणभेदपरिज्ञानपूर्वकं जो पुरुष शास्त्रोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके लक्षण और भेदको जानकर पहले जिसका स्वरूप दिखलाया प्राग्दर्शितरूपात् क्षेत्राद् मुझाद् एव इषीकां गया है, उस क्षेत्रसे मूँजमेंसे सींक अलग करनेकी भाँति यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञ प्रविभज्य पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त क्षेत्रज्ञको अलग करके देखता है अर्थात् उस ज्ञेयस्वरूप क्षेत्रज्ञको 'न सत्तन्नासदुच्यते' सत्तन्नासदुच्यते ' इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेषं इस वाक्यानुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओंसे अतीत

ब्रह्मस्वरूपसे देख लेता है।

तथा जो क्षेत्रको मायासे रचे हुए हाथी, स्वप्नमें देखी

हुई वस्तु या गन्धर्वनगर आदिकी भाँति 'यह वास्तवमें

नहीं है तो भी सत्की भाँति प्रतीत होता है', ऐसे

\* श्रीमद्भगवदीता \*

382

ज्ञेयं ब्रह्मस्वरूपेण यः पश्यति।

क्षेत्रं च मायानिर्मितहस्तिस्वप्नदृष्टवस्तु-

गन्धर्वनगरादिवद् असद् एव सद् इव

जाता है।

निश्चयपूर्वक जान लेता है, उसका मिथ्याज्ञान

उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो

हो जानेपर 'य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणै: सह'

इस श्लोकसे जो यह कहा गया है कि 'विद्वान पुन:

उत्पन्न नहीं होता' सो युक्तियुक्त ही है॥ २६॥

पुनर्जन्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अभाव

'न स भूयोऽभिजायते' इस कथनसे पूर्णज्ञानका

फल, अविद्या आदि संसारके बीजोंकी निवृत्तिद्वारा

पुनर्जन्मका अभाव बतलाया गया तथा अविद्याजनित

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको जन्मका कारण बतलाया

गया। इसलिये उस अविद्याको निवृत्ति करनेवाला पूर्ण

ज्ञान, यद्यपि पहले कहा जा चुका है तो भी दूसरे

(जो पुरुष) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त

शब्दोंमें फिर कहा जाता है-

अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानो यः तस्य यथोक्तसम्यग्दर्शनविरोधाद् अपगच्छति मिथ्याज्ञानम्।

तस्य जन्महेतोः अपगमात्; 'य एवं वेति

पुरुषं प्रकृतिं च गुणै: सह' इत्यनेन विद्वान् भूयो

न अभिजायते इति यद् उक्तं तद् उपपन्नम् उक्तम्॥ २६॥

'न स भूयोऽभिजायते' **इति सम्यग्दर्शन**-फलम् अविद्यादिसंसारबीजनिवृत्तिद्वारेण

उक्तः। जन्मकारणं जन्माभाव अविद्यानिमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग उक्तः। अतः तस्या अविद्याया निवर्तकं सम्यग्दर्शनम् उक्तम्

अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते— समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ २७॥ समं निर्विशेषं तिष्ठन्तं स्थितिं कुर्वन्तं क्र

सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु कं परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वरः तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्।

तानि विशिनष्टि विनश्यत्सु इति। तं च परमेश्वरम् अविनश्यन्तम् इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यन्तवैलक्षण्यप्रदर्शनार्थम्।

कथम्— सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणो भावविकारो मूलम्, जन्मोत्तरभाविनः अन्ये सर्वे

भावविकारा विनाशान्ताः । विनाशात्परो न कश्चिद्

अस्ति भावविकारो भावाभावात् सति हि धर्मिणि

धर्मा भवन्ति।

प्राणियोंमें समभावसे स्थित—(व्याप्त) हुए परमेश्वरको अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्माकी अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको

सब भूतोंमें समभावसे स्थित देखता है। यहाँ भूतोंसे परमेश्वरकी अत्यन्त विलक्षणता

दिखलानेके निमित्त भूतोंके लिये विनाशशील और परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं। प्०-इससे परमेश्वरकी विलक्षणता कैसे सिद्ध

होती है? उ०-सभी भावविकारोंका जन्मरूप, भावविकार

मूल है। अन्य सब भावविकार जन्मके पीछे होनेवाले और विनाशमें समाप्त होनेवाले हैं। भावका अभाव हो जानेके कारण विनाशके पश्चात् कोई भी भावविकार

नहीं रहता, क्योंकि धर्मीके रहते ही धर्म रहते हैं।

यथा तिमिरदृष्टिः अनेकं चन्द्रं पश्यति तम्

अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यति इति, तथा एव इह अपि एकम् अविभक्तं

यथोक्तम् आत्मानं यः पश्यति स विभक्ताने-कात्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते, स एव पश्यति इति।

इतरे पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति विपरीत-

दर्शित्वाद् अनेकचन्द्रदर्शिवद् इत्यर्थः॥ २७॥

यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोक आरभ्यते

देखनेवालेकी भाँति विपरीत भावसे देखनेवाले होनेके

कारण, देखते हुए भी वास्तवमें नहीं देखते॥ २७॥

जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है।

अनेक चन्द्रमाओंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक

चन्द्र देखनेवालेकी यह विशेषता बतलायी जाती है

कि वही ठीक देखता है। वैसे ही यहाँ भी जो

आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे विभागरहित एक देखता

है, उसकी अलग-अलग अनेक आत्मा देखनेवाले

विपरीतदर्शियोंकी अपेक्षा यह विशेषता बतलायी

अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चन्द्र

उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानका फल बतलाकर उसकी स्तुति करनी चाहिये। इसलिये यह श्लोक आरम्भ किया जाता है—

समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥ २८॥

समं पश्यन् उपलभमानो हि यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितम् ईश्वरम् अतीतानन्तरश्लोकोक्तलक्षणम् इत्यर्थः।

समं पश्यन् किं न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना स्वेन एव स्वम् आत्मानं ततः तद्

अहिंसनाद् याति परां प्रकृष्टां गतिं मोक्षाख्याम्।

नन् न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम् आत्मानं हिनस्ति कथम् उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति।

यथा न पृथिव्याम् अग्निः चेतव्यो न अन्तरिक्षे इत्यादि।

न एष दोषः अज्ञानाम् आत्मतिरस्कर-णोपपत्तेः। सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद्

अपरोक्षाद् आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम्

आत्मत्वेन परिगृह्य तम् अपि धर्माधर्मौ कृत्वा उपात्तम् आत्मानं हत्वा, अन्यम् आत्मानम् उपादत्ते नवम्, तं च एवं हत्वा अन्यम्, एवं तम् अपि

हत्वा अन्यम् इति एवम् उपात्तम् उपात्तम् आत्मानं हन्ति इति आत्महा सर्वः अज्ञः। यः तु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा

अविद्यया हत इव विद्यमानफलाभावाद् इति सर्वे आत्महन एव अविद्वांस:। यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति

इत्यर्थः॥ २८॥

गये हैं, उस (परमेश्वर)-को सर्वत्र समान भावसे देखनेवाला पुरुष स्वयं-अपने-आप अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिये अर्थात् अपनी हिंसा न करनेके कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

ईश्वरको अर्थात् ऊपरके श्लोकमें जिसके लक्षण बतलाये

क्योंकि सर्वत्र—सब भूतोंमें समभावसे स्थित हुए

प्०-कोई भी प्राणी स्वयं अपनी हिंसा नहीं करता फिर यह अप्राप्तका निषेध क्यों किया जाता है कि 'वह अपनी हिंसा नहीं करता; जैसे कोई कहे कि पृथ्वीपर और अन्तरिक्षमें अग्नि नहीं जलानी चाहिये\*।'

उ० — यह दोष नहीं है; क्योंकि अज्ञानियोंसे स्वयं अपना तिरस्कार करना बन सकता है। सभी अज्ञानी अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्—प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म

(शरीररूप) आत्माका नाश करके दूसरे नये (शरीररूप) आत्माको प्राप्त करते हैं। फिर उसका भी इसी प्रकार नाश करके अन्यको और उसका भी वैसे ही नाश करके (पुनः) अन्यको पाते रहते हैं। इस प्रकार बारंबार शरीररूप आत्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा

करते जाते हैं, अत: सभी अज्ञानी आत्महत्यारे हैं।

और अधर्मका आचरण कर, उस प्राप्त किये हुए

जो वास्तवमें आत्मा है वह भी अविद्याद्वारा ( अज्ञात होनेके कारण) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है; क्योंकि उनके लिये उसका विद्यमान फल भी नहीं होता। सुतरां सभी अविद्वान् आत्माकी हिंसा करनेवाले ही हैं। परंतु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आत्मस्वरूपको

अपना नाश नहीं करता है। इस लिये वह परमगति प्राप्त कर लेता है अर्थात् उसे पहले बताया हुआ (परम गतिरूप) फल प्राप्त होता है॥ २८॥

जाननेवाला है, वह दोनों प्रकारसे ही अपने द्वारा

<sup>\*</sup> यहाँ पृथ्वीपर अग्नि जलानेका निषेध करना तो इसलिये अयुक्त है कि यदि पृथ्वीपर अग्नि न जलायी जाय तो कहाँ जलायी जाय? और अन्तरिक्षमें जलानेका निषेध इसलिये ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जलायी ही नहीं जा सकती।

\* श्रीमद्भगवदीता \* ३४६ सर्वभृतस्थम् ईशं समं पश्यन् न हिनस्ति यह जो कहा कि ईश्वरको सब भूतोंमें सम भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा आत्माका नाश आत्मना आत्मानम् इति उक्तं तद् अनुपपन्नं नहीं करता, यह युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि अपने

स्वगुणकर्मवैलक्षण्यभेदभिन्नेषु आत्मसु इति एतद् आशङ्क्य आह—

इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी शंका करके कहते हैं—

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। पश्यति तथात्मानमकर्तारं स

प्रकृत्या प्रकृतिः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' (श्वे० उ० ४। १०) इति मन्त्रवर्णात् तया प्रकृत्या एव च न

अन्येन महदादिकार्यकरणाकारपरिणतया कर्माणि वाइमनःकायारभ्याणि क्रियमाणानि निर्वर्त्यमानानि सर्वशः सर्वप्रकारैः यः पश्यति उपलभते।

तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम् अकर्तारं सर्वोपाधि-विवर्जितं पश्यति स परमार्थदर्शी इति अभिप्रायः। निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्य इव

भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यर्थः॥ २९॥ नहीं हो सकता। यह अभिप्राय है॥ २९॥

पुनरिप तद् एव सम्यग्दर्शनं शब्दान्तरेण | प्रपञ्जयति— भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। यदा

यदा यरिमन् काले भूतपृथग्भावं भूतानां पृथग्भावं पृथक्त्वम् एकस्थम् एकस्मिन् आत्मनि स्थितम् एकस्थम् अनुपश्यति शास्त्राचार्योपदेशतो

पश्यति॥ २९॥ **'मायाको प्रकृति समझना चाहिये'** इत्यादि मन्त्रोंके अनुसार भगवान्की त्रिगुणात्मिका मायाका

गुण और कर्मींकी विलक्षणतासे विभिन्न हुए जीवोंमें

नाम प्रकृति है, जो कि महत्तत्त्व आदि कार्य-करणके आकारमें परिणत है; उस प्रकृतिद्वारा ही मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म. सब प्रकारसे सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस प्रकार जो देखता है।

तथा आत्माको—क्षेत्रज्ञको जो समस्त उपाधियोंसे रहित अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात् वही परमार्थदर्शी है; क्योंकि आकाशकी भाँति निर्गुण और विशेषतारहित अकर्ता आत्मामें, भेदभावका होना प्रमाणित

फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे | व्याख्या करते हैं—

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥३०॥

जिस समय (यह विद्वान्) भूतोंके अलग-अलग भावोंको—भूतोंकी पृथक्ताको, एक आत्मामें ही स्थित देखता है अर्थात् शास्त्र और आचार्यके

मत्वा आत्मप्रत्यक्षत्वेन पश्यति 'आत्मैवेदं सर्वम्' उपदेशसे मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षभावसे देखता है कि 'यह सब कुछ आत्मा ही है।' (छा० उ० ७। २५। २) इति।

तथा उस आत्मासे ही सारा विस्तार—सबकी

उत्पत्ति-विकास देखता है अर्थात् जिस समय

'आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ही आशा, आत्मासे ही

तत एव च तस्माद् एव च विस्तारम् उत्पत्तिं

उ० ७। २६। १) **इति एवम् आदिप्रकारैः** 

विस्तारं यदा पश्यति ब्रह्म सम्पद्यते ब्रह्म एव

भवति तदा तिस्मन् काले इत्यर्थः॥ ३०॥

विकासम् 'आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः

स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप

संकल्प, आत्मासे ही आकाश, आत्मासे ही तेज, आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नम्' (छा०

\* शांकरभाष्य अध्याय १३\*

आत्मासे ही जल, आत्मासे ही अन्न, आत्मासे ही सबका प्रकट और लीन होना' इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ देखने लगता है;

उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है—ब्रह्मरूप ही

हो जाता है॥ ३०॥

शंका होनेपर यह कहा जाता है—

जानेसे, उसका उन सबके दोषोंसे सम्बन्ध होगा, ऐसी

आदि कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण

न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके भावका

नाम अनादित्व है यह परमात्मा अनादि होनेके कारण अव्यय है; क्योंकि जो वस्तु आदिमान् होती है, वही

अपने स्वरूपसे क्षीण होती है। किंतु यह परमात्मा

अनादि है, इसलिये अवयवरहित है। अतः इसका

एक ही आत्मा सब शरीरोंका आत्मा माना

एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोषसम्बन्धे । प्राप्ते इदम् उच्यते—

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३१॥ अनादित्वाद् अनादेः भावः अनादित्वम् ।

आदिः कारणं तद् यस्य न अस्ति तद् अनादिः। यद् हि आदिमत् तत् स्वेन आत्मना व्येति अयं तु अनादित्वाद् निरवयव इति

कृत्वा न व्येति। तथा निर्गुणत्वात् सगुणो हि गुणव्ययाद् व्येति अयं तु निर्गुणत्वाद् न व्येति इति

परमात्मा अयम् अव्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्ययः। यत एवम् अतः शरीरस्थः अपि शरीरेष् आत्मन उपलब्धिः भवति इति शरीरस्थ उच्यते तथा न करोति। तदकरणाद् एव

तत्फलेन न लिप्यते।

क्षय नहीं होता। तथा निर्गुण होनेके कारण भी यह अव्यय है; क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुणोंके क्षयसे क्षय होता है। परंतु यह (आत्मा) गुणरहित

है, अत: इसका क्षय नहीं होता। सुतरां यह परमात्मा

अव्यय है, अर्थात् इसका व्यय नहीं होता। ऐसा होनेके कारण यह आत्मा शरीरमें स्थित हुआ भी-शरीरमें रहता हुआ भी कुछ नहीं करता है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फलसे भी

लिप्त नहीं होता है। आत्माकी शरीरमें प्रतीति होती है, इसलिये शरीरमें स्थित कहा जाता है।

\* श्रीमद्भगवदीता \* 386 यो हि कर्ता स कर्मफलेन लिप्यते अयं तु क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्मोंके फलसे लिप्त होता है। परंतु यह अकर्ता है, इसलिये फलसे अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते इत्यर्थ:। लिप्त नहीं होता, यह अभिप्राय है। कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि प्०-तो फिर शरीरोंमें ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके फलसे लिप्त होता है ? यदि यह तावद् अन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते च मान लिया जाय कि परमात्मासे भिन्न कोई शरीरी कर्म करता है और उसके फलसे लिप्त होता है तब तो तत इदम् अनुपपन्नम् उक्तं क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वम् 'क्षेत्रज्ञं **'क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही जान'** इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ और चापि मां विद्धि' इत्यादि। ईश्वरकी एकता कही है, वह अयुक्त ठहरेगी। अथ न अस्ति ईश्वराद् अन्यो देही कः यदि यह माना जाय कि ईश्वरसे पृथक् अन्य कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये. फिर कौन करता करोति लिप्यते च इति वाच्यं परो वा नास्ति और लिप्त होता है ? अथवा यह कह देना चाहिये कि इति। (इन सबसे) पर कोई ईश्वर ही नहीं है। सर्वथा दुर्विज्ञेयं दुर्वाच्यं च इति भगवत्प्रोक्तम् (बात तो यह है कि) भगवान्द्वारा कहा हुआ यह उपनिषद्रूप दर्शन सर्वथा दुर्विज्ञेय और दुर्वाच्य औपनिषदं दर्शनं परित्यक्तं वैशेषिकैः है, इसीलिये वैशेषिक, सांख्य, जैन और बौद्ध-साङ्ख्यार्हतबौद्धैः च। मतावलम्बियोंद्वारा यह छोड दिया गया है। तत्र अयं परिहारो भगवता स्वेन एव उक्तः **उ**0 — इसका उत्तर 'स्वभाव ही वर्तता है' ऐसा कहकर भगवानुने स्वयं ही दे दिया है; क्योंकि

'स्वभावस्तु प्रवर्तते' **इति। अविद्यामात्रस्वभावो** हि करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न त्

परमार्थत एकस्मिन् परमात्मिन तद् अस्ति। अत एतस्मिन् परमार्थसाङ्ख्यदर्शने

स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरिव्राजकानां

तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां कर्माधिकारो न अस्ति इति तत्र तत्र दर्शितं भगवता॥ ३१॥

देहे तथात्मा

है,कर्मोंमें अधिकार नहीं है—यह बात जगह-जगह भगवानुद्वारा दिखलायी गयी है॥ ३१॥ किम् इव न करोति न लिप्यते इति अत्र |

आदि) नहीं हैं।

परमात्मा किसीकी भाँति न करता है और न लिप्त होता है ? इसपर यहाँ दृष्टान्त कहते हैं— सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते।

नोपलिप्यते॥ ३२॥

अविद्यामात्र स्वभाववाला ही करता है और लिप्त होता है, इसीसे यह व्यवहार चल रहा है। वास्तवमें

अद्वितीय परमात्मामें वे ('कर्तापन' और 'लिप्त होना'

ज्ञाननिष्ठ, परमहंस परिव्राजक संन्यासियोंका जिन्होंने

अविद्याकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर दिया

सुतरां इस वास्तविक ज्ञानदर्शनमें स्थित हुए

दृष्टान्तम् आह— यथा सर्वगतं सर्वत्रावस्थितो

यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत् सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मभावाद् आकाशं खं न उपलिप्यते न सम्बध्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते॥ ३२॥

कारण लिप्त नहीं होता—सम्बन्धयुक्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सर्वत्र स्थित रहता हुआ भी (उसके गुण-दोषोंसे) लिप्त नहीं होता॥ ३२॥

जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म होनेके

तथा—

किं च—

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्त्रं लोकिममं रिवः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्त्रं प्रकाशयति भारत॥३३॥

यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्स्रं

लोकम् इमं रविः सविता आदित्यः तथा तद्वद् महाभूतादिधृत्यन्तं क्षेत्रम् एकः सन् प्रकाशयति

कः क्षेत्री परमात्मा इत्यर्थः। रविदुष्टान्तः अत्र आत्मन उभयार्थः अपि

भवति रविवत् सर्वक्षेत्रेषु एक आत्मा अलेपकः

च इति॥ ३३॥

समस्ताध्यायार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोकः—

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं भ्तप्रकृतिमोक्षं च ये

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः यथाव्याख्यातयोः एवं यथा-प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम् इतरेतरवैलक्षण्यविशेषं ज्ञानचक्षुषा शास्त्राचार्योपदेशजनितम् आत्म-

प्रत्ययिकज्ञानं चक्षुः तेन ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति-मोक्षं च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा अव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृतेः मोक्षणम् अभावगमनं च ये विदुः विजानन्ति यान्ति गच्छन्ति ते परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म न पुनः देहम्

जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित

करता है, वैसे ही महाभूतोंसे लेकर धृतिपर्यन्त बतलाये हुए समस्त क्षेत्रको वह एक होते हुए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है? क्षेत्रज्ञ—परमात्मा।

यहाँ आत्मामें सूर्यका दृष्टान्त दोनों प्रकारसे ही

घटता है, आत्मा सूर्यकी भाँति समस्त शरीरोंमें एक है और अलिप्त भी है॥ ३३॥

सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके लिये यह श्लोक (कहा जाता है)—

ज्ञानचक्षुषा। विदुर्यान्ति ते परम्॥ ३४॥

जो पुरुष शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न

आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोंद्वारा, पहले बतलाये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तरको—उनकी पारस्परिक विलक्षणताको इस पूर्वदर्शित प्रकारसे जान लेते हैं,

और वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्यारूप भूतोंकी प्रकृतिके मोक्षको, यानी उसका अभाव कर देनेको भी जानते हैं, वे परमार्थतत्त्वस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त हो जाते

हैं, पुनर्जन्म नहीं पाते॥ ३४॥ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि

आददते इत्यर्थ: ॥ ३४॥ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्याय:॥ १३॥

## चतुर्दशोऽध्याय:

इति उक्तं तत् कथम् इति तत्प्रदर्शनार्थं 'परं भूयः' इत्यादिः अध्याय आरभ्यते। अथवा ईश्वरपरतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः जगत्कारणत्वं न तु साङ्ख्यानाम् इव स्वतन्त्रयोः इति एवम् अर्थम्। प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु च सङ्गः संसारकारणम् इति उक्तं कस्मिन् गुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः

कथं वा ते बध्निन्त इति गुणेभ्यः च मोक्षणं कथं स्याद् मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम् इति एवम् अर्थं च—
श्रीभगवानुवाच—

श्रीभगवानुवाच— श्रीभगवान् बोले— परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्।

परं ज्ञानम् इति व्यवहितेन सम्बन्धः।

भूयः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृद् उक्तम् अपि प्रवक्ष्यामि। तत् च परं परवस्तु-

विषयत्वात्, किं तत्, ज्ञानं सर्वेषां ज्ञानानाम्

उत्तमम् **उत्तमफलत्वात्।** 

सर्वम् उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाद् उत्पद्यते | उत्पन्न होनेवाली सभी वस्तुएँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके

संयोगसे उत्पन्न होती हैं, यह बात कही गयी। सो वह किस प्रकारसे (उत्पन्न होती हैं?) यह दिखलानेके लिये 'परं भूय:' इत्यादि श्लोकोंवाले चतुर्दश अध्यायका

आरम्भ किया जाता है। अथवा ईश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ

अथवा ईश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत्के कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार स्वतन्त्रतासे

नहीं। यह बात दिखलानेके लिये (यह अध्याय आरम्भ किया जाता है)।

तथा जो यह कहा कि प्रकृतिमें स्थित होना और गुणविषयक आसक्ति—यही संसारका कारण है, सो किस गुणमें किस प्रकारसे आसक्ति होती है? गुण

कौन-से हैं ? वे कैसे बाँधते हैं ? गुणोंसे छुटकारा कैसे होता है ? तथा मुक्तका लक्षण क्या है ? यह सब बातें बतलानेके लिये भी इस अध्यायका आरम्भ किया

जाता है— श्रीभगवान् बोले—

पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम्। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥१॥

सम्बन्ध है।

समस्त ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानको अर्थात् जो पर वस्तुविषयक होनेसे परम है और उत्तम फलयुक्त होनेके कारण समस्त ज्ञानोंमें उत्तम है, उस परम

'परम्' इस पदका दूरस्थ 'ज्ञानम्' पदके साथ

उत्तम ज्ञानको, यद्यपि पहलेके सब अध्यायोंमें बार-बार कह आया हूँ, तो भी फिर भली प्रकार कहूँगा।

ज्ञानोंका ग्रहण है।

कहँगा)॥ १॥

नित्यता दिखलाते हैं—

यहाँ 'ज्ञानोंमेंसे' इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान-

वे यज्ञादिविषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं

साधनोंका ग्रहण नहीं है। किंतु यज्ञादि ज्ञेय वस्तुविषयक

हैं और यह (जो इस अध्यायमें बतलाया जाता है वह) मोक्षके लिये उपयुक्त है, इसलिये 'परम' और

'उत्तम' इन दोनों शब्दोंसे श्रोताकी बुद्धिमें रुचि उत्पन्न

संन्यासीजन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद मोक्षरूप

परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, (ऐसा परम ज्ञान

जिस ज्ञानको जानकर—पाकर सब मननशील

करनेके लिये इसकी स्तुति करते हैं।

ज्ञानानाम् इति न अमानित्वादीनां किं तर्हि

यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणाम् इति।

तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति

परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतृबुद्धिरुच्युत्पादना-

र्थम।

यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानम् ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः

सन्न्यासिनो मननशीलाः सर्वे परां सिद्धिं

मोक्षाख्याम् इतः अस्माद् देहबन्धनाद् ऊर्ध्वं

गताः प्राप्ताः॥ १॥

अस्याः च सिद्धेः ऐकान्तिकत्वं दर्शयति— | इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हुई) सिद्धिकी अव्यभिचारिता-

इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥

इदं ज्ञानं यथोक्तम् उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम् । अनुष्ठाय इति एतत्। मम परमेश्वरस्य साधर्म्यं

मत्स्वरूपताम् आगताः प्राप्ता इत्यर्थो न त् समानधर्मतां साधर्म्यं क्षेत्रज्ञेश्वरयोः भेदानभ्युपगमद् गीताशास्त्रे। फलवादः

अयं स्तुत्यर्थम् उच्यते। सर्गे अपि सृष्टिकाले अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रलये ब्रह्मणः

अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न आपद्यन्ते न च्यवन्ति इत्यर्थः॥ २॥

आह—

क्षेत्रज्ञका संयोग भूतोंका कारण है—

समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष

इस उपर्युक्त ज्ञानका भलीभाँति आश्रय लेकर

अर्थात् ज्ञानके साधनोंका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी

सृष्टिके उत्पत्तिकालमें भी फिर उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें - ब्रह्माके विनाशकालमें भी व्यथाको प्राप्त नहीं होते अर्थात् गिरते नहीं। यह फलका वर्णन

ज्ञानकी स्तृतिके लिये किया गया है। यहाँ 'साधर्म्य' का अर्थ 'समानधर्मता' नहीं है; क्योंकि गीताशास्त्रमें क्षेत्रज्ञ

और ईश्वरका भेद स्वीकार नहीं किया गया॥ २॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग ईंदृशो भूतकारणम् इति | अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और

मम योनिर्महद्भह्म तस्मिनार्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥३॥

महत्त्वाद् भरणात् च स्वविकाराणां महद् ब्रह्म इति योनिः एव विशिष्यते।

तस्मिन् महित ब्रह्मणि योनौ गर्भं हिरणय-

गर्भस्य जन्मनो बीजं सर्वभूतजन्मकारणं बीजं दधामि निक्षिपामि क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वयशक्तिमान्

ईश्वरः अहम् अविद्याकामकर्मोपाधिस्वरूपान्-विधायिनं क्षेत्रज्ञं क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः।

संभवः उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगभींत्पत्ति-द्वारेण ततः तस्माद् गर्भाधानाद् भवति हे द्वारा समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है॥ ३॥ भारत॥ ३॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः देविपतृमनुष्यपशुमुगादिसर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयो देहसंस्थानलक्षणा मूर्छिताङ्गावयवा मूर्तयः

सम्भवन्ति याः तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत् सर्वावस्थं योनिः कारणम् अहम् ईशो बीजप्रदो गर्भाधानस्य

कर्ता पिता॥ ४॥ के गुणाः कथं बधन्ति इति उच्यते—

सत्त्वं रजस्तम इति निबध्नन्ति महाबाहो

सत्त्वं रजः तम इति **एवं नामानः,** गुणा **इति** 

विकारोंको धारण करनेवाली होनेसे प्रकृति हो 'महद् ब्रह्म' इस विशेषणसे विशेषित की गयी है। उस महत् ब्रह्मरूप योनिमें, मैं-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृतिरूप शक्तियोंवाला ईश्वर, हिरण्यगर्भके

मुझ ईश्वरकी माया—त्रिगुणमयी प्रकृति, समस्त

भूतोंकी योनि अर्थात् कारण है। समस्त कार्योंसे यानी

उत्पत्तिशील वस्तुओंसे बड़ी होनेके कारण और अपने

जन्मके बीजरूप गर्भको, यानी सब भूतोंकी उत्पत्तिके कारणरूप बीजको स्थापित किया करता हूँ। अर्थात् अविद्या, कामना, कर्म और उपाधिके स्वरूपका अनुवर्तन

करनेवाले क्षेत्रको क्षेत्रज्ञसे संयुक्त किया करता हूँ। हे भारत! उस गर्भाधानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति-

पिता॥४॥ हे कुन्तीपुत्र! देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियोंमें जो मूर्तियाँ अर्थात् शरीराकार

अलग-अलग अङ्गोंके अवयवोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सब मूर्तियोंकी सब प्रकारसे स्थित महत् ब्रह्मरूप मेरी माया तो गर्भ धारण करनेवाली योनि है और मैं ईश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात्

वे गुण कौन-कौन-से हैं और कैसे बाँधते हैं? सो कहते हैं— गुणाः प्रकृतिसम्भवाः।

l गर्भाधान करनेवाला पिता हूँ॥ ४॥

देहे देहिनमव्ययम्॥५॥

सत्त्व, रज और तम—ऐसे नामोंवाले ये तीन गुण हैं। 'गुण' शब्द पारिभाषिक है। यहाँ रूप, रस

पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवद्द्रव्याश्रिताः। आदिकी भाँति किसी द्रव्यके आश्रित गुणोंका ग्रहण नहीं है, तथा 'गुण' और 'गुणवान्' (प्रकृति)-का न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम् अत्र विवक्षितम्। भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है।

प्रति अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञं निबध्नन्ति इव

तस्माद् गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञं

तम् आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबधन्ति इति उच्यते।

निबधन्त इति उच्यते। ते च प्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभवा निबधन्ति इव हे महाबाहो महान्तौ समर्थतरौ

निबधनित इव हे महाबाहो महान्तौ समर्थतरौ आजानुप्रलम्बौ बाहू यस्य स महाबाहुः हे महाबाहो देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम् अव्ययम् अव्ययत्वं

देहे शरीर देहिन देहवन्तम् अव्ययम् अव्ययत्वं च उक्तम् 'अनादित्वात्' इत्यादिश्लोके। ननु देही न लिप्यते इति उक्तं तत् कथम्

इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते। परिहृतम् अस्माभिः इवशब्देन निबध्नन्ति इव इति॥ ५॥

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बधाति ज्ञानसङ्गेन चानघ।

सुखसङ्गेन बधाति

तत्र सत्त्वादीनां सत्त्वस्य एव तावद् लक्षणम् ।
उच्यते—

निर्मलत्वात स्फटिकमणिः दव प्रकाशकम

निर्मलत्वात् स्फटिकमिणः इव प्रकाशकम् अनामयं निरुपद्रवं सत्त्वं तद् नि बध्नाति। कथम्, सुखसङ्गेन सुखी अहम् इति विषयभतस्य सरवस्य विषयिणि आत्मनि

कथम्, सुखसङ्गन सुखा अहम् इति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणि आत्मनि संश्लेषापादनं मृषा एव सुखे सञ्जनम् इति। सा एषा अविद्या। न हि विषयधर्मो विषयिणो भवति। इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य धर्म इति उक्तं

भगवता।

ये सत्त्वादि गुण सदा क्षेत्रज्ञके अधीन हुए ही अविद्यात्मक होनेके कारण मानो क्षेत्रज्ञको बाँध लेते हैं। उस (क्षेत्रज्ञ)-को आश्रय बनाकर ही (ये गुण) अपना स्वरूप प्रकट करनेमें समर्थ होते हैं, अतः 'बाँधते हैं' ऐसा कहा जाता है। जिसकी भुजाएँ अतिशय सामर्थ्ययुक्त और जानु

जैसे रूपादि गुण द्रव्यके अधीन होते हैं वैसे ही

जिसकी भुजाएँ अतिशय सामर्थ्ययुक्त और जानु (घुटनों) – तक लंबी हों, उसका नाम महाबाहु है। हे महाबाहो! भगवान्की मायासे उत्पन्न ये तीनों गुण इस शरीरमें शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञको मानो बाँध लेते हैं। क्षेत्रज्ञका 'अविनाशित्व' 'अनादित्वात्' इत्यादि श्लोकमें कहा ही है।

पू०—पहले यह कहा है कि देही—आत्मा लिस नहीं होता, फिर यहाँ यह विपरीत बात कैसे कही जाती है कि उसको गुण बाँधते हैं। उ०—'इव' शब्दका अध्याहार करके हमने इस शङ्काका परिहार कर दिया है। अर्थात् वास्तवमें नहीं बाँधते, बाँधते हुए-से प्रतीत होते हैं॥ ५॥

ज्ञानसङ्गेन चानघ॥६॥

उन सत्त्व आदि तीन गुणोंमेंसे पहले सत्त्वगुणका
लक्षण बतलाया जाता है—

सत्त्वगुण स्फटिक-मणिकी भाँति निर्मल होनेके

कारण, प्रकाशशील और उपद्रवरहित है (तो भी)

वह बाँधता है। कैसे बाँधता है? सुखकी आसक्तिसे। (वास्तवमें) विषयरूप सुखका विषयी आत्माके साथ 'मैं सुखी हूँ' इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ देना यह आत्माको मिथ्या ही सुखमें नियुक्त कर देना है। यही अविद्या है।

सुखमें नियुक्त कर देना है। यही अविद्या है। क्योंकि विषयके धर्म विषयीके (कभी) नहीं होते और इच्छासे लेकर धृतिपर्यन्त सब धर्म विषयरूप

क्षेत्रके ही हैं-ऐसा भगवान्ने कहा है।

विषयविषय्यविवेकलक्षणया अस्वात्मभूते सुखे

सञ्जयित इव सक्तम् इव करोति असुखिनं

सुखिनम् इव। तथा ज्ञानसङ्गेन च।

ज्ञानम् इति सुखसाहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अन्तःकरणस्य धर्मो न आत्मनः आत्म-

धर्मत्वे सङ्गानुपपत्तेः बन्धानुपपत्तेः च। सुखे इव ज्ञानादौ सङ्गो मन्तव्यो

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबधाति कौन्तेय

अनघ अव्यसन॥ ६॥

रजो रागात्मकं रञ्जनाद् रागो गैरिकादिवद्

रागात्मकं विद्धि जानीहि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तृष्णा अप्राप्ताभिलाष आसङ्गः प्राप्ते विषये मनसः

तृष्णासङ्गसम्द्भवम्। तद् निबध्नाति तद् रजः कौन्तेय कर्मसङ्गेन

तेन निबधाति रजो देहिनम्॥ ७॥

दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्गः

प्रीतिलक्षणः संश्लेषः, तृष्णासङ्गयोः समुद्भवं

कर्मसङ्गेन देहिनम्॥७॥

अप्राप्त वस्तुकी अभिलाषाका नाम 'तृष्णा' है और प्राप्त विषयोंमें मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम

'आसक्ति' है, इन तृष्णा और आसक्तिकी उत्पत्तिके कारणरूप रजोगुणको रागात्मक जान। अर्थात् गेरू आदि रंगोंकी भाँति (पुरुषको विषयोंके साथ) उनमें आसक्त करके तद्रूप करनेवाला होनेसे, इसको तू

रागरूप समझ। हे कुन्तीपुत्र! वह रजोगुण, इस शरीरधारी क्षेत्रज्ञको

कर्मासक्तिसे बाँधता है। दृष्ट और अदृष्ट फल देनेवाले

जो कर्म हैं उनमें आसक्ति—तत्परताका नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बाँधता है॥ ७॥

स्तरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावसे

आत्माकी स्वकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय-विषयीका अज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसी

अविद्याद्वारा ही सत्त्वगुण अनात्मस्वरूप सुखमें (आत्माको) मानो नियुक्त—आसक्त कर देता है, यानी जो (वास्तवमें) सुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे

सुखी-सा कर देता है। इसी प्रकार (यह सत्त्वगुण

अर्थात् अन्त:करणका ही धर्म है, आत्माका नहीं-

क्योंकि आत्माका धर्म मान लेनेपर उसमें आसक्त

होना और उसका बाँधना नहीं बन सकता। इसलिये हे निष्पाप! अर्थात् व्यसन-दोष-रहित अर्जुन! सुखकी

भाँति ही ज्ञान आदिके 'सङ्ग' को भी (बन्धन

ज्ञान भी सुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र

उसे) ज्ञानके सङ्गसे भी (बाँधता है)।

करनेवाला) समझना चाहिये॥ ६॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबधाति

सर्वदेहिनाम। भारत॥ ८॥

तमः **तृतीयो गुणः** अज्ञानजम् **अज्ञानाद् जातम्** अज्ञानजं विद्धि मोहनं मोहकरम् अविवेककरं

सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादालस्यनिद्राभिः

हुआ जान। हे भारत! वह तमोगुण, (जीवोंको) प्रमाद, | आलस्य और निद्राके द्वारा बाँधा करता है॥८॥

बाता है—

प्रमादे सञ्जयत्युत॥९॥

और समस्त देहधारियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको,

यानी जीवोंके अन्त:करणमें मोह—अविवेक उत्पन्न

करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, तू अज्ञानसे उत्पन्न

हे भारत! सत्त्वगुण सुखमें नियुक्त करता है और रजोगुण कर्मोंमें नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण

सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुए विवेक-ज्ञानको अपने आवरणात्मक स्वभावसे आच्छादित करके फिर प्रमादमें नियुक्त

किया करता है। प्राप्त कर्तव्यको न करनेका नाम प्रमाद है॥ ९॥

ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्य कब करते हैं? सो | कहते हैं-

भवति भारत।

रजस्तथा॥ १०॥ सत्त्वं

हे भारत! रजोगुण और तमोगुण—इन दोनोंको दबाकर जब सत्त्वगुण उन्नत होता है—बढता है, तब

वह अपने स्वरूपको प्राप्त हुआ सत्त्वगुण अपने कार्य-ज्ञान और सुखादिका आरम्भ किया करता है।

तथा सत्त्वगुण और तमोगुण—इन दोनोंको ही दबाकर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह 'कर्मोंमें तृष्णा

आदि' अपने कार्यका आरम्भ किया करता है। वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुण इन दोनोंको

दबाकर जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह 'ज्ञानको आच्छादित करना आदि' अपना कार्य आरम्भ किया करता है॥ १०॥

प्रमादः च आलस्य च निद्रा च प्रमादालस्यनिद्राः ताभिः तत् तमो निबध्नाति भारत॥ ८॥

पुनः गुणानां व्यापारः सङ्क्षेपत उच्यते— | फिर भी उन गुणोंका व्यापार संक्षेपसे बतलाया

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत।

ज्ञानमावृत्य तु तमः

सत्त्वं सुखे सञ्जयित संश्लेषयित रजः कर्मणि

हे भारत सञ्जयित \* इति वर्तते। ज्ञानं सत्त्वकृतं

विवेकम् आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे सञ्जयति उत प्रमादो नाम

प्राप्तकर्तव्याकरणम् ॥ ९॥

उक्तं कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यते—

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः

रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय सत्त्वं

भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मकं सत्त्वं स्वकार्यं ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत।

तथा रजोगुणः सत्त्वं तमः च एव उभौ अपि अभिभूय वर्धते यदा तदा कर्मतृष्णादि स्वकार्यम्

आरभते। तम आख्यो गुण: सत्त्वं रज: च उभौ अपि अभिभूय तथा एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि

स्वकार्यम् आरभते॥ १०॥

\* इस वाक्यमें 'सञ्जयति' (नियुक्त करता है) क्रियाकी पूर्ववाक्यसे अनुवृत्ति की गयी है।

यदा यो गुण: उद्भुतो भवति तदा तस्य किं जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस लिङ्गम् इति उच्यते—

अनुपशमः, हर्षरागादिप्रवृत्तिः, स्पृहा सर्व-

समय उसके क्या चिह्न होते हैं, सो बतलाते हैं—

का अभाव, हर्ष और रागादिका प्रवृत्त होना तथा

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत॥११॥

सर्वद्वारेषु आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा-जब इस शरीरके समस्त द्वारोंमें, यानी आत्माकी

दीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अन्तः-उपलब्धिके द्वारभृत जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ हैं उनमें,

करणस्य बुद्धेः वृत्तिः प्रकाशो देहे अस्मिन् प्रकाश उत्पन्न हो-अन्त:करण यानी बुद्धिकी वृत्तिका

उपजायते। तद् एव ज्ञानं यदा एवं प्रकाशो नाम 'प्रकाश' है और यही 'ज्ञान' है। यह ज्ञान

ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गेन नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त द्वारोंमें उत्पन्न

विद्याद् विवृद्धम् उद्भूतं सत्त्वम् इति उत हो-तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिह्नसे ही समझना अपि॥ ११॥ चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है॥ ११॥

| उत्पन्न हुए रजोगुणके चिह्न ये होते हैं— रजस उद्भृतस्य इदं चिह्नम्—

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ॥१२॥

लोभः परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्तिः प्रवर्तनं। हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ! लोभ—परद्रव्यको

प्राप्त करनेकी इच्छा, प्रवृत्ति—सामान्यभावसे सांसारिक सामान्यचेष्टा, आरम्भः, कस्य, कर्मणाम्। अशमः चेष्टा और कर्मोंका आरम्भ तथा अशान्ति—उपरामता-

लालसा अर्थात् सामान्यभावसे समस्त वस्तुओंमें सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजिस गुणे विवृद्धे तृष्णा-ये सब चिह्न रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न

एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतर्षभ॥ १२॥ होते हैं॥ १२॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥१३॥

हे कुरुनन्दन! अप्रकाश अर्थात् अत्यन्त अविवेक, अप्रकाशः अविवेकः अत्यन्तं अप्रवृत्तिः च ।

प्रवृत्त्यभावः तत्कार्यं प्रमादो मोह एव च प्रवृत्तिका अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह

अविवेको मृढता इत्यर्थ:। तमसि गुणे विवृद्धे अर्थात् अविवेकरूप मृढता—ये सब चिह्न तमोगुणकी

एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कुरुनन्दन ॥ १३॥ वृद्धि होनेपर उत्पन्न होते हैं॥ १३॥

**मरणद्वारेण अपि यत्फलं प्राप्यते तद्** | मरण-समयकी अवस्थाके द्वारा जो फल मिलता अपि सङ्गरागहेतुकं सर्वं गौणम् एव इति है, वह सब भी आसक्ति और रागसे ही होनेवाला तथा गुणजन्य ही होता है, यह दिखानेके लिये

दर्शयन् आह—

तदोत्तमविदां

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्।

लोकानमलान्प्रतिपद्यते॥ १४॥

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे उद्भृते तु प्रलयं मरणं याति | जब यह शरीरधारी जीव, सत्त्वगुणकी वृद्धिमें

प्रतिपद्यते देहभृद् आत्मा तदा उत्तमविदां | मृत्युको प्राप्त होता है, तब उत्तम तत्त्वको जाननेवालोंके

**महदादितत्त्विवदाम् इति एतत्।** लोकान् अमलान् । अर्थात् महत्तत्त्वादिको जाननेवालोंके निर्मल—मलरहित

मलरहितान् प्रतिपद्यते प्राप्नोति इति एतत् ॥ १४॥ लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४॥

रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि रजिस गुणे विवृद्धे प्रलयं मरणं गत्वा प्राप्य

कर्मसङ्गिषु कर्मासक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जायते तथा तद्वद् एव प्रलीनो मृतः तमसि विवृद्धे

मृढयोनिषु पश्चादियोनिषु जायते॥ १५॥

अतीतश्लोकार्थस्य एव सङ्क्षेप उच्यते— | पहले कहे हुए श्लोकोंके अर्थका ही सार कहा | जाता है—

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्।।१६।।

कर्मणः सुकृतस्य सात्त्विकस्य इत्यर्थः । आहः शिष्टाः सात्त्विकम् एव निर्मलं फलम् इति। रजसः तु फलं दुःखं राजसस्य कर्मण इत्यर्थः।

कर्माधिकारात् फलम् अपि दःखम् एव कारणानुरूप्याद् राजसम् एव। तथा अज्ञानं तमसः **तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य** 

पूर्ववत्॥ १६॥

मूढयोनिषु जायते॥ १५॥

रजोगुणकी वृद्धिके समय मरनेपर कर्मसंगियोंमें

अर्थात् कर्मोंमें आसक्त हुए मनुष्योंमें उत्पन्न होता है और वैसे ही तमोगुणके बढनेपर मरा हुआ मनुष्य मूढ्योनिमें अर्थात् पशु आदि योनियोंमें उत्पन्न होता है॥ १५॥

श्रेष्ठ पुरुषोंने शुभ कर्मका, अर्थात् सात्त्विक

कर्मका फल सात्त्विक और निर्मल ही बतलाया है, तथा राजस कर्मका फल दु:ख बतलाया है, अर्थात् कर्माधिकारसे राजस कर्मका फल भी अपने कारणके

अनुसार दु:खरूप राजस ही होता है (ऐसा कहा है) और वैसे ही, तामसरूप अधर्मका—पापकर्मका फल अज्ञान बतलाया है॥ १६॥

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव सत्त्वाद् लब्धात्मकात् सञ्जायते समुत्पद्यते |

ज्ञानम्, रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ **च उभौ** 

तमसो भवतः अज्ञानम् एव च भवति॥ १७॥ होता है॥ १७॥ क्रिंच—

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते

सत्त्वस्थाः सत्त्वगुणवृत्तस्थाः। मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः। जघन्यगुणवृत्तस्था जघन्यः च असौ गुणः

च जघन्यगुणः तमः तस्य वृत्तं निद्रालस्यादि तस्मिन् स्थिता जघन्यगुणवृत्तस्था मृढा अधो

गच्छन्ति पश्चादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः॥ १८॥

पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुखदुःखमोहात्मकेषु सुखी दु:खी मृढ: अहम् अस्मि इति एवंरूपो य:

सङ्गः तत् कारणं पुरुषस्य सदसद्योनिजन्म-प्राप्तिलक्षणस्य संसारस्य, इति समासेन पूर्वाध्याये यद् उक्तं तद् इह 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ' इत्यत आरभ्य गुणस्वरूपं गुणवृत्तं

स्ववृत्तेन च गुणानां बन्धकत्वं गुणवृत्तनिबद्धस्य

है और रजोगुणसे लोभ होता है तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह—ये दोनों होते हैं और अज्ञान भी

उत्कर्षको प्राप्त हुए सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता

च॥१७॥

तथा—

सत्त्वगुणमें यानी सात्त्विक भावोंमें स्थित पुरुष उच्च स्थानको जाते हैं अर्थात् देवलोक आदि उच्च लोकोंमें उत्पन्न होते हैं। और राजस पुरुष बीचमें रहते हैं अर्थात् मनुष्य-योनियोंमें उत्पन्न होते हैं। तथा जघन्य गुणके आचरणोंमें स्थित हुए अर्थात्

जो जघन्य—निन्दनीय गुण है,उस तमोगुणके कार्य— निद्रा और आलस्य आदिमें स्थित हुए मूढ़-तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं-वे पशु, पक्षी आदि योनियोंमें

उत्पन्न होते हैं॥ १८॥

सुखी, दु:खी अथवा मूढ़ हूँ' इस प्रकारका जो सङ्ग है, वह सङ्ग ही इस पुरुषकी अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म-प्राप्तिरूप संसारका कारण है। यह बात जो पहले तेरहवें अध्यायमें संक्षेपसे कही थी, उसीको

प्रकृतिमें स्थित होनारूप मिथ्याज्ञानसे युक्त पुरुषका सुख-दु:ख-मोहात्मक भोगरूप गुणोंमें 'मैं

यहाँ 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः' इस श्लोकसे लेकर (उपर्युक्त श्लोकतक) गुणोंका स्वरूप, गुणोंका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुणोंका

बन्धकत्व तथा गुणोंके कार्यद्वारा बँधे हुए

अज्ञानमूलक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूर्वक

बतलाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष (कैसे होता है सो)

जिस समय द्रष्टा पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य, करण

च पुरुषस्य या गतिः इति एतत्सर्वं मिथ्याज्ञानम् | पुरुषकी जो गति होती है, इन सब मिथ्याज्ञानरूप अज्ञानमुलं बन्धकारणं विस्तरेण उक्त्वा

अधुना सम्यग्दर्शनाद् मोक्षो वक्तव्य इति आह

भगवान्— बतलाना चाहिये, इसलिये भगवान् बोले-

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥१९॥

नान्यं कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्यः कर्तारम् अन्यं यदा द्रष्टा विद्वान् सन् न

द्रष्टा अधिगच्छति॥ १९॥

कथम् अधिगच्छित इति उच्यते — | कैसे प्राप्त होता है ? सो बतलाते हैं —

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते

गुणान् एतान् यथोक्तान् अतीत्य जीवन्। एव अतिक्रम्य मायोपाधिभृतान्, त्रीन् देही देहसमुद्भवान् देहोत्पत्तिबीजभूतान्, जन्ममृत्यु-

जरादु:खै:, जन्म च मृत्यु: च जरा च दु:खानि च तै: जीवन् एव विमुक्तः सन् विद्वान् | अमृतम् अश्नुते। **एवं मद्भावम् अधिगच्छति** । इत्यर्थः॥ २०॥

जीवन् एव गुणान् अतीत्य अमृतम् अश्नुते । इति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य— अर्जुन उवाच—

अनुपश्यति। गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तार इति एवं पश्यति। गुणेभ्यः च परं गुणव्यापारसाक्षिभृतं वेत्ति मद्भावं मम भावं स

और विषयोंके आकारमें परिणत हुए गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किसीको (भी) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात् यही देखता है कि समस्त अवस्थाओंमें स्थित हुए

गुण ही समस्त कर्मींके कर्ता हैं तथा गुणोंके व्यापारके साक्षीरूप आत्माको गुणोंसे पर जानता है, तब वह द्रष्टा मेरे भावको प्राप्त होता है॥ १९॥

देहोत्पत्तिके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त तीनों गुणोंका उल्लङ्कन कर, अर्थात् जीवितावस्थामें

ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान् जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दु:खोंसे मुक्त होकर अमृतका अनुभव करता है। अभिप्राय यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्राप्त हो

जाता है॥ २०॥

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते॥ २१॥

(शरीरधारी जीव) 'जीता हुआ ही गुणोंको अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है' इस प्रश्नबीजको पाकर अर्जुन बोले— कैर्लिङ्गेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो।

11 20 11

कै: लिङ्गे: चिह्नै: त्रीन् एतान् व्याख्यातान् हे प्रभो! इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोंसे अतीत— पार हुआ पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता गुणान् अतीतः अतिक्रान्तो भवति प्रभो। है? और वह कैसे आचरणवाला होता है अर्थात् किमाचारः कः अस्य आचार इति किमाचारः। उसके आचरण कैसे होते हैं? तथा किस प्रकारसे कथं केन च प्रकारेण एतान् त्रीन् गुणान् (किस उपायसे) मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत अतिवर्तते॥ २१॥ हो सकता है ?॥ २१॥ गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपायं च इस (उपर्युक्त) श्लोकमें अर्जुनने गुणातीतके अर्जुनेन पृष्ट: अस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थं लक्षण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन दोनों प्रतिवचनम् — श्रीभगवान् उवाच — यत् तावत् प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये श्रीभगवान् बोले कि पहले कै: लिङ्गै: युक्तो गुणातीतो भवति इति तत् गुणातीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है उसे सुन— शृणु— प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कृति॥२२॥ प्रकाशं च **सत्त्वकार्यं** प्रवृत्तिं च **रजःकार्यं** सत्त्वगुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य प्रवृत्ति और तमोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त होते हैं मोहम् एव च तमःकार्यम् इति एतानि न द्वेष्टि अर्थात् भली प्रकार विषयभावसे उपलब्ध होते हैं, तब सम्प्रवृत्तानि सम्यग्विषयभावेन उद्भृतानि। वह इनसे द्वेष नहीं किया करता। मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मूढः अभिप्राय यह कि 'मुझमें तामसभाव उत्पन्न हो गया, उससे मैं मोहित हो गया और दु:खरूप राजसी तथा राजसी प्रवृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका प्रवृत्ति मुझमें उत्पन्न हुई, उस राजसभावने मुझे प्रवृत्त तेन अहं रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात् कर दिया, इसने मुझे स्वरूपसे विचलित कर दिया, यह जो अपनी स्वरूप-स्थितिसे विचलित होना है, कष्टं मम वर्तते यः अयं मत्स्वरूपावस्थानाद् वह मेरे लिये बड़ा भारी दु:ख है तथा प्रकाशमय भ्रंशः तथा सात्त्विको गुणः प्रकाशात्मा मां सात्त्विक गुण, मुझे विवेकित्व प्रदान करके और सुखमें नियुक्त करके बाँधता है', इस प्रकार साधारण विवेकित्वम् आपादयन् सुखे च सञ्जयन् मनुष्य अयथार्थदर्शी होनेके कारण उन गुणोंसे द्वेष बध्नाति इति तानि द्वेष्टि असम्यग्दर्शित्वेन। किया करते हैं, परंतु गुणातीत पुरुष उनकी प्राप्ति

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

380

यथा च सात्त्विकादिपुरुषः सात्त्विकादि तथा जैसे सात्त्विक, राजस और तामस पुरुष जब कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि काङ्क्षिति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काङ्क्षिति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काङ्क्षिति यह अभिप्राय है।

होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता।

तद् एवं गुणातीतो न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि।

सकता॥ २२॥

होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

विचलित नहीं किया जा सकता।

उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्थात् जैसे

उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता, उसी भावसे

गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमें स्थित हुआ जो

आत्मज्ञानी—संन्यासी, गुणोंद्वारा विवेकज्ञानकी स्थितिसे

आकारमें परिणत हुए गुण ही एकमें एक बर्त रहे

हैं-जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चलायमान

नहीं होता अर्थात् अविचलभावसे स्वरूपमें ही स्थित रहता है। यहाँ छन्दोभङ्ग होनेके भयसे 'आत्मनेपद'

(अवतिष्ठते) के स्थानमें 'परस्मैपद' (अवतिष्ठति)-का

प्रयोग किया गया है अथवा 'योऽवतिष्ठति' के स्थानमें 'योऽनुतिष्ठति' ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये॥ २३॥

इसीको स्पष्ट करते हैं कि कार्य-करण और विषयोंके

प्रत्यक्षत्वाद् आत्मविषयम् एव एतद् लक्षणम्।

एतद् न परप्रत्यक्षं लिङ्गं किं तर्हि स्वात्म-

पश्यति॥ २२॥

न हि स्वात्मविषयं द्वेषम् आकाङ्कां वा परः

अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति प्रश्नस्य |

प्रतिवचनम् आह-

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥२३॥

उदासीनवद् यथा उदासीनो न कस्यचित्। पक्षं भजते तथा अयं गुणातीतत्वोपायमार्गे

अवस्थित आसीन आत्मविद् गुणै: य: सन्चासी

न विचाल्यते **विवेकदर्शनावस्थातः।** तद् एतत् स्फुटीकरोति गुणाः कार्यकरण-

विषयाकारपरिणता अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते इति यः अवितष्ठिति। छन्दोभङ्गभयात् परस्मै-

पदप्रयोगः। यः अनुतिष्ठति इति पाठान्तरम्। न इङ्गते न चलति स्वरूपावस्थ

एव भवति इत्यर्थः॥ २३॥

किं च—

काञ्चन:।

समदु:खसुख: समे दु:खसुखे यस्य स समदुःखस्खः। स्वस्थः स्वे आत्मनि स्थितः दु:ख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो स्वस्थ प्रसन्न:। समलोष्टाश्मकाञ्चनो लोष्टं च अश्मा च अर्थात् अपने आत्मस्वरूपमें स्थित—प्रसन्न है, जो समलोष्टाश्मकाञ्चन है अर्थात् मिट्टी, पत्थर काञ्चनं च समानि यस्य स समलोष्टाश्म-और सुवर्ण जिसके (विचारमें) समान हो गये हैं।

। तथा—

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४॥

जो सुख-दु:खमें समान है अर्थात् सुख और

(परंतु ये सब लक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष होनेवाले

नहीं हैं। तो कैसे हैं? अपने-आपको ही प्रत्यक्ष

होनेके कारण ये स्वसंवेद्य ही हैं; क्योंकि अपने-

आपमें होनेवाले द्वेष या आकांक्षाको दूसरा नहीं देख अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला

तुल्ये समे यस्य सः अयं तुल्यप्रियाप्रियः। धीरः

तुल्यप्रियाप्रिय: प्रियं च अप्रियं च प्रियाप्रिये

धीमान्। तुल्यनिन्दात्मसंस्तृतिः निन्दा

आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती यस्य

यतेः स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४॥

किं च—

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः

मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकार:

तुल्यो मित्रारिपक्षयो:, यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित् स्वाभिप्रायेण तथापि पराभिप्रायेण

मित्रारिपक्षयो: इव भवन्ति इति तल्यो मित्रारिपक्षयोः इति आह।

सर्वारम्भपरित्यागी दृष्टादृष्टार्थानि कर्माणि

आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्वान् आरम्भान् परित्यक्तुं

शीलम् अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण

परित्यागी इत्यर्थः। गुणातीतः स उच्यते।

'उदासीनवत्' **इत्यादि 'गुणातीतः** उच्यते' इति एतद् अन्तम् उक्तं यावद् यत्नसाध्यं

तावत् सत्र्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधनं मुमुक्षोः स्थिरीभूतं तु स्वसंवेद्यं सद् गुणातीतस्य

यतेः लक्षणं भवति इति॥ २५॥

बुद्धिमान् है तथा जो तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति है अर्थात् जिसके विचारमें अपनी निन्दा और स्तृति समान हो गयी है, ऐसा अपनी निन्दा-स्तृतिको समान समझनेवाला

जो तुल्यप्रियाप्रिय है अर्थात् प्रिय और अप्रिय

उच्यते॥ २५॥

दोनोंहीको जो समान समझता है और जो धीर अर्थात्

तथा—

यति है॥ २४॥

जो मान और अपमानमें समान अर्थात् निर्विकार

रहता है तथा मित्र और शत्रुपक्षके लिये तुल्य है। यद्यपि कोई-कोई पुरुष अपने विचारसे तो उदासीन

होते हैं, परंतु दूसरोंकी समझसे वे मित्र या शत्रुपक्षवाले-से ही होते हैं, इसलिये कहते हैं कि जो मित्र और शत्रुपक्षके लिये तुल्य है।

तथा जो सारे आरम्भोंका त्याग करनेवाला है। दृष्ट और अदृष्ट फलके लिये किये जानेवाले कर्मोंका

नाम 'आरम्भ' है, ऐसे समस्त आरम्भोंका त्याग करनेका जिसका स्वभाव है वह 'सर्वारम्भपरित्यागी' है अर्थात् जो केवल शरीरधारणके लिये आवश्यक

कर्मोंके सिवा सारे कर्मोंका त्याग कर देनेवाला है, वह पुरुष 'गुणातीत' कहलाता है। '**उदासीनवत्**' यहाँसे लेकर 'गुणातीतः स उच्यते'

यहाँतक जो भाव बतलाये गये हैं. वे सब जबतक प्रयत्नसे सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो मुमुक्ष-संन्यासीके लिये अनुष्ठान करनेयोग्य

गुणातीतत्व-प्राप्तिके साधन हैं और जब वे स्थिर हो जाते हैं, तो गुणातीत संन्यासीके स्वसंवेद्य लक्षण

बन जाते हैं॥ २५॥

## अधुना कथं च त्रीन् गुणान् अतिवर्तते इति

प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।

है ? इस प्रश्नका उत्तर अब देते हैं—

मनुष्य इन तीनों गुणोंसे किस प्रकार अतीत होता

# गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ २६॥

मां च ईश्वरं नारायणं सर्वभूतहृदयाश्चितं यो यतिः कर्मी वा अव्यभिचारेण न कदाचिद् यो

व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः सा एव

योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्य

एतान् यथोक्तान् ब्रह्मभूयाय भवनं भूयो ब्रह्मभूयाय

ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यर्थः॥ २६॥

कुत एतद् इति उच्यते—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥२७॥

प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मा।

कीदृशस्य ब्रह्मणः।

अमृतस्य अविनाशिनः अव्ययस्य अविकारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य

ज्ञानयोगधर्मप्राप्यस्य सुखस्य आनन्दरूपस्य

इति उक्तम्।

ऐकान्तिकस्य अव्यभिचारिणः। अमृतादिस्वभावस्य परमात्मनः प्रत्य-

ब्रह्मणः परमात्मनो हि यस्मात् प्रतिष्ठा अहं |

गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते। तद् एतत् 'ब्रह्मभूयाय कल्पते'

अहं

करनेमें) समर्थ होता है॥ २६॥

ऐसा क्यों होता है? सो बतलाते हैं—

अन्तरात्मा (ब्रह्मकी) प्रतिष्ठा हूँ। कैसे ब्रह्मकी? (सो कहते हैं—)

है उस ब्रह्मकी मैं प्रतिष्ठा हूँ।

जो संन्यासी या कर्मयोगी सब भूतोंके हृदयमें स्थित मुझ परमेश्वर नारायणको, कभी व्यभिचरित (विचलित) न होनेवाले अव्यभिचारी भक्तियोगद्वारा सेवन करता है-भजनका नाम भक्ति है, वही योग

है, उस भक्तियोगके द्वारा जो मेरी सेवा करता है— वह इन ऊपर कहे हुए गुणोंको अतिक्रमण करके

ब्रह्मलोकको पानेके लिये, अर्थात् मोक्ष प्राप्त करनेके लिये योग्य समझा जाता है, अर्थात् (मोक्ष प्राप्त

क्योंकि ब्रह्म-परमात्माकी प्रतिष्ठा मैं हूँ। जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार मैं

जो अमृत-अविनाशी, अव्यय-निर्विकार, शाश्वत-

नित्य, धर्मस्वरूप—ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तव्य और एकान्तिक सुखस्वरूप अर्थात् व्यभिचाररहित आनन्दमय

अमृत आदि स्वभाववाले परमात्माकी प्रतिष्ठा अन्तरात्मा ही है; क्योंकि यथार्थ ज्ञानसे वही परमात्मा-

रूपसे निश्चित होता है। यही बात 'ब्रह्मभ्याय कल्पते' इस पदसे कही गयी है।

प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिः ब्रह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वाद्

्रइश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादि**-**

इति अभिप्रायः।

अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात् सविकल्पकं

ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पकः अहम् एव न

अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः।

किंविशिष्टस्य,

अमरणधर्मकस्य अमृतस्य

व्ययरहितस्य।

किं च शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य तज्जनितस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य ऐकान्तिकस्य ऐकान्तिनयतस्य च प्रतिष्ठा

अहम् इति वर्तते॥ २७॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः

कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम

चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥

अव्ययस्य

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम

चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

पद यहाँ अनुवृत्तिसे लिया गया है॥ २७॥

अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे

अथवा (ऐसा समझना चाहिये कि) ब्रह्म-

जो अमृत अर्थात् मरण-धर्मसे रहित है और

भक्तोंपर अनुग्रह आदि करनेके लिये ब्रह्म प्रवर्तित

होता है, वह शक्ति, मैं ब्रह्म ही हूँ; क्योंकि शक्ति और

शब्दका वाच्य होनेके कारण यहाँ सगुण ब्रह्मका

ग्रहण है, उस सगुण ब्रह्मका मैं निर्विकल्प-निर्गुण

ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं।

किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ब्रह्मका?

अविनाशी अर्थात् क्षय होनेसे रहित है, उसका।

शक्तिमान्में भेद नहीं होता।

तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्वत-नित्य धर्मका और उससे होनेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम आनन्दका भी, मैं ही आश्रय हूँ। 'अहं प्रतिष्ठा' यह

#### पञ्चदशोऽध्यायः

यस्माद् मदधीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मत्प्रसादाद् ज्ञानप्राप्तिक्रमेण गुणातीता

मोक्षं गच्छन्ति किमु वक्तव्यम् आत्मनः तत्त्वम् एव सम्यग् विजानन्त इति अतो भगवान अर्जनेन

एव सम्यग् विजानन्त इति अतो भगवान् अर्जुनेन अपृष्टम् अपि आत्मनः तत्त्वं विवक्षः उवाच—

उर्ध्वमूलम् इत्यादि। तत्र तावद वश्ररूपककल्पनया वैराग्यहेत

तत्र तावद् वृक्षरूपककल्पनया वैराग्यहेतोः संसारस्वरूपं वर्णयति विरक्तस्य हि संसाराद्

भगवत्तत्त्वज्ञाने अधिकारो न अन्यस्य इति—

श्रीभगवानुवाच—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्॥१॥

ऊर्ध्वमूलं कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वाद् नित्यत्वाद् महत्त्वात् च ऊर्ध्वम् उच्यते ब्रह्म

अव्यक्तमायाशक्तिमत् तद् मूलम् अस्य इति सः अयं संसारवृक्ष ऊर्ध्वमूलः। श्रुतेः च—'ऊर्ध्वमूलो-

**अयं संसारवृक्ष ऊर्ध्वमूलः। श्रुतेः च—'**ऊर्ध्वमूलो-ऽवाक्शाखः' (क० उ० २। ६। १) **इति। पराणे च—** 

'अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवानुग्रहोत्थित: ।

बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटर:॥ महाभूतविशाखश्च विषयै: पत्रवांस्तथा।

् धर्माधर्मसुपुष्पश्च सुखदु:खफलोदय:॥ क्योंकि कर्म करनेवालोंका कर्मफल और ज्ञानियोंका ज्ञानफल मेरे अधीन है। इसलिये जो

भक्तियोगसे मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपासे गुणातीत होकर ज्ञान-प्राप्तिके क्रमसे, मोक्षलाभ करते हैं; तो

फिर आत्मतत्त्वको यथार्थ जाननेवालोंके लिये तो कहना ही क्या है। सुतराम् अर्जुनके न पूछनेपर भी अपना तत्त्व कहनेकी इच्छासे भगवान् 'ऊर्ध्वमूलम्'

इत्यादि वचन बोले— यहाँ पहले वैराग्यके लिये वृक्षस्वरूपकी

कल्पना करके, संसारके स्वरूपका वर्णन करते हैं; क्योंकि संसारसे विरक्त हुए पुरुषको ही भगवान्का तत्त्व जाननेमें अधिकार है, अन्यको नहीं। अतः

श्रीभगवान् बोले— **प्राहुरव्ययम्।** 

वेद स वेदिवत्।। १।।
(यह संसाररूप वृक्ष) अर्ध्वमूलवाला है। कालकी

अपेक्षा भी सूक्ष्म, सबका कारण, नित्य और महान् होनेके कारण अव्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म सबसे ऊँचा कहा जाता है, वही इसका मूल है, इसलिये यह संसारवृक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला है। 'ऊपर मूल

और नीचे शाखावाला' इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित

होता है। पुराणमें भी कहा है—

'अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ; उसीके अनुग्रहसे बढ़ा हुआ, बुद्धिरूप प्रधान शाखासे युक्त, बीच-बीचमें इन्द्रियरूप कोटरोंवाला,

महाभूतरूप शाखा-प्रतिशाखाओंवाला, विषयरूप पत्तोंवाला, धर्म और अधर्मरूप सुन्दर पुष्पोंवाला तथा जिसमें सुख-दु:खरूप फल लगे हुए हैं ऐसा

एतद्ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः॥ एतच्छित्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना। ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावर्तते पुनः॥' इत्यादि। तम् ऊर्ध्वमूलं संसारमायामयं वृक्षम् अधःशाखं महदहङ्कारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य

अधो भवन्ति इति सः अयम् अधःशाखः तम् अधःशाखं न श्वः अपि स्थाता इति अश्वत्थः तं क्षणप्रध्वसिनम् अश्वत्थं प्राहु: कथयन्ति अव्ययम्।

संसारमायामयम् अनादिकालप्रवृत्तत्वात् सः अयं संसारवृक्षः अव्ययः अनाद्यन्तदेहादि-सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्धः तम् अव्ययम्।

तस्य एव संसारवृक्षस्य इदम् अन्यद् विशेषणम्। छन्दांसि **छादनाद् ऋग्यजुःसामलक्षणानि** यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानि इव पर्णानि। यथा वृक्षस्य

परिरक्षणार्थानि पर्णानि वेदाः तथा संसारवृक्षपरिरक्षणार्था धर्माधर्मतद्धेतुफल-प्रकाशनार्थत्वात्। यथाव्याख्यातं संसारवृक्षं समूलं यः तं वेद

स वेदविद् वेदार्थविद् इत्यर्थः। न हि संसारवृक्षाद् अस्मात् समूलाद् ज्ञेयः

अन्यः अणुमात्रः अपि अवशिष्टः अस्ति अतः

सर्वज्ञः स यो वेदार्थविद् इति समूलवृक्ष-

ज्ञानं स्तौति॥ १॥

ब्रह्मवृक्षका ज्ञानरूप श्रेष्ठ खड्गद्वारा छेदन-भेदन करके और आत्मामें प्रीतिलाभ करके फिर वहाँसे नहीं लौटता' इत्यादि।

यही ब्रह्मवन है, इसीमें ब्रह्म सदा रहता है। ऐसे इसी

ऐसे ऊपर मूल और नीचे शाखावाले इस मायामय संसारवृक्षको, अर्थात् महत्तत्त्व, अहंकार, तन्मात्रादि, शाखाकी भाँति जिसके नीचे हैं, ऐसे इस नीचेकी ओर शाखावाले और कलतक भी न

रहनेवाले इस क्षणभङ्गर अश्वत्थ वृक्षको अव्यय कहते हैं। यह मायामय संसार, अनादि कालसे चला आ रहा है, इसीसे यह संसारवृक्ष अव्यय माना जाता है

तथा यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराका आश्रय सुप्रसिद्ध है, अत: इसको अव्यय कहते हैं। उस संसार-वृक्षका ही यह अन्य विशेषण (कहा जाता) है। ऋक, यज और सामरूप वेद जिस संसारवृक्षके

पत्तोंकी भाँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते हैं। जैसे पत्ते

वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, वैसे ही वेद धर्म-अधर्म,

उनके कारण और फलको प्रकाशित करनेवाले होनेसे संसाररूप वृक्षकी रक्षा करनेवाले हैं। ऐसा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया हुआ संसारवृक्ष है, इसको जो मूलके सहित जानता है, वह वेदको जाननेवाला अर्थात् वेदके अर्थको जाननेवाला है।

क्योंकि इस मूलसहित संसारवृक्षसे अतिरिक्त अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है। सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थको जाननेवाला है वह सर्वज्ञ है। इस प्रकार मूलसहित संसारवृक्षके ज्ञानकी स्तुति करते हैं॥ १॥

\* जिसके आश्रयसे जीविका निर्वाह की जाय, उसे आजीव्य कहते हैं।

l जाती है।

तस्य एव संसारवृक्षस्य अपरा अवयवकल्पना उच्यते—

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

उसी संसारवृक्षके अन्य अङ्गोंकी कल्पना कही

अपने उपादान-कारणरूप सत्त्व, रज और

तम-इन तीनों गुणोंसे बढ़ी हुई-स्थूलभावको

प्राप्त हुई और विषयरूपी कोंपलोंवाली, उस

वृक्षकी बहुत-सी शाखाएँ, जो कि अपने-अपने कर्म

और ज्ञानके अनुरूप—कर्म और ज्ञानकी फलस्वरूपा योनियाँ हैं, नीचेकी ओर मनुष्योंसे लेकर स्थावरपर्यन्त

और ऊपरकी ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मापर्यन्त

वृक्षकी शाखाओंके समान फैली हुई हैं। कर्मफलरूप

देहादि शाखाओंसे शब्दादि विषय कोंपलोंके समान

अङ्करित-से होते हैं, इसलिये वे शरीरादिरूप शाखाएँ

बतलाया जा चुका है। अब कर्मफलजनित राग-द्वेष

आदिकी वासनाएँ जो मूलके समान धर्माधर्मविषयक

संसारवृक्षका परम मूल—उपादानकारण पहले

अधो मनुष्यादिभ्यो यावत् स्थावरम् ऊर्ध्वं च यावद् ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म इति एतद्

अन्तं यथाकर्म यथाश्रुतं ज्ञानकर्मफलानि

तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखाः प्रसृताः

प्रगता गुणप्रवृद्धा गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः प्रवृद्धा स्थूलीकृता उपादानभूतैः विषयप्रवाला विषयाः

शब्दादयः प्रवाला इव देहादिकर्मफलेभ्यः शाखाभ्यः अङ्करीभवन्ति इव तेन विषयप्रवालाः

शाखाः। संसारवृक्षस्य परममूलम् उपादानं कारणं पूर्वम् उक्तम् अथ इदानीं कर्मफलजनितराग-

द्वेषादिवासना मूलानि इव धर्माधर्मप्रवृत्ति-कारणानि अवान्तर्भावीनि तानि अधः

देवाद्यपेक्षया मूलानि अनुसन्ततानि अनुप्रविष्टानि कर्मानुबन्धीनि कर्म धर्माधर्मलक्षणम् अनुबन्धः

पश्चाद्भावो येषाम् उद्धृतिम् अनुभवति इति तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः अत्र हि

मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः॥ २॥

प्रवृत्तिका कारण और अवान्तरसे (आगे-पीछे)

विषयरूपी कोंपलोंवाली हैं।

होनेवाली हैं (उनको कहते हैं)। वे मनुष्यलोकमें कर्मानुबन्धिनी वासनारूप मूलें देवादिकी अपेक्षा

नीचे भी, अविच्छिन्नरूपसे फैली हुई हैं। पुण्य-पापरूप कर्म जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे होनेवाला है, अर्थात् जिनकी उत्पत्तिका अनुवर्तन करनेवाला है, वे कर्मानुबन्धी कहलाती हैं। यहाँ मनुष्योंका ही विशेषरूपसे कर्ममें अधिकार प्रसिद्ध है (इसलिये वे मूलें मनुष्य-

लोकमें कर्मानुबन्धिनी बतलायी गयी हैं)॥ २॥

यः तु अयं वर्णितः संसारवृक्षः— | यह जो वर्णन किया हुआ संसारवृक्ष है— न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा।

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा॥३॥

उपलभ्यते

वैसा उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि यह स्वप्नकी वस्तु,

या समाप्ति भी नहीं है।

मृगतृष्णाके जल और मायारचित गन्धर्व-नगरके समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाला है। इसी

कारण इसका अन्त अर्थात् अन्तिमावस्था—अवसान

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात् यहाँसे

इसका स्वरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है,

आरम्भ होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे नहीं जाना जा सकता और इसकी संप्रतिष्ठा—स्थिति भी किसीको उपलब्ध नहीं होती।

नहीं है यानी आदि और अन्तके बीचकी अवस्था भी इस उपर्युक्त सुविरूढमूल यानी जिसकी मूलें— जड़ें अत्यन्त दृढ़ हो गयी हैं-भली प्रकार संगठित

हो चुकी हैं, ऐसे संसाररूप अश्वत्थको, असङ्गशस्त्रसे छेदन करके यानी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणादिसे

उपराम हो जाना ही 'असङ्ग' है, ऐसे असङ्गशस्त्रसे जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दृढ

किया हुआ है और बारंबार विवेकाभ्यासरूप पत्थरपर घिसकर पैना किया हुआ है, इस संसारवृक्षको

बीजसहित उखाडुकर॥ ३॥

उसके पश्चात् उस परम वैष्णव-पदको खोजना

चाहिये अर्थात् जानना चाहिये कि जिस पदमें पहुँचे हुए पुरुष, फिर संसारमें नहीं लौटते—पुनर्जन्म ग्रहण

नहीं करते। (उस पदको) कैसे खोजना चाहिये? सो

कहते हैं-जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी

मैं शरण हूँ, इस भावसे अर्थात् उसके शरणागत होकर खोजना चाहिये।

स्वप्रमरीच्युदकमायागन्धर्वनगर-समत्वाद् दृष्टनष्टस्वरूपो हि स इति अत एव न

अन्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिः वा विद्यते।

तथा न च आदि: इत आरभ्य अयं प्रवृत्त

इति न केनचिद् गम्यते। न च सम्प्रतिष्ठा स्थितिः मध्यम् अस्य न केनचिद् उपलभ्यते।

अश्वत्थम् एनं **यथोक्तं** सुविरूढमूलं **सुष्ठ** विरूढानि विरोहं गतानि मूलानि यस्य तम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण असङ्गः पुत्र-

वित्तलोकैषणादिभ्यो व्युत्थानं तेन असङ्गशस्त्रेण दृढेन परमात्माभिमुख्यनिश्चयदृढीकृतेन पुनः पुनर्विवेकाभ्यासाश्मनिशितेन छित्त्वा संसार-

वृक्षं सबीजम् उद्धृत्य॥ ३॥ ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिनाता न निवर्तन्ति भूयः।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी॥४॥

ततः पश्चात् पदं वैष्णवं तत्परिमार्गितव्यं परिमार्गणम् अन्वेषणं ज्ञातव्यम् इत्यर्थः यस्मिन् पदे गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवर्तन्ते भूयः पुनः संसाराय।

कथं परिमार्गितव्यम् इति आह— तम् एव च यः पदशब्देन उक्त आद्यम् आदौ भवं पुरुषं प्रपद्ये इति एवं परिमार्गितव्यं

तच्छरणतया इत्यर्थः।

यतो यस्मात् पुरुषात् संसारमायावृक्ष-प्रवृत्तिः प्रसृता निःसृता ऐन्द्रजालिकाद् इव माया पुराणी चिरन्तनी॥ ४॥

कः असौ पुरुष इति उच्यते—

वह पुरुष कौन है, सो बतलाते हैं— जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस मायारचित संसारवृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तारको

प्राप्त हुई है—प्रकट हुई है॥ ४॥

जो मान-मोहसे मुक्त हैं-जिनका अभिमान और

अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे रहित

हैं, जो जितसङ्गदोष हैं—जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको

जीत लिया है, जो नित्य अध्यात्मविचारमें लगे हुए

हैं—सदा परमात्माके स्वरूपकी आलोचना करनेमें

तत्पर हैं, जो कामनासे रहित हैं-जिनकी समस्त

कामनाएँ निर्लेपभावसे (मुलसहित) निवृत्त हो गयी

**कथम्भूताः तत् पदं गच्छन्ति इति उच्यते**— | उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं ? सो कहते हैं—

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्जेर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्॥५॥

निर्मानमोहा मानः च मोहः च मानमोहौ

तौ निर्गतौ येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह-वर्जिताः, जितसङ्गदोषाः सङ्ग एव दोषः सङ्गदोषो जितः सङ्गदोषो यैः ते जितसङ्गदोषाः,

अध्यात्मनित्याः परमात्मस्वरूपालोचननित्याः तत्पराः, विनिवृत्तकामा विशेषतो निर्लेपेन निवृत्ताः कामा येषां ते विनिवृत्तकामाः, यतयः

सन्त्यासिनो द्वन्द्वैः प्रियाप्रियादिभिः विम्काः सुखदु:खसञ्ज्ञः परित्यक्ता गच्छन्ति अमूढ

मोहवर्जिताः पदम् अव्ययं तद् यथोक्तम्॥ ५॥ | वही पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतलाया जाता है—

हैं, ऐसे यति-संन्यासी जो कि सुख-दु:ख नामक प्रिय और अप्रिय आदि द्वन्द्वोंसे छूटे हुए हैं, वे मोहरहित ज्ञानी, उस उपर्युक्त अविनाशी पदको पाते हैं॥ ५॥

न तद्भासयते सूर्यो न यद्गत्वा न निवर्तन्ते

तद् धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्धः।

नहीं कर सकता।

शशाङ्को न पावक:। तद्धाम परमं मम॥६॥ 'तत्' शब्दका आगेवाले—व्यवधानयुक्त 'धाम'

शब्दके साथ सम्बन्ध है।

उस तेजोमय धामकी यानी परमपदको, सूर्य-आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाला होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वैसे ही शशाङ्क—चन्द्रमा और पावक—अग्नि भी प्रकाशित

तद् एव पदं पुनः विशिष्यते—

धाम तेजोरूपं पदं न भासयते सूर्य आदित्यः सर्वावभासनशक्तिमत्त्वे अपि सति। तथा न

शशाङ्कः चन्द्रो न पावको न अग्निः अपि।

श्रीमद्भगवद्गीता \* 300 यद् **धाम वैष्णवं पदं** गत्वा **प्राप्य** न जिस परमधामको यानी वैष्णवपदको पाकर मनुष्य पीछे नहीं लौटते और जिसको सूर्यादि ज्योतियाँ निवर्तन्ते **यत् च सूर्यादिः न भासयते** तद् प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुझ विष्णुका परमधाम— धाम पदं परमं मम विष्णोः॥ ६॥ पद है॥ ६॥ 'यदुगत्वा न निवर्तन्ते' **इति उक्तम्। नन्**। प्०—'जहाँ जाकर फिर नहीं लौटते' यह बात कही गयी। परंतु सभी गतियाँ, अन्तमें पुनरागमनयुक्त सर्वा हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विप्रयोगान्ता होती हैं और सभी संयोग अन्तमें वियोगवाले होते हैं. यह बात प्रसिद्ध है। फिर यह बात कैसे कही जाती इति हि प्रसिद्धं कथम् उच्यते तद्धामगतानां है कि उस धामको प्राप्त हुए पुरुषोंका पुनरागमन नहीं नास्ति निवृत्तिः इति। होता? उ० - उसमें जो कारण है वह सुन-शृणु तत्र कारणम्— ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥७॥ मम एव परमात्मनः अंशो भागः अवयव जीवलोकमें अर्थात् संसारमें, जो जीवरूप शक्ति, एकदेश इति अनर्थान्तरं जीवलोके जीवानां भोक्ता, कर्ता इत्यादि नामोंसे प्रसिद्ध है, वह मुझ लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्ता इति परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात् अंग, भाग, एकदेश जो भी कुछ कहो, एक ही अभिप्राय है। प्रसिद्ध सनातनः। यथा जलसूर्यकः सूर्यांशो जलनिमित्तापाये जैसे जलमें प्रतीत होनेवाला सूर्यका अंश— प्रतिबिम्ब, जलरूप निमित्तका नाश होनेपर सूर्यको ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, वैसे ही उस परमात्माका सूर्यम् एव गत्वा न निवर्तते तथा अयम् अपि यह अंश भी, उस परमात्मासे ही संयुक्त हो जाता है। अंशः तेन एव आत्मना सङ्गच्छति एवम् एव। फिर नहीं लौटता। यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाश अथवा जैसे घट आदि उपाधिसे परिच्छिन्न घटादिका आकाश, आकाशका ही अंश है और वह आकाशांशः सन् घटादिनिमित्तापाये आकाशं घट आदि निमित्तके नाश होनेपर, आकाशको ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, वैसे ही इसके विषयमें भी प्राप्य न निवर्तते इति एवम् अत उपपन्नम् उक्तम् समझना चाहिये। सुतरां 'जहाँ जाकर नहीं लौटते' 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते' **इति।** यह कहना उचित ही है। नन् निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयव पु० — अवयवरहित परमात्माका अवयव, एकदेश अथवा अंश, कैसे हो सकता है? और यदि उसे एकदेशः अंश इति। सावयवत्वे च विनाश-अवयवयुक्त मानें, तो उन अवयवोंका विभाग होनेसे प्रसङ्गः अवयवविभागात्। परमात्माके नाशका प्रसङ्ग आ जायगा।

#### न एष दोष: अविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न एकदेशः अंश इव कल्पितो यतः। दर्शितः च

अयम् अर्थः क्षेत्राध्याये विस्तरशः।

स च जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथं

संसरति उत्क्रामित च इति उच्यते—

मन:षष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि

स्वस्थाने कर्णशष्कुल्यादौ प्रकृतौ स्थितानि कर्षति

आकर्षति॥ ७॥

कस्मिन् काले—

शरीरं यदवाप्नोति

गृहीत्वैतानि संयाति

सम्बध्यते।

इव आशयात् पुष्पादेः॥ ८॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च त्विगिन्द्रियं रसनं | घ्राणम् एव च मनः च षष्ठं प्रत्येकम्। इन्द्रियेण सह अधिष्ठाय देहस्थो विषयान् शब्दादीन् उपसेवते॥ ९॥

कानि पुनः तानि इति—

आता है और कैसे शरीर छोडकर जाता है, सो बतलाते हैं—

गयी है।

(यह जीवात्मा) मन जिनमें छठा है, ऐसी

कर्णछिद्रादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतियोंमें स्थित

हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोंको आकर्षित करता है॥ ७॥

किस कालमें (आकर्षित करता है)?

उ० - यह दोष नहीं है; क्योंकि अविद्याकृत

वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमें कैसे

उपाधिसे परिच्छिन्न, एकदेश ही अंशकी भाँति माना

गया है। यह बात क्षेत्राध्यायमें विस्तारपूर्वक दिखलायी

यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः।

पहले और इस श्लोकके अर्थकी संगतिके वशसे

श्लोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है।

दूसरे शरीरको पाता है, तब मनसहित इन छ:

गन्धके स्थानोंसे यानी पुष्पादिसे गन्धको लेकर जाता

तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे (निकलकर)

कैसे लेकर जाता है ? सो बतलाते हैं — जैसे वायु

वायुर्गन्धानिवाशयात्॥८॥ जब यह देहादि-संघातका स्वामी जीवात्मा शरीरको छोडकर जाता है, तब (इनको) आकर्षित करता है।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

यह शरीरमें स्थित (जीवात्मा) श्रोत्र, चक्षु,

त्वचा, रसना और नासिका इनमेंसे प्रत्येक इन्द्रियको और उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, शब्दादि विषयोंका सेवन किया करता है॥९॥

यत् च अपि यदा च अपि उत्क्रामित ईश्वरो

देहादिसङ्गातस्वामी जीवः तदा कर्षति इति श्लोकस्य द्वितीयपादः अर्थवशात् प्राथम्येन

यदा च पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरान्तरम्

अवाप्नोति तदा गृहीत्वा एतानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि संयाति सम्यग् याति गच्छति।

किम् इव इति आह वायुः पवनो गन्धान्

वे (मनसहित छ: इन्द्रियाँ) कौन-सी हैं? श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च।

है, वैसे ही॥८॥

इन्द्रियोंको साथ लेकर जाता है।

एवं देहगतं देहात्—

### उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥१०॥

उत्क्रामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं स्थितं वा देहे तिष्ठन्तं भुञ्जानं वा शब्दादीन् च

उपलभमानं गुणान्वितं सुखदुःखमोहाख्यैः

गुणैः अन्वितम् अनुगतं संयुक्तम् इत्यर्थः। एवम्भूतम् अपि एनम् अत्यन्तदर्शनगोचरप्राप्तं

विमूढा दृष्टादृष्टविषयभोगबलाकृष्टचेतस्तया अनेकधा मूढा न अनुपश्यन्ति अहो कष्टं वर्तते

इति अनुक्रोशित च भगवान्। ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षुषः ते एनं

पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तदृष्ट्य इत्यर्थः ॥ १०॥

उत्क्रमण करते हुएको अर्थात् पहले प्राप्त किये शरीरको छोड़कर जाते हुएको, अथवा शरीरमें स्थित

हो जानेके कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे हैं,

नहीं देखते, अहो! यह बड़े दु:खकी बात है, इस

इस प्रकार इस देहधारी (जीवात्मा)-को शरीरसे —

रहते हुएको, या शब्दादि विषयोंका भोग करते हुएको, या सुख-दु:ख-मोह आदि गुणोंसे युक्त हुएको भी, यानी इस प्रकार अत्यन्त दर्शनगोचर होते हुए भी इस आत्माको मूढ़ लोग, जो कि दृष्ट और अदृष्ट विषयभोगोंकी लालसाके बलसे चित्त आकृष्ट

परंतु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोंसे युक्त हैं अर्थात् विवेकदृष्टिवाले हैं, वे इसे देखते हैं॥ १०॥ ►---

और कई एक—

<sub>केचित् तु—</sub> यतन्तो योगिनश्चैनं

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नै यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तो योगिनः च

यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तो योगिनः च समाहितचित्ता एनं प्रकृतम् आत्मानं पश्यन्ति अयम् अहम् अस्मि इति उपलभन्ते आत्मिन स्वस्यां बुद्धौ अवस्थितम्।

यतन्तः अपि शास्त्रादिप्रमाणैः अकृतात्मानः असंस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रियजयेन च दशरिवाद अनुपरवा अशान्तदर्णात्मानः प्रयत्नं

दुश्चरिताद् अनुपरता अशान्तदर्पात्मानः प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि न एनं पश्यन्ति अचेतसः

पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥११॥

प्रकार भगवान् करुणा प्रकट करते हैं।

आत्माको, जिसका कि प्रकरण चल रहा है, अपने अन्त:करणमें स्थित देखते हैं अर्थात् 'यही मैं हूँ' इस प्रकार आत्मस्वरूपका साक्षात् किया करते हैं।

परंतु जिन्होंने तप और इन्द्रियजय आदि साधनोंद्वारा अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं किया है, जो बुरे आचरणोंसे उपराम नहीं हुए हैं, जो

प्रयत करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, इस

अशान्त और घमण्डी हैं, वे अविवेकी पुरुष, शास्त्रादिके प्रमाणोंसे प्रयत्न करते हुए भी, इस आत्माको नहीं देख पाते॥ ११॥

अविवेकिनः॥ ११॥

ज्योतियाँ भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं कर

सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त हुए मुमुक्षुजन फिर

संसारकी ओर नहीं लौटते. जैसे घट आदिके आकाश

महाकाशके अंश हैं, वैसे ही उपाधिजनित भेदसे

अग्न्यादित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते,

यत् पदं सर्वस्य अवभासकम् अपि

यत्प्राप्ताः च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखा

न निवर्तन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम्

अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इव आकाशस्य अंशाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं

सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः चतुर्भिः

श्लोकै: विभूतिसङ्क्षेपम् आह भगवान्—

यदादित्यगतं तेजो यच्चन्द्रमिस यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥१२॥

यद् आदित्यगतम् आदित्याश्रयं किं तत्,

तेजो दीप्तिः प्रकाशो जगद् भासयते प्रकाशयति अखिलं समस्तम्, यत् चन्द्रमसि शशभृति तेजः अवभासकं वर्तते, यत् च अग्रौ हुतवहे तत् तेजो

विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद् ज्योति:।

अथवा यद् आदित्यगतं तेजः चैतन्यात्मकं ज्योतिः यत् चन्द्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद्

ज्योति:। ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत् समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम् इदं विशेषणं

यद् आदित्यगतम् इत्यादि। न एष दोष: सत्त्वाधिक्याद् आधिक्योप-

पत्तेः। आदित्यादिषु हि सत्त्वम् अत्यन्त-प्रकाशम् अत्यन्तभास्वरम् अतः तत्र एव

तु तत्र एव तद् अधिकम् इति।

समझ।

आविस्तरं ज्योतिः इति तद् विशिष्यते, न

विभिन्न हुए जीव, जिस परमपदके (कल्पित-भावसे) अंश हैं, उस परमपदका, सर्वात्मत्व और समस्त व्यवहारका आधारत्व बतलानेकी इच्छासे भगवान्

चार श्लोकोंद्वारा संक्षेपसे विभृतियोंका वर्णन करते हैं— जगद्भासयतेऽखिलम्।

जो तेज-दीप्ति-प्रकाश सूर्यमें स्थित हुआ अर्थात् सूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगत्को प्रकाशित करता

है, जो प्रकाश करनेवाला तेज शशाङ्क-चन्द्रमामें स्थित है और जो अग्निमें वर्तमान है, उस तेजको तू मुझ विष्णुकी अपनी ज्योति समझ।

अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सूर्यमें स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और अग्निमें स्थित है, उस तेजको तू मुझ विष्णुकी स्वकीय (चेतनमयी) ज्योति

पु० - वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी पदार्थोंमें समानभावसे स्थित है, फिर यह विशेषता कैसे बतलायी कि 'जो तेज सूर्यमें स्थित हैं' इत्यादि। उ० — सत्त्व — स्वच्छताकी अधिकतासे उनमें

अधिकता सम्भव होनेके कारण यह दोष नहीं है: क्योंकि सूर्य आदिमें सत्त्व—अत्यन्त प्रकाश अत्यन्त

स्वच्छता है, अत: उनमें ही ब्रह्मज्योति अत्यन्त प्रत्यक्ष

प्रतिभासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता बतलायी गयी है। यह बात नहीं कि वहीं कुछ ब्रह्मज्योति अधिक है।

पचाता हुँ।

तथा—

मैं ही, पेटमें रहनेवाला जठराग्नि होकर अर्थात्

'यह अग्नि वैश्वानर है जो कि पुरुषके भीतर स्थित

है और जिससे यह (खाया हुआ) अन्न पचता है'

इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका वर्णन किया गया है, वह वैश्वानर होकर, प्राणियोंके शरीरमें स्थित—प्रविष्ट

होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त हुआ भक्ष्य,

भोज्य, लेह्य और चोष्य-ऐसे चार प्रकारके अन्नोंको

जानेवाला अन्न है। सुतरां यह सारा जगत् अग्नि और

सोमस्वरूप है, इस प्रकार देखनेवाला मनुष्य अन्नके

दोषसे लिप्त नहीं होता॥ १४॥

वैश्वानर अग्नि खानेवाला है और सोम खाया

मैं समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके

अन्त:करणमें स्थित हूँ। इसलिये समस्त प्राणियोंके

किया जाता है, अर्थात् जिन पुण्यकर्मा प्राणियोंको उनके पुण्यकर्मींके अनुसार ज्ञान और स्मृति प्राप्त होते

हैं तथा जिन पापाचारियोंके ज्ञान और स्मृतिका उनके

पापकर्मानुसार लोप होता है (वह मुझसे ही

समस्त वेदोंद्वारा मैं परमात्मा ही जाननेयोग्य हूँ। तथा

अहम् एव वैश्वानर उदरस्थः अग्निः भूत्वा 'अयम् अग्निर्वेश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं

पच्यते' (बृह० उ० ५। ९। १) इत्यादिश्रतेः वैश्वानरः सन् प्राणिनां प्राणवतां देहम् आश्रितः

प्रविष्टः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यां

समायुक्तः संयुक्तः पचामि पक्तिं करोमि चतुर्विधं चतुष्प्रकारम् अन्नम् अशनं भोज्यं भक्ष्यं

चोष्यं लेह्यं च।

भोक्ता वैश्वानरः अग्निः भोज्यम् अन्नं सोमः तद् एतद् उभयम् अग्नीषोमौ सर्वम् इति पश्यतः

अन्नदोषलेपो न भवति॥ १४॥

किं च—

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदिवदेव चाहम्॥१५॥

सर्वस्य प्राणिजातस्य अहम् आत्मा सन् हृदि बुद्धौ सन्निविष्टः अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुझ आत्मासे ही

स्मृतिः ज्ञानं तदपोहनं च। येषां पुण्यकर्मिणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृती भवतः

अपोहनं च अपायनम् अपगमनं च। वेदै: च सर्वै: अहम् एव परमात्मा वेद्यो

वेदितव्यो वेदान्तकृद् वेदान्तार्थसम्प्रदायकृद् **इत्यर्थ: ।** वेदविद् वेदार्थविद् एव च अहम् ॥ १५ ॥ वेदके अर्थको समझनेवाला भी मैं ही हूँ॥ १५ ॥

भगवत ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभृति-

पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण स्मृतिज्ञानयोः

होता है)।

वेदान्तका कर्ता, अर्थात् वेदान्तार्थके सम्प्रदायका कर्ता और

**'यदादित्यगतं तेजः'** इत्यादि चार श्लोकोंद्वारा नारायण नामक भगवान् ईश्वरकी, विशेष—उत्तम उपाधियोंसे होनेवाली विभृतियाँ संक्षेपसे कही गयीं।

सङ्केप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो 'यदादित्यगतं तेजः ' इत्यादिना।

निर्दिधारियषया उत्तरश्लोका आरभ्यन्ते। तत्र

सर्वम् एव अतीतानागतानन्तराध्यायार्थजातं भेदोंमें विभक्त करके कहते हैं-त्रिधा राशीकृत्य आह—

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥१६॥

द्वौ इमौ पृथग् राशीकृतौ पुरुषौ इति उच्येते लोके संसारे क्षर: च क्षरित इति क्षरो विनाशी एको राशिः अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतो

भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्तिबीजम् अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि-संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते।

कौ तौ पुरुषौ इति आह स्वयम् एव भगवान्— क्षर: सर्वाणि भूतानि **समस्तं विकारजातम्** 

इत्यर्थः । कूटस्थः कूटो राशी राशिः इव स्थितः अथवा कूटो माया वञ्चना जिह्यता कुटिलता

कूटस्थः संसारबीजानन्त्याद् न क्षरित इति अक्षर

आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरोपाधि-

द्वयदोषेण अस्पृष्टो नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-स्वभावः—

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः

यो लोकत्रयमाविश्य

उच्यते॥ १६॥

इति पर्याया अनेकमायादिप्रकारेण स्थितः

समस्त भूत अर्थात् प्रकृतिका सारा विकार तो क्षर पुरुष है और कूटस्थ अर्थात् जो कूट—राशिकी भाँति स्थित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वञ्चना, छल, कृटिलता आदि पर्याय हैं, उपर्युक्त माया आदि

अनेक प्रकारसे जो स्थित है, वह कूटस्थ है। संसारका

कहलाता है।

बतलाते हैं-

बीज, अन्तरिहत होनेके कारण वह कृटस्थ नष्ट नहीं होता, अत: अक्षर कहा जाता है॥ १६॥

तथा जो क्षर और अक्षर-इन दोनोंसे विलक्षण है और क्षर-अक्षररूप दोनों उपाधियोंके दोषसे रहित

आरम्भ किया जाता है। उनमें पहलेके और आगे

आनेवाले सभी अध्यायोंके समस्त अभिप्रायको तीन

समुदायरूपसे पृथक् किये हुए ये दो भाव

संसारमें पुरुष नामसे कहे जाते हैं। इनमेंसे

एक समुदाय क्षीण होनेवाला—नाशवान् क्षर पुरुष है

और दूसरा उससे विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवान्की मायाशक्ति है, क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका

बीज है तथा अनेक संसारी जीवोंकी कामना और कर्म

आदिके संस्कारोंका आश्रय है, वह अक्षर पुरुष

वे दोनों पुरुष कौन हैं? सो भगवान् स्वयं ही

है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाववाला—

परमात्मेत्युदाहृत:। बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः तु अन्यः अत्यन्त-

विलक्षण आभ्यां परमात्मा इति परमः च असौ

देहाद्यविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहृत

उक्तो वेदान्तेषु।

स एव विशेष्यते— यो लोकत्रयं भूभुवःस्वराख्यं स्वकीयया

चैतन्यबलशक्त्या आविश्य प्रविश्य बिभर्ति

स्वरूपसद्भावमात्रेण बिभर्ति धारयति अव्ययो

न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वरः सर्वज्ञो

नारायणाख्य ईशनशीलः॥ १७॥

यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तम इति एतद् नाम प्रसिद्धं तस्य नामनिर्वचनप्रसिद्ध्या

अर्थवत्त्वं नाम्नो दर्शयन् निरितशयः अहम् ईश्वर

इति आत्मानं दर्शयति भगवान्—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥१८॥

यस्मात् क्षरम् अतीतः अहं संसारमायावृक्षम् अश्वत्थाख्यम् अतिक्रान्तः अहम् अक्षराद् अपि

संसारवृक्षबीजभूताद् अपि च उत्तम उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वा, अतः क्षराक्षराभ्याम् उत्तमत्वाद् अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथित: प्रख्यात:

पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः

काव्यादिषु च इदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम इति अनेन अभिधानेन अभिगृणन्ति॥ १८॥

अर्थात् इन दोनोंसे अत्यन्त विलक्षण है, जो कि परमात्मा नामसे कहा गया है। वह ईश्वर अविद्याजनित

उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है।

शरीरादि आत्माओंकी अपेक्षा पर है और सब प्राणियोंका आत्मा यानी अन्तरात्मा है, इस कारण

वेदान्तवाक्योंमें वह 'परमात्मा' नामसे कहा गया है। उसीका विशेषरूपसे निरूपण करते हैं-

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग—इन तीनों लोकोंको, अपने चैतन्य-बलकी शक्तिसे उनमें प्रविष्ट होकर, केवल स्वरूप-सत्तामात्रसे उनको धारण करता है

और जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात् जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक सर्वज्ञ और सबका शासन करनेवाला है॥ १७॥

उपर्युक्त ईश्वरका 'पुरुषोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध है, उसका यह नाम किस कारणसे हुआ? इसकी हेतुसहित उपपत्ति बतलाकर, नामकी सार्थकता दिखलाते

हुए भगवान् अपने स्वरूपको प्रकट करते हैं कि 'मैं

| निरतिशय ईश्वर **हँ'**— चोत्तमः।

क्योंकि मैं क्षरभावसे अतीत हूँ अर्थात्

किये हुए हूँ और संसारवृक्षके बीजस्वरूप अक्षरसे (मूल प्रकृतिसे) भी उत्तम—अतिशय उत्कृष्ट अथवा अतिशय उच्च हूँ। इसीलिये अर्थात् क्षर और अक्षरसे

अश्वत्थ नामक मायामय संसारवृक्षका अतिक्रमण

उत्तम होनेके कारण लोक और वेदमें मैं पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ। भक्तजन मुझे इसी प्रकार जानते

हैं और कविजन भी काव्यादिमें इसी नामका प्रयोग करते हैं अर्थात् 'पुरुषोत्तम' इसी नामसे ही मेरा वर्णन

करते हैं॥ १८॥

तस्य इदं फलम् उच्यते—

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥१९॥

जानता है उसके लिये यह फल बतलाया जाता है—

जो कोई अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, उपर्युक्त

विशेषणोंसे युक्त मुझ पुरुषोत्तम ईश्वरको, ऊपर कहे

हुए प्रकारसे यह जानता है कि 'यह (पुरुषोत्तम) मैं

हूँ, वह सर्वज्ञ है—वह सर्वात्मभावसे सबको जानता

है, अत: सर्वज्ञ है और हे भारत! (वह) सब भूतोंमें

स्थित मुझ परमात्माको ही सर्वभावसे—सबका आत्मा

यह गुह्यतम—सबसे अधिक गोपनीय अर्थात्

यद्यपि सारी गीताका नाम ही शास्त्र कहा जाता

है, परंतु यहाँ स्तृतिके लिये प्रकरणसे यह (पंद्रहवाँ)

अध्याय ही 'शास्त्र' नामसे कहा गया है। क्योंकि इस

अध्यायमें केवल सारे गीताशास्त्रका अर्थ ही संक्षेपसे

नहीं कहा गया है, किंतु इसमें समस्त वेदोंका अर्थ

भी समाप्त हो गया है। यह कहा भी है कि 'जो उसे

जानता है वही वेदको जाननेवाला है' 'समस्त

अत्यन्त गूढ़ रहस्य है। वह क्या है? शास्त्र।

समझकर भजता है॥ १९॥

यो माम् ईश्वरं यथोक्तविशेषणम् एवं यथोक्तेन प्रकारेण असम्मृढः सम्मोहवर्जितः सन्

जानाति अयम् अहम् अस्मि इति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् **सर्वात्मना सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञः** सर्वभूतस्थं भजित मां सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया

हे भारत॥ १९॥

अस्मिन् अध्याये भगवत्तत्त्वज्ञानं मोक्षफलम् | इस अध्यायमें मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्-त्वा अथ इदानीं तत् स्तौति— तत्त्वज्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं— उक्त्वा अथ इदानीं तत् स्तौति— इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥२०॥ इति एतद् गुह्यतमं गोप्यतमम् अत्यन्तरहस्यम्। इति एतत्। किं तत् शास्त्रम्।

यद्यपि गीताख्यं समस्तं शास्त्रम् उच्यते तथापि अयम् एव अध्याय इह शास्त्रम् इति

उच्यते स्तुत्यर्थं प्रकरणात्। सर्वो गीताशास्त्रार्थः अस्मिन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलं सर्वः च वेदार्थ इह परिसमाप्तो 'यस्तं

वेद स वेदवित्' 'वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः' इति च

उक्तम्। इदम् उक्तं कथितं मया हे अनघ अपाप।

स्याद् भवेद् न अन्यथा कृतकृत्यः च भारत।

एतत् शास्त्रं यथादर्शितार्थं बुद्ध्वा बुद्धिमान्

वेदोंसे मैं ही जाननेयोग्य हूँ।'

अर्थसे युक्त इस शास्त्रको जानकर ही, मनुष्य बुद्धिमान्

और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं।

हे निष्पाप अर्जुन! ऐसा यह (परम गोपनीय शास्त्र) मैंने कहा है। हे भारत! ऊपर दिखलाये हुए

कृतं कृत्यं कर्तव्यं येन स कृतकृत्यो विशिष्टजन्मप्रसूतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यं तत् सर्वं भगवत्तत्त्वे विदिते कृतं भवेद् इत्यर्थः। न

च अन्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कस्यचिद् इति

अभिप्राय:। 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते**' इति** 

च उक्तम्। 'एतद्धि जन्मसामग्रचं ब्राह्मणस्य विशेषत:।

प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा॥' (मनुस्मृति १२। ९३) इति च मानवं वचनम्।

यत एतत् परमार्थतत्त्वं मत्तः श्रुतवान् असि

ततः कृतार्थः त्वं भारत इति॥ २०॥ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि

> श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-

नहीं।'

पञ्चदशोऽध्याय:॥ १५॥

है, वह सब भगवान्का तत्त्व जान लेनेपर किया हुआ हो जाता है। अन्य प्रकारसे किसीके भी कर्तव्यकी समाप्ति नहीं होती। कहा भी है कि 'हे पार्थ! समस्त कर्म-समुदाय,

अभिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब कुछ

कर लिया हो, वह कृतकृत्य है, अतः श्रेष्ठ कुलमें

जन्म लेनेवाले ब्राह्मणद्वारा जो कुछ किया जानेयोग्य

ज्ञानमें सर्वथा समाप्त हो जाता है।'

तथा मनुका भी वचन है कि 'विशेषरूपसे

ब्राह्मणके जन्मकी यही पूर्णता है; क्योंकि इसीको प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य होता है अन्य प्रकारसे

हे भारत! क्योंकि तूने मुझसे यह परमार्थतत्त्व सुना है, इसलिये तू कृतार्थ हो गया है॥ २०॥

भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम

#### षोडशोऽध्यायः

दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयो नवमे अध्याये सूचिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सत्त्वसंशुद्धिः

इत्यादिः अध्याय आरभ्यते,

तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकृतिः निबन्धनाय

आसुरी राक्षसी च इति दैव्या आदानाय

प्रदर्शनं क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय,

श्रीभगवानुवाच—

अभयं

दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्॥१॥ अभयम् **अभीरुता** सत्त्वसंशुद्धिः **सत्त्वस्य** 

अन्तःकरणस्य संव्यवहारेषु परवञ्चनमायानृता-

दिपरिवर्जनं शुद्धभावेन व्यवहार इत्यर्थः।

ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानं शास्त्रत आचार्यतः

च आत्मादिपदार्थानाम् अवगमः अवगतानाम् इन्द्रियाद्युपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्मसंवेद्यता-

पादनं योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवस्थितिः व्यवस्थानं तन्निष्ठता एषा प्रधाना

सात्त्विकी सम्पत्। यत्र च येषाम् अधिकृतानां या प्रकृतिः

सम्भवति सात्त्विकी सा उच्यते—

दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्।

नवें अध्यायमें प्राणियोंकी दैवी, आसुरी और

राक्षसी—ये तीन प्रकारकी प्रकृतियाँ बतलायी गयी

हैं। उन्हें विस्तारपूर्वक दिखानेके लिये 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ' इत्यादि (श्लोकोंसे युक्त सोलहवाँ)

अध्याय आरम्भ किया जाता है।

उन तीनोंमें दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करनेवाली

है, तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन करनेवाली

हैं, अत: यहाँ दैवी प्रकृति सम्पादन करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये दिखलायी जाती हैं-

श्रीभगवान् बोले-

सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः।

अभय-निर्भयता, सत्त्वसंशुद्धि-अन्त:करणकी

शुद्धि व्यवहारमें दूसरेके साथ ठगाई, कपट और झुठ आदि अवगुणोंको छोडकर शुद्ध भावसे

आचरण करना। ज्ञान और योगमें निरन्तर स्थिति—शास्त्र और

आचार्यसे आत्मादि पदार्थोंको जानना 'ज्ञान' है और उन जाने हुए पदार्थोंका इन्द्रियादिके निग्रहसे (प्राप्त)

एकाग्रताद्वारा अपने आत्मामें प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना 'योग' है। उन ज्ञान और योग दोनोंमें स्थिति अर्थात् स्थिर हो जाना—तन्मय हो जाना, यही प्रधान

सात्त्विकी—दैवी संपद् है।

और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमें जो सात्त्विकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है— दान-अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि वस्तुओंका

विभाग करना।

उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कही जायगी।

स्मार्तयज्ञ।

अध्ययन करना।

तथा—

जा चुका है।

न होना अपिशुनता है।

यज्ञ—अग्निहोत्रादि श्रौतयज्ञ और देवपूजनादि

स्वाध्याय—अदृष्टलाभके लिये ऋक् आदि वेदोंका

तप—शारीरिक आदि तप जो आगे बतलाया जायगा

अहिंसा—िकसी भी प्राणीको कष्ट न देना, सत्य—

अक्रोध-दुसरोंके द्वारा गाली दी जाने या ताडना

शान्ति—अन्त:करणका संकल्परहित होना.

भूतोंपर दया—दुखी प्राणियोंपर कृपा करना,

दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोधको शान्त कर लेना।

त्याग-संन्यास (दान नहीं) क्योंकि दान पहले कहा

अपैशुन—अपिशुनता; किसी दूसरेके सामने पराये

छिद्रोंको प्रकट करना पिशुनता (चुगली) है, उसका

अलोलुपता—विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी इन्द्रियोंमें

विकार न होना, मार्दव-कोमलता अर्थात् अक्रूरता।

अप्रियता और असत्यसे रहित यथार्थ वचन।

और आर्जव अर्थात् सदा सरलता सीधापन॥१॥

करणस्य उपशमं शान्तिं वक्ष्यति।

यज्ञः च श्रौतः अग्निहोत्रादिः, स्मार्तः च

दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु, अलोलुप्त्वम्

ही: लजा अचापलम् असति प्रयोजने

देवयज्ञादिः। स्वाध्याय ऋग्वेदाद्यध्ययनम् अदृष्टार्थम्।

तपो वक्ष्यमाणं शरीरादि, आर्जवम् ऋजुत्वं

सर्वदा॥ १॥

किं च—

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्।।२।।

अहिंसा **अहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनम्,** सत्यम् ।

अप्रियानृतवर्जितं यथाभृतार्थवचनम्। अक्रोधः परै: आक्रृष्टस्य अभिहतस्य वा

प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम्, त्यागः सन्न्यासः पूर्वं दानस्य उक्तत्वात्। शान्तिः अन्तःकरणस्य उपशमः अपैशुनम्

अपिश्नता परस्मै पररन्ध्रप्रकटीकरणं पैश्नं तदभावः अपैशुनम्।

इन्द्रियाणां विषयसन्निधौ अविक्रिया, मार्दव

मृदुता अक्रौर्यम्।

किं च—

भवन्ति

ह्री-लज्जा और अचपलता-बिना प्रयोजन वाणी, वाक्पाणिपादादीनाम् अव्यापारियतृत्वम् ॥ २ ॥ | हाथ, पैर आदिकी व्यर्थ क्रियाओंका न करना ॥ २ ॥ तथा—

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत॥ ३॥

यस्य विद्यते सः अतिमानी तद्भावः अतिमानिता तदभावो नातिमानिता आत्मनः पुज्यतातिशय-भावनाभाव इत्यर्थः। भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि सम्पदम्

अभिजातस्य किंविशिष्टां सम्पदम्, दैवीं देवानां

सम्पदम् अभिलक्ष्य जातस्य दैवविभूत्यर्हस्य

भाविकल्याणस्य इत्यर्थो हे भारत॥ ३॥

अथ इदानीम् आसुरी सम्पद् उच्यते—

साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात् जो देवताओंकी विभृतिका योग्य पात्र है और भविष्यमें जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये लक्षण

भावनाका न होना।

होते हैं॥ ३॥

भाव अतिमानिता है, उसका जो अभाव है वह

'नातिमानिता' है, अर्थात् अपनेमें अतिशय पुज्य

लक्षण, सम्पत्तियुक्त उत्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं। कैसी

सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमें होते हैं? जो दैवी सम्पत्तिको

हे भारत! 'अभय' से लेकर यहाँतकके ये सब

अब आगे आसूरी सम्पत्ति कही जाती है—

दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। चाभिजातस्य पार्थ अज्ञानं सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥ निमित्त उत्सेकः, अतिमानः पूर्वोक्तः, क्रोधः च पारुष्यम् एव च परुषवचनं यथा काणं चक्षुष्मान्, विरूपं रूपवान् हीनाभिजनम् उत्तमाभिजन

दम्भो धर्मध्वजित्वम्, दर्पो धनस्वजनादि-

इत्यादि। अज्ञानं च **अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः** 

कर्तव्याकर्तव्यादिविषयम् अभिजातस्य पार्थ। किम् अभिजातस्य इति आह—असुराणां सम्पद्

आसुरी ताम् अभिजातस्य इत्यर्थः॥ ४॥

अनयोः सम्पदोः कार्यम् उच्यते— दैवी सम्पद्विमोक्षाय

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥५॥ दैवी सम्पद् या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्,

निबन्धाय नियतो बन्धो निबन्धः तदर्थम् आसुरी सम्पद् मता अभिप्रेता तथा राक्षसी। तत्र एवम् उक्ते अर्जुनस्य अन्तर्गतं भावं किम्

अहम् आसुरसम्पद्युक्तः किं वा दैवसम्पद्युक्त इति एवम् आलोचनारूपम् आलक्ष्य आह भगवान्—

मा शुच: शोकं मा कार्षी: सम्पदं दैवीम् अभिजात: असि अभिलक्ष्य जात: असि भावि-कल्याणः त्वम् असि इत्यर्थो हे पाण्डव॥ ५॥

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। द्रौ द्विसङ्ख्याकौ भूतसर्गौ भूतानां मनुष्याणां सर्गों सृष्टी भूतसर्गों सृज्येते इति सर्गों भूतानि

इति उच्येते।

यानी कठोर वचन जैसे (आक्षेपसे) कानेको अच्छे नेत्रोंवाला, कुरूपको रूपवान् और हीन जातिवालेको उत्तम जातिवाला बतलाना इत्यादि। अज्ञान अर्थात् अविवेक—कर्तव्य और अकर्तव्यादिके विषयमें उलटा निश्चय करना। हे पार्थ! ये सब लक्षण,

दम्भ-धर्मध्वजीपन, दर्प-धन-परिवार आदिके निमित्तसे होनेवाला गर्व, अतिमान-पहले कही हुई

अपनेमें अतिशय पूज्य भावना तथा क्रोध और पारुष्य

आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन्न हुए मनुष्यके हैं, अर्थात् जो असुरोंकी सम्पत्ति है उससे युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्यके चिह्न हैं॥ ४॥

| इन दोनों सम्पत्तियोंका कार्य बतलाया जाता है— निबन्धायासुरी मता।

करनेके लिये है, तथा आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति नि:सन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है। निश्चित बन्धनका नाम निबन्ध है, उसके लिये मानी गयी है। इतना कहनेके उपरान्त अर्जुनके अन्त:करणमें यह संशययुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर कि 'क्या मैं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त हूँ अथवा दैवी सम्पत्तिसे'

जो दैवी सम्पत्ति है, वह तो संसार-बन्धनसे मुक्त

हे पाण्डव! शोक मत कर, तू दैवी सम्पत्तिको लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्थात् भविष्यमें तेरा कल्याण होनेवाला है॥ ५॥

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु॥६॥ इस संसारमें मनुष्योंकी दो सृष्टियाँ हैं। जिसकी

रचना की जाय वह सृष्टि है, अत: दैवी सम्पत्ति और एव सृज्यमानानि दैवासुरसम्पद्युक्तानि द्वौ भूतसर्गौ आसुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी ही यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जाते हैं।

भगवान् बोले—

१। ३। १) इति श्रुतेः लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थः। सर्वेषां द्वैविध्योपपत्तेः। कौ तौ भूतसर्गों इति, उच्येते प्रकृतौ एव

'द्वयो ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च' (बृह० उ०

४८६

दैव आस्र एव च।

उक्तयोः एव पुनरनुवादे प्रयोजनम् आह-

दैवी भृतसर्गः 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः'

इत्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारै:

प्रोक्त:

कथितो न तु आसुरो विस्तरशः अतः तत्परिवर्जनार्थम् आसुरं पार्थ मे मम वचनाद्

उच्यमानं विस्तरशः शृणु अवधारय॥ ६॥

आ अध्यायपरिसमाप्तेः आसुरी सम्पत्।

प्राणिविशेषणत्वेन प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनं कर्तुम् इति—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥७॥

प्रवृत्तिं च प्रवर्तनं यस्मिन् पुरुषार्थसाधने

कर्तव्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्तिं च तद्विपरीतां यस्माद् अनर्थहेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः तां च जना

आसुरा न विदुः न जानन्ति। न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ती एव न विदः न

शौचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते अशौचा अनाचारा मायाविन: अनृतवादिनो हि

आसुरा:॥७॥

संसारमें सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते हैं। प्राणियोंकी वे दो प्रकारकी सृष्टियाँ कौन-सी हैं? इसपर कहते हैं कि इस प्रकरणमें कही हुई दैवी और

श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है। क्योंकि इस

'प्रजापतिकी दो संतानें हैं देव और असुर' इस

आसुरी। कही हुई दोनों सृष्टियोंका पुनः अनुवाद करनेका कारण बतलाते हैं—

दैवी सृष्टिका वर्णन तो 'अभयं सत्त्वसंश्द्धिः' इत्यादि श्लोकोंद्वारा, विस्तारपूर्वक किया गया। परंतु

आसूरी सृष्टिका वर्णन विस्तारसे नहीं हुआ। अत: हे पार्थ! उसका त्याग करनेके लिये, उस आसुरी

सृष्टिको, तू मुझसे-मेरे वचनोंसे विस्तारपूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर॥ ६॥

इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त प्राणियोंके

क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे ही उसका त्याग करना बन सकता है—

विशेषणोंद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखलायी जाती है,

आसुरी स्वभाववाले मनुष्य, प्रवृत्तिको अर्थात् जिस किसी पुरुषार्थके साधनरूप कर्तव्यकार्यमें प्रवृत्त होना

उचित है, उसमें प्रवृत्त होनेको और निवृत्तिको, अर्थात् उससे विपरीत जिस किसी अनर्थकारक कर्मसे निवृत्त होना उचित है, उससे निवृत्त होनेको भी नहीं जानते।

केवल प्रवृत्ति-निवृत्तिको नहीं जानते, इतना ही नहीं, उनमें न शृद्धि होती है, न सदाचार होता है और न सत्य ही होता है। यानी आसुरी प्रकृतिके

मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिथ्यावादी ही होते हैं॥ ७॥

तथा—

असत्यमप्रतिष्ठं अपरस्परसम्भूतं

किं च—

ते

असत्यं यथा वयम् अनृतप्रायाः तथा इदं

जगत् सर्वम् असत्यम् अप्रतिष्ठं च न अस्य धर्माधर्मों प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं च इति ते

आसुरा जना जगद् आहु: अनीश्वरं न च धर्माधर्म-

सव्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति अतः अनीश्वरं जगद् आहुः।

किं च अपरस्परसम्भूतं कामप्रयुक्तयोः

स्त्रीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगाद् जगत् सर्वं सम्भूतम्। किम् अन्यत् कामहैतुकं कामहेतुकम् एव कामहैतुकं किम् अन्यद् जगतः कारणं न

किञ्चिद् अदृष्टं धर्माधर्मादि कारणान्तरं विद्यते जगतः काम एव प्राणिनां कारणम् इति लोकायतिकदृष्टिः इयम्॥८॥

एतां दृष्टिमवष्टभ्य

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य आश्रित्य नष्टात्मानो

नष्टस्वभावा विभ्रष्टपरलोकसाधना अल्पबृद्धयो विषयविषया अल्पा एव बुद्धिः येषां ते

अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उद्भवन्ति उग्रकर्माणः क्रुरकर्माणो हिंसात्मका: जगत: क्षयाय अहिता:

शत्रव इत्यर्थः ॥ ९॥

ते च—

प्रभवन्ति इति सम्बन्धः। जगतः

तथा वे-काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽश्चिव्रताः

होते हैं॥ ९॥

\* शरीरको ही आत्मा माननेवाले एक सम्प्रदायविशेषका नाम 'लोकायतिक' है।

जगदाहुरनीश्वरम्।

किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥ वे आसुर स्वभाववाले मनुष्य कहा करते हैं कि

जैसे हम झुठसे भरे हुए हैं, वैसे ही यह सारा संसार भी झुठा और प्रतिष्ठारहित है, अर्थात् धर्म-अधर्म

आदि इसका कोई आधार नहीं है, अत: निराधार है तथा अनीश्वर है, अर्थात् पुण्य-पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाला कोई स्वामी नहीं है, अत:

यह जगत् बिना ईश्वरका है। तथा कामसे प्रेरित हुए स्त्री-पुरुषोंका आपसमें

संयोग हो जानेसे ही सारा जगत् उत्पन्न हुआ है, अत: इस जगत्का कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो

सकता है ? अर्थात् (इसका) धर्म-अधर्मादि कोई दूसरा अदृष्ट कारण नहीं है, केवल काम ही प्राणियोंका कारण

है। यह लोकायतिकोंकी\* दृष्टि है॥ ८॥

नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः।

जगतोऽहिताः॥ ९॥ क्षयाय

> स्वभाव नष्ट हो गया है, जो परलोकसाधनसे भ्रष्ट हो गये हैं, जो अल्पबुद्धि हैं—जिनकी बुद्धि केवल भोगोंको ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे

> अल्पबुद्धि, उग्रकर्मा—क्रूर कर्म करनेवाले, हिंसापरायण संसारके शत्रु, संसारका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न

इस दृष्टिका अवलम्बन—आश्रय लेकर जिनका

118011

दुष्पूरम् अशक्यपूरणं दम्भमानमदान्विता दम्भः च मानः च मदः च दम्भमानमदाः तैः अन्विता

कामम् इच्छाविशेषम् आश्रित्य अवष्टभ्य

दम्भमानमदान्विता मोहाद् अविवेकतो गृहीत्वा उपादाय असद्ग्राहान् अशुभनिश्चयान् प्रवर्तन्ते

लोके अशुचिव्रता अशुचीनि व्रतानि येषां ते

अशुचिव्रताः॥ १०॥

किं च—

चिन्तामपरिमेयां कामोपभोगपरमा

चिन्ताम् अपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते

यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेया ताम्

अपरिमेयां प्रलयान्तां मरणान्ताम् उपाश्रिताः सदा चिन्तापरा इत्यर्थः कामोपभोगपरमाः

कामयन्ते इति कामाः शब्दादयः तदुपभोगपरमाः, अयम् एव परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोग इति

आशापाशशतैर्बद्धाः

ईहन्ते

आशापाशशतैः आशा एव पाशाः तच्छतैः आशापाशशतैः बद्धा नियन्त्रिता सन्तः सर्वत

आकृष्यमाणाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परम् अयनं पर आश्रयो येषां

कामक्रोधपरायणाः, ईहन्ते चेष्टन्ते कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय न धर्मार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् अर्थप्रचयान् अन्यायेन

परस्वापहरणादिना इत्यर्थः॥ १२॥

कामनाका—इच्छाविशेषका आश्रय—अवलम्बन कर पाखण्ड, मान और मदसे युक्त हुए, अशुद्धाचारी—

कभी पूर्ण न की जा सकनेवाली दुष्पुर

जिनके आचरण बहुत ही बुरे हैं, ऐसे मनुष्य मोहसे-अज्ञानसे मिथ्या आग्रहोंको, अर्थात् अशुभ सिद्धान्तोंको ग्रहण करके—स्वीकार करके संसारमें

बर्तते हैं॥ १०॥

तथा—

च प्रलयान्तामुपाश्रिताः।

एतावदिति

निश्चिताः ॥ ११ ॥

जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमेय—

अपार, प्रलयतक—मरणपर्यन्त रहनेवाली चिन्ताके आश्रित हुए, अर्थात् सदा चिन्ताग्रस्त हुए, तथा

कामोपभोगके परायण—जिनकी कामना की जाय वे शब्दादि विषय काम हैं, उनके उपभोगमें तत्पर हुए—

तथा विषयोंका उपभोग करना, बस यही परम पुरुषार्थ **एवं निश्चितात्मान** एतावद् इति निश्चिता: **॥ ११ ॥** है, ऐसा निश्चय रखनेवाले ॥ ११ ॥

कामक्रोधपरायणाः।

कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्॥ १२॥

तथा सैकडों आशारूप पाशोंसे बँधे हुए-जकडे हुए, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-क्रोधके परायण हुए अर्थात् काम-क्रोध ही जिनका परम अयन—

आश्रय है, ऐसे काम-क्रोधपरायण पुरुष, धर्मके लिये नहीं, बल्कि भोग्य वस्तुओंका भोग करनेके लिये

अन्यायपूर्वक अर्थात् दूसरेका सत्त्व हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोंद्वारा धन-समुदायको इकट्ठा

करनेकी चेष्टा किया करते हैं॥ १२॥

ईदुशः च तेषाम् अभिप्रायः—

तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि-

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्।

पुनर्धनम्॥ १३॥ इदमस्तीदमपि मे भविष्यति आज इस समय तो मैंने यह द्रव्य प्राप्त किया है

इदं द्रव्यम् अद्य इदानीं मया लब्धम्। इदम् अन्यत् प्राप्स्ये मनोरथम् मनस्तृष्टिकरम् इदं च अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति आगामिनि

तथा अमुक मनोरथ—मनको संतुष्ट करनेवाला पदार्थ

और प्राप्त करूँगा। इतना धन तो मेरे पास है और यह

इतना धन मेरे पास अगले वर्षमें फिर हो जायगा, उससे में धनवान् विख्यात हो जाऊँगा॥ १३॥

अमुक देवदत्त नामक दुर्जय शत्रु तो मेरे द्वारा मारा

जा चुका, अब दूसरे पामर निर्बल शत्रुओंको भी मैं मार

डालूँगा, यह बेचारे गरीब मेरा क्या करेंगे जो किसी

तरह भी मेरे समान नहीं हैं। मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब

प्रकारसे सिद्ध हूँ तथा पुत्र-पौत्र और नातियोंसे सम्पन्न

हूँ। मैं केवल साधारण मनुष्य ही नहीं हूँ, बल्कि बड़ा

बलवान् और सुखी भी मैं ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर

भाररूप ही उत्पन्न हुए हैं॥ १४॥

संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातो भविष्यामि॥ १३॥

असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानि। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी॥१४॥

असौ देवदत्तनामा मया हतो दुर्जयः शत्रुः, हनिष्ये च अन्यान् वराकान् अपरान् अपि किम्

एते करिष्यन्ति तपस्विनः सर्वथा अपि न अस्ति मत्तुल्य ईश्वरः अहम् अहं भोगी सर्वप्रकारेण च सिद्धः अहं सम्पन्नः पुत्रैः पौत्रैः नपृभिः न

केवलं मानुषः अहं बलवान् सुखी च अहम् एव अन्ये तु भूमिभाराय अवतीर्णाः॥ १४॥

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य आढ्यो धनेन अभिजनेन अभिजनवान् सप्त-

पुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम तुल्यः अस्ति कश्चित् कः अन्यः अस्ति सदृशः

तुल्यो मया किं च यक्ष्ये यागेन अपि अन्यान् अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यो मोदिष्ये हर्षं च अतिशयं प्राप्स्यामि इति एवम्

अविवेकभावम् आपन्नाः॥ १५॥

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया।

मैं धनसे सम्पन्न हूँ और वंशकी अपेक्षासे अत्यन्त कुलीन हूँ, अर्थात् सात पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय आदि गुणोंसे

सम्पन्न हूँ। सुतरां धन और कुलमें भी मेरे समान दुसरा

कौन है। अर्थात् कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा अर्थात् यज्ञद्वारा भी दूसरोंका अपमान करूँगा, नट आदिको धन दुँगा और मोद-अतिशय हर्षको प्राप्त होऊँगा; इस

इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविमोहिता विविधम् प्रकार वे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात् नाना प्रकारकी अविवेकभावनासे युक्त होते हैं॥ १५॥

## अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ॥१६॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता उक्त प्रकारै: अनेकै: चित्तै: विविधं भ्रान्ता अनेकचित्तविभ्रान्ता

मोहजालसमावृता मोहः अविवेकः अज्ञानं तद् एव जालम् इव आवरणात्मकत्वात् तेन समावृत्ताः प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र

निषण्णाः सन्तः तेन उपचितकल्मषाः पतन्ति

नरके अशुचौ वैतरण्यादौ॥ १६॥

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा

यजन्ते नामयज्ञैस्ते आत्मसम्भाविताः सर्वगुणविशिष्टतया आत्मना

एव सम्भाविता आत्मसम्भाविता न साध्भिः, स्तब्धा **अप्रणतात्मानो** धनमानमदान्विता **धन**-

निमित्तो मानो मदः च ताभ्यां धनमान-मदाभ्याम् अन्विता यजन्ते नामयज्ञैः नाममात्रैः यज्ञै: ते दम्भेन धर्मध्वजितया अविधिपूर्वकं विहिताङ्गेतिकर्तव्यतारहितै: ॥ १७॥

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः।

मामात्मपरदेहेषु

अहङ्कारम् अहङ्करणम् अहङ्कारो विद्यमानैः अविद्यमानैः च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितैः विशिष्टम् आत्मानम् अहम् इति मन्यते सः अहङ्कारः अविद्याख्यः कष्टतमः सर्वदोषाणां

मूलं सर्वानर्थप्रवृत्तीनां च तथा बलं पराभिभव-निमित्तं कामरागान्वितं दर्पं दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम् अतिक्रामित सः अयम् अन्तः-

करणाश्रयो दोषविशेष:।

उपर्युक्त अनेक प्रकारके विचारोंसे भ्रान्तचित्त हुए

मोह है, वह जालकी भाँति फँसानेवाला होनेसे जाल है, उसमें फँसे हुए तथा विषय-भोगोंमें अत्यन्त आसक्त हुए-उन्हींमें गहरे डूबे हुए मनुष्य उन

और मोहरूप जालमें फँसे हुए, अर्थात् अविवेक ही

भोगोंके द्वारा पापोंका सञ्चय करके वैतरणी आदि अशुद्ध नरकोंमें गिरते हैं॥ १६॥

धनमानमदान्विता:। दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७॥

और वे अपने-आपको सर्वगुणसम्पन्न मानकर, आप ही अपनेको बड़ा माननेवाले, साधु पुरुषोंद्वारा श्रेष्ठ न माने हुए, स्तब्ध—विनयरहित, धनमान-मदान्वित-धनहेतुक मान और मदसे युक्त पुरुष

पाखण्डसे अर्थात् धर्मध्वजीपनसे, अविधिपूर्वक— विहित अंगकी कर्तव्यताके ज्ञानसे रहित केवल नाममात्रके यज्ञोंद्वारा पूजन किया करते हैं॥ १७॥

प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८॥

जिसके द्वारा अपनेमें आरोपित किये हुए विद्यमान और अविद्यमान गुणोंसे अपनेको युक्त मानकर मनुष्य 'हम हैं' ऐसा मानता है, उसे अहंकार कहते हैं। यह अविद्या

अहंकार—'हम-हम' करनेका नाम अहंकार है,

नामका बडा कठिन दोष समस्त दोषोंका और समस्त अनर्थमय प्रवृत्तियोंका मूल कारण है। कामना और

आसक्तिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके लिये होनेवाला बल, दर्प-जिसके उत्पन्न होनेपर मनुष्य धर्मको अतिक्रमण कर जाता है, अन्त:करणके आश्रित उस

दोषविशेषका नाम दर्प है।

१८६

\* शांकरभाष्य अध्याय १६ \*

कामं स्त्र्यादिविषयम् क्रोधम् अनिष्टविषयम्

एतान् अन्यान् च महतो दोषान् संश्रिताः। किं च ते माम् ईश्वरम् आत्मपरदेहेष्

स्वदेहे परदेहेषु च तद्बुद्धिकर्मसाक्षिभृतं मां

प्रद्विषन्तो मच्छासनातिवर्तित्वं प्रद्वेषः कुर्वन्तः अभ्यसूयकाः सन्मार्गस्थानां गुणेषु असह-

मानाः॥ १८॥

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु

क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव

तान् अहं **सर्वान् सन्मार्गप्रतिपक्षभूतान्**।

साधुद्वेषिणो द्विषतः च मां क्रूरान् संसारेषु एव

नरकसंसरणमार्गेषु नराधमान् अधर्मदोषवत्त्वात् क्षिपामि प्रक्षिपामि अजस्रं सन्ततम् अशुभान् अशुभकर्मकारिण आसुरीषु एव क्रूरकर्मप्रायासु

व्याघ्रसिंहादियोनिषु क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः॥ १९॥

जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्म तमोबहुलासु एव

आसुरीं योनिम् आपन्नाः प्रतिपन्ना मृढा जन्मनि

योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढा माम् ईश्वरम्

अप्राप्य अनासाद्य एव हे कौन्तेय ततः तस्मात् अपि यान्ति अधमां निकृष्टतमां गतिम्।

माम् अप्राप्य एव इति न मत्प्राप्तौ काचिद्

अपि आशङ्का अस्ति अतो मच्छिष्टसाधुमार्गम् अप्राप्य इत्यर्थः॥ २०॥

तथा स्त्री आदिके विषयमें होनेवाला काम और किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाला क्रोध, इन

सब दोषोंको तथा अन्यान्य महान् दोषोंको भी अवलम्बन करनेवाले होते हैं।

इसके सिवा वे अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित,

उनकी बृद्धि और कर्मके साक्षी, मुझ ईश्वरसे द्वेष

करनेवाले होते हैं-मेरी आज्ञाको उल्लङ्घन करके चलना ही मुझसे द्वेष करना है, वे वैसा करनेवाले हैं

और सन्मार्गमें स्थित पुरुषोंके गुणोंको सहन न करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं॥ १८॥

नराधमान्।

योनिषु॥ १९॥

सन्मार्गके प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधुपुरुषोंके साथ द्वेष करनेवाले उन सब अशुभकर्मकारी क्रूर नराधमोंको, मैं बारंबार संसारमें—नरक-प्राप्तिके मार्गमें

जो प्राय: क्रूर कर्म करनेवाली व्याघ्र-सिंह आदि आसूरी योनियाँ हैं उनमें ही सदा गिराता हूँ; क्योंकि

वे पापादि दोषोंसे युक्त हैं। 'क्षिपामि' इस क्रियापदका, 'योनिष्' के साथ सम्बन्ध है॥ १९॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥२०॥

वे मृढ—अविवेकीजन, जन्म-जन्ममें यानी प्रत्येक

जन्ममें आसुरी योनिको पाते हुए अर्थात् जिनमें तमो-

गुणकी बहुलता है, ऐसी योनियोंमें जन्मते हुए, नीचे गिरते-गिरते मुझ ईश्वरको न पाकर, उन पूर्वप्राप्त योनियों-की अपेक्षा भी अधिक अधमगतिको प्राप्त होते हैं।

'मुझे प्राप्त न होकर' ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मार्गको भी न पाकर, क्योंकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये कोई आशङ्का ही

नहीं है॥ २०॥

अनन्तः अपि अन्तर्भवति यत्परिहारेण परिहृतः

च भवति, यद् मूल सर्वस्य अनर्थस्य तद् एतद्

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन:।

त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्तौ इदं द्वारं नाशनम् आत्मनो यद् द्वारं प्रविशन् एव नश्यति

उच्यते—

आत्मा कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतद् अत उच्यते द्वारं नाशनम् आत्मनः इति।

किं तत्, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। यत एतद् द्वारं नाशनम् आत्मनः तस्मात् कामादित्रयम् एतत् त्यजेत्

त्यागस्तुतिः इयम्॥ २१॥

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो

एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः तमसो नरकस्य दुःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तैः एतैः त्रिभि: विमुक्तो नर आचरति अनुतिष्ठति। किम्, आत्मनः श्रेयो यत्प्रतिबद्धः पूर्वं नाचरित तदपगमाद् आचरति ततः तदाचरणाद् याति परां गतिं

मोक्षम् अपि इति॥ २२॥ सर्वस्य एतस्य आसुरसम्पत्परिवर्जनस्य श्रेय-

आचरणस्य च शास्त्रं कारणम्, शास्त्रप्रमाणाद्

उभयं शक्यं कर्तुं न अन्यथा अतः-

जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब दोषोंका नाश करना हो जाता है और जो सब अनर्थोंके मूल कारण हैं, उनका वर्णन किया जाता है-

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥२१॥ आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके दोष,

> नरकप्राप्तिके द्वार हैं। इनमें प्रवेश करनेमात्रसे ही आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात् किसी पुरुषार्थके योग्य नहीं रहता। इसलिये ये तीनों आत्माका नाश करनेवाले द्वार कहलाते हैं।

> तीनोंका त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि ये काम आदि तीनों नरकद्वार आत्माका नाश करनेवाले हैं, इसलिये इनका त्याग कर देना चाहिये। यह त्यागकी स्तुति है॥ २१॥

वे कौन हैं? काम, क्रोध और लोभ। सुतरां इन

तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। याति परां गतिम्॥२२॥

हे कुन्तीपुत्र! ये काम आदि दु:ख और मोहरूप अन्धकारमय नरकके द्वार हैं इन तीनों अवगुणोंसे छूटा हुआ मनुष्य आचरण करता है—साधन करता है। क्या

साधन करता है ? आत्मकल्याणका साधन, पहले जिन

कामादिके वशमें होनेसे नहीं करता था,अब उनका नाश हो जानेसे करता है, और उस साधनसे (वह) परमगति-को, अर्थात् मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है॥ २२॥

इस समस्त आसुरी सम्पत्तिके त्यागका और

कल्याणमय आचरणोंका, मूल कारण शास्त्र है, शास्त्रप्रमाणसे ही दोनों किये जा सकते हैं, अन्यथा

नहीं, अत:—

### शास्त्रविधिमुत्पृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥२३॥

यः शास्त्रविधिं कर्तव्याकर्तव्यज्ञानकारणं

विधिप्रतिषेधाख्यम् उत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते

कामकारतः कामप्रयुक्तः सन् न स सिद्धिं पुरुषार्थयोग्यताम् अवाप्नोति। न अपि अस्मिन् **लोके** सुखम्, न अपि परां प्रकृष्टां गतिं स्वर्गं

मोक्षं वा॥ २३॥

जो मनुष्य शास्त्रके विधानको, अर्थात् कर्तव्य-

अकर्तव्यके जानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक

आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ बर्तता है, वह न तो सिद्धिको—पुरुषार्थकी योग्यताको

पाता है, न इस लोकमें सुख पाता है और न परम गतिको अर्थात् स्वर्ग या मोक्षको ही पाता है॥ २३॥

## तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि॥२४॥

तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव कार्याकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायाम्

अतो ज्ञात्वा बुद्ध्वा शास्त्रविधानोक्तं विधिः विधानं शास्त्रेण विधानं शास्त्रविधानं कुर्याद्

न कुर्याद् इति एवं लक्षणं तेन उक्तं स्वकर्म

यत् तत् कर्तुम् इह अर्हसि। इह इति

कर्माधिकारभूमिप्रदर्शनार्थम् इति॥ २४॥

स्तरां कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें तेरे लिये शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात् ज्ञान प्राप्त करनेका साधन है। अतः शास्त्र-विधानसे कही हुई बातको

समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है। शास्त्रद्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि 'यह कार्य कर, यह मत कर' वह शास्त्र-विधान है, उससे बताये हुए स्वकर्मको

जानकर तुझे इस कर्मक्षेत्रमें कार्य करना उचित है।

'इह' शब्द जिस भूमिमें कर्मोंका अधिकार है उसका

लक्ष्य करवानेवाला है॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य गोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये संपद्विभागयोगो नाम

षोडशोऽध्याय:॥ १६॥

#### सप्तदशोऽध्याय:

'तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते' **इति भगवद्वाक्याद्** । लब्धप्रश्रबीज:—

अर्जुन उवाच—

'तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते' इस भगवद्वाक्यसे

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः।

जिसको प्रश्नका बीज मिला है वह अर्जुन बोले—

## तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥१॥

ये केचिद् अविशेषिता शास्त्रविधिं शास्त्र-श्रुतिस्मृतिशास्त्रचोदनाम्

परित्यज्य यजन्ते देवादीन् पूजयन्ति श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या अन्विताः संयुक्ताः सन्तः। श्रुतिलक्षणं स्मृतिलक्षणं वा कञ्चित्

शास्त्रविधिम् अपश्यन्तो वृद्धव्यवहारदर्शनाद् एव श्रद्दधानतया ये देवादीन् पूजयन्ति ते इह

इति एवं गृह्यन्ते। ये पुनः कञ्चित् शास्त्रविधिम् उपलभमाना एव तम् उत्पृज्य अयथाविधि देवादीन्

'ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः'

इति न परिगृह्यन्ते। कस्मात्,

पूजयन्ति ते इह 'ये शास्त्रविधिमुत्पूज्य यजन्ते'

श्रद्धया अन्वितत्विवशेषणात्। देवादिपूजा-विधिपरं किञ्चित् शास्त्रं पश्यन्त एव तद् उत्पृज्य अश्रद्दधानतया तद्विहितायां देवादि-

पूजायां श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते इति न शक्यं कल्पयितुं यस्मात् तस्मात् पूर्वोक्ता एव

'ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः'

जो कोई साधारण मनुष्य, शास्त्र-विधिको-शास्त्रकी आज्ञाको अर्थात् श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रोंके विधानको छोड़कर श्रद्धासे अर्थात् आस्तिकबुद्धिसे

युक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते हैं। यहाँ 'ये शास्त्रविधिमृत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः' इस कथनसे श्रुतिरूप या स्मृतिरूप किसी भी शास्त्रके

विधानको न जानकर, केवल वृद्ध व्यवहारको आदर्श मानकर, जो श्रद्धापूर्वक देवादिका पूजन करते हैं, वे ही मनुष्य ग्रहण किये गये हैं। किंतु जो मनुष्य

कुछ शास्त्रविधिको जानते हुए भी, उसको छोड़कर अविधिपूर्वक देवादिका पूजन करते हैं, वे 'ये

किये जा सकते।

पु० — किसलिये (ग्रहण नहीं किये जा सकते)? उ० — श्रद्धासे युक्त हुए (पूजन करते हैं) ऐसा विशेषण दिया गया है इसलिये। क्योंकि देवादिके

शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते ' इस कथनसे ग्रहण नहीं

पुजाविषयक किसी भी शास्त्रको जानते हुए ही उसे अश्रद्धापूर्वक छोड़कर, उस शास्त्रद्वारा विधान की हुई देवादिकी पूजामें श्रद्धासे युक्त हुए बर्तते हैं,

ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अत: पहले बतलाये हुए मनुष्य ही 'ये शास्त्रविधिमृत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः' इस कथनसे ग्रहण किये जाते हैं।

इति अत्र गृह्यन्ते।

है ? अथवा तामसी है ?॥ १॥

हे कृष्ण! इस प्रकारके उन मनुष्योंकी निष्ठा

कौन-सी है ? सात्त्विक है ? राजस है अथवा तामस

है ? यानी उनकी स्थिति सात्त्विकी है या राजसी या

तामसी है ? कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी जो

देवादिविषयक पूजा है, वह सात्त्विकी है? राजसी

तेषाम् एवम्भृतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम् आहो रजः तमः किं सत्त्वं निष्ठा अवस्थानम् आहोस्विद् रजः अथवा तमः। एतद् उक्तं भवति या तेषां देवादिविषया पूजा

सा किं सात्त्विकी आहोस्विद् राजसी उत

तामसी इति॥ १॥

सामान्यविषयः अयं प्रश्नो न अप्रविभज्य। प्रतिवचनम् अर्हति इति—

श्रीभगवानुवाच—

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु॥२॥ त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा।

यस्यां निष्ठायां त्वं पृच्छिसि देहिनां सा स्वभावजा जन्मान्तरकृतो धर्मादिसंस्कारो मरणकाले अभिव्यक्तः स्वभाव उच्यते ततो जाता स्वभावजा। सात्त्विकी **सत्त्वनिर्वृता** 

सा एवं त्रिविधा भवति—

प्रेतिपशाचादिपूजाविषया एवं त्रिविधा ताम् उच्यमानां श्रद्धा शृणु॥ २॥

देवपूजादिविषया, राजसी रजोनिर्वृता यक्षरक्षःपूजादिविषया, तामसी तमोनिर्वृता

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा।

यह प्रश्न साधारण मनुष्योंके विषयमें है, अत: इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नहीं, इस अभिप्रायसे श्रीभगवान् बोले-

वह स्वभावजन्य श्रद्धा अर्थात् जन्मान्तरमें किये हुए

जिस निष्ठाके विषयमें तू पूछता है, मनुष्योंकी धर्म-अधर्म आदिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं उनके समुदायका नाम स्वभाव

है, उससे उत्पन्न हुई श्रद्धा—तीन प्रकारकी होती है। सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुई देवपूजादिविषयक श्रद्धा सात्त्विकी है, रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्ष-राक्षसादिकी पूजाविषयक श्रद्धा राजसी है और तमोगुणसे उत्पन्न हुई प्रेत-पिशाच आदिकी पूजाविषयक

श्रद्धा तामसी है। ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है। उस आगे कही जानेवाली (तीन प्रकारकी) श्रद्धाको तू सुन॥ २॥ | वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है-

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥३॥ विशिष्टसंस्कारोपेतान्तः-। हे भारत! सभी प्राणियोंकी श्रद्धा (उनके) करणानुरूपा सर्वस्य **प्राणिजातस्य** श्रद्धा भिन्न-भिन्न संस्कारोंसे युक्त अन्त:करणके अनुरूप भवति भारत। होती है।

यदि एवं ततः किं स्याद् इति उच्यते— यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा ? इसपर कहते हैं— जीव:। कथं यो यच्छुद्धो या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यच्छ्द्धः स एव तच्छ्द्धानुरूप एव

श्रद्धामयः श्रद्धाप्रायः अयं पुरुषः संसारी

398

स जीवः॥ ३॥

ततः च कार्येण लिङ्गेन देवादिपूजया | इसलिये कार्यरूप चिह्नसे अर्थात् (उन

सत्त्वादिनिष्ठा अनुमेया इति आह—

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥

यजन्ते प्रजयन्ति सात्त्विका: सत्त्विनिष्ठा | सात्त्विक निष्ठावाले पुरुष देवोंका पूजन करते हैं, देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणान् च सप्तमातुकादीन् च अन्ये यजन्ते तामसा

जनाः॥ ४॥

एवं कार्यतो निर्णीताः सत्त्वादिनिष्ठाः शास्त्रविध्युत्सर्गे तत्र कश्चिद् एव सहस्रेषु

देवपूजादितत्परः सत्त्वनिष्ठो भवति बाहुल्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो भवन्ति, कथम्—

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः

अशास्त्रविहितं न शास्त्रविहितम् अशास्त्र-

कामरागबलै: वा अन्विता:॥ ५॥

विहितं घोरं पीडाकरं प्राणिनाम् आत्मनः च तपः तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ये तपो जनाः

च दम्भाहङ्कारसंयुक्ता दम्भः च अहङ्कारः दम्भाहङ्कारौ ताभ्यां संयुक्ता दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कामः च रागः च कामरागौ तत्कृतं बलं कामरागबलं तेन अन्विताः

जैसी श्रद्धा है, वह स्वयं भी वही है, अर्थात् उस श्रद्धाके अनुरूप ही है॥ ३॥

यह पुरुष अर्थात् संसारी जीव श्रद्धामय है;

क्योंकि जो जिस श्रद्धावाला है अर्थात् जिस जीवकी

श्रद्धाओंके कारण होनेवाली) देवादिकी पूजासे, सात्त्रिक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर लेना चाहिये. यह कहते हैं-

राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो तामसी मनुष्य हैं, वे प्रेतों और सप्तमातृकादि भूतगणोंका

पूजन किया करते हैं॥ ४॥ इस प्रकार कार्यसे जिनकी सात्त्विकादि निष्ठाओंका

निर्णय किया गया है, उन (स्वाभाविक श्रद्धावाले) हजारों मनुष्योंमें कोई एक ही शास्त्रविधिका त्याग होनेपर देवपूजादिके परायण, सात्त्विक निष्ठायुक्त होता है। अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी निष्ठावाले

ही होते हैं। कैसे? (सो कहा जाता है—)

कामरागबलान्विताः॥५॥ जो मनुष्य, शास्त्रमें जिसका विधान नहीं है

ऐसा, अशास्त्रविहित और घोर अर्थात् अन्य प्राणियोंको और अपने शरीरको भी पीड़ा पहुँचानेवाला, तप,

दम्भ और अहंकार-इन दोनोंसे युक्त होकर तथा कामना और आसक्तिजनित बलसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति और बलसे युक्त होकर

तपते हैं ॥ ५॥

#### कर्शयन्तः शरीरस्थं मां चैवान्तःशरीरस्थं

कर्शयन्तः कुशीकुर्वन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं

करणसमुदायम् अचेतसः अविवेकिनो मां च

एव तत्कर्मबुद्धिसाक्षिभूतम् अन्तःशरीरस्थं कर्शयन्तो मदनुशासनाकरणम् एव मत्कर्शनं

तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् आसुरो निश्चयो येषां ते आसुरनिश्चयाः तान् परिहरणार्थं विद्धि इति

उपदेशः ॥ ६ ॥

शृणु॥ ७॥

आहाराणां च रस्यस्त्रिग्धादिवर्गत्रयरूपेण

यथाक्रमं सात्त्विकराजसतामस-

पुरुषप्रियत्वदर्शनम् इह क्रियते। रस्यस्त्रिग्धा-दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण लिङ्गेन

सात्त्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं बुद्ध्वा रजस्तमोलिङ्गानाम् आहाराणां परिवर्जनार्थं सत्त्वलिङ्गानां च उपादानार्थम्, तथा यज्ञादीनाम्

अपि सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिविधत्वप्रतिपादनम् इह राजसतामसान् बुद्ध्वा कथं नु नाम परित्यजेत् सात्त्विकान् एव अनुतिष्ठेद् इति एवम्

अर्थम्— आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय:।

आहार: तु अपि सर्वस्य भोक्तुः त्रिविधो भवति प्रिय इष्टः तथा यज्ञः तथा तपः तथा दानं तेषाम् आहारादीनां भेदम् इमं वक्ष्यमाणं

तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

भूतग्राममचेतसः।

वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमें स्थित इन्द्रियादि करणोंके रूपमें परिणत भूतसमुदायको और शरीरके

भीतर अन्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कर्म और बुद्धिके साक्षी, मुझ ईश्वरको भी, कृश (तंग) करते हुए—मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कृश करना है, इस

प्रकार मुझे कुश करते हुए (घोर तप करते हैं) उनको तृ आसुरी निश्चयवाले जान। जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे आसुरी निश्चयवाले कहलाते हैं। उनका सङ्ग त्याग करनेके लिये तू उनको जान, यह उपदेश है॥६॥

रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजनोंमें, अपनी रुचिकी अधिकतारूप लक्षणसे अपना सात्त्विकत्व, राजसत्व और तामसत्व जानकर, राजस और तामस

चिह्नोंवाले आहारका त्याग और सात्त्विक चिह्नयुक्त आहारका ग्रहण करनेके लिये, यहाँ रस्य-स्निग्ध आदि (वाक्योंद्वारा वर्णित) तीन वर्गींमें विभक्त हुए आहारमें, क्रमसे सात्त्विक, राजस और तामस पुरुषोंकी (पृथक्-पृथक्) रुचि दिखलायी जाती है। वैसे ही

सात्त्रिक आदि गुणोंके भेदसे यज्ञादिके भेदोंका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया जाता है कि राजस और तामस यज्ञादिको जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग कर दें और सात्त्विक यज्ञादिका अनुष्ठान

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं शृणु॥७॥

किया करें-

भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंको तीन प्रकारके आहार प्रिय-रुचिकर होते हैं। वैसे ही यज्ञ, तप और

दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते हैं) उन आहारादिका यह आगे कहा जानेवाला भेद सुन॥ ७॥

# आयु:सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः

रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ आयुः च सत्त्वं च बलं च आरोग्यं च सुखं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति, इन

प्रीतिः च तासां विवर्धना आयु:-

सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ते च रस्या रसोपेताः स्त्रिग्धाः स्त्रेहवन्तः स्थिराः चिरकाल-

स्थायिनो देहे, हृद्या हृदयप्रिया आहाराः

सात्त्विकप्रियाः सात्त्विकस्य इष्टाः॥ ८॥

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः

राजसस्येष्टा आहारा

कटुः अम्लो लवणः अत्युष्णः अतिशब्दः कट्वादिषु सर्वत्र योज्यः अतिकटुः अतितीक्ष्ण

इति एवं कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन आहारा राजसस्य इष्टा दु:खशोकामयप्रदा

दु:खं च शोकं च आमयं च प्रयच्छन्ति इति दुःखशोकामयप्रदाः॥ ९॥ इत्यादि॥ ९॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥१०॥

यातयामं मन्दपक्वं निर्वीर्यस्य गतरसेन

उक्तत्वाद् गतरसं रसवियुक्तं पूर्ति दुर्गन्धं पर्युषितं च पक्वं सद् रात्र्यन्तरितं च यद् उच्छिष्टम्

अपि च भुक्तशिष्टम् अपि अमेध्यम् अयज्ञाहं

भोजनम् ईदृशं तामसप्रियम्॥ १०॥

भोजन तामसी मनुष्योंको प्रिय होता है। यहाँ, यातयामका

अर्थ अधपका किया गया है; क्योंकि निर्वीर्य (सारहीन

भोजनको 'गतरस' शब्दसे कहा गया है॥ १०॥ अथ इदानीं यज्ञः त्रिविध उच्यते— । अब तीन प्रकारके यज्ञ बतलाये जाते हैं—

अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते।

सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य-रसयुक्त, स्निग्ध-

चिकने, स्थिर-शरीरमें बहुत कालतक (साररूपसे)

रहनेवाले और हृद्य-हृदयको प्रिय लगनेवाले (ऐसे

आहार भोजन करनेके पदार्थ) सात्त्विक पुरुषको

्दुःखशोकामयप्रदाः॥ ९॥

कडवे, खट्टे, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखे

और दाहकारक एवं दु:ख, चिन्ता और रोगोंको

उत्पन्न करनेवाले अर्थात् जो दु:ख, शोक और

रोगोंको उत्पन्न करते हों, ऐसे आहार राजस पुरुषको

प्रिय होते हैं। यहाँ अति शब्द सबके साथ जोडना

चाहिये, जैसे अति कडवे, अत्यन्त खट्टे, अति तीक्ष्ण

यातयाम—अधपका, गतरस—रसरहित, पृति— दुर्गन्धयुक्त और बासी अर्थात् जिसको पके हुए एक

रात बीत गयी हो, तथा उच्छिष्ट—खानेके पश्चात्

बचा हुआ और अमेध्य—जो यज्ञके योग्य न हो, ऐसा

| प्रिय—इष्ट होते हैं ॥ ८ ॥

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः॥११॥

अफलाकाङ्क्षिभि: अफलार्थिभि: विधिदृष्ट: शास्त्रचोदनादृष्टो यो यज्ञ इज्यते

निर्वर्त्यते यष्टव्यम् एव इति यज्ञस्वरूपनिर्वर्तनम् एव कार्यम् इति मनः समाधाय न अनेन पुरुषार्थी मम कर्तव्य इति एवं निश्चित्य स सात्त्विको यज्ञ

च एव यद् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि

उच्यते॥ ११॥

राजसम्॥ १२॥

यज्ञो

करना ही कर्तव्य है' इस प्रकार मनका समाधान करके अर्थात् 'इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है' ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है,

वह सात्त्विक कहलाता है॥ ११॥

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥१२॥

अभिसन्धाय उद्दिश्य फलं दम्भार्थम् अपि | हे भरतकुलमें श्रेष्ठ अर्जुन! जो यज्ञ फलके

उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है,

उस यज्ञको तू राजसी समझ॥ १२॥

मन्त्रहीनमदक्षिणम्।

फलकी इच्छा न करनेवाले पुरुषोंद्वारा, शास्त्रविधिसे

नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है,

तथा 'यज्ञ करना ही यानी यज्ञके स्वरूपका सम्पादन

विधिहीनमसृष्टान्नं श्रद्धाविरहितं

विधिहीनं यथाचोदितविपरीतम्, असृष्टात्रं ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टं न दत्तम् अन्नं यस्मिन् यज्ञे

स असृष्टान्नः तम् असृष्टान्नम्, मन्त्रहीनं मन्त्रतः स्वरतो वर्णतः च वियुक्तं मन्त्रहीनम्, अदक्षिणम् उक्तदक्षिणारिहतं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते

तमोनिर्वृतं कथयन्ति॥ १३॥

अथ इदानीं तपः त्रिविधम् उच्यते— देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं

ब्रह्मचर्यमहिंसा च देवाः च द्विजाः च गुरवः च प्राज्ञाः च देवद्विजगुरुप्राज्ञाः तेषां पूजनं देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं

जो यज्ञ शास्त्र-विधिसे रहित-शास्त्रोक्त प्रकारसे विपरीत और असृष्टात्र होता है अर्थात् जिस यज्ञमें ब्राह्मणोंको अन्न नहीं दिया जाता तथा जो मन्त्रहीन—मन्त्र, स्वर और

वर्णसे रहित एवं बतलायी हुई दक्षिणा और श्रद्धासे

तामसं परिचक्षते॥ १३॥

भी रहित होता है, उस यज्ञको (श्रेष्ठ पुरुष) तामसी— तमोगुणसे किया हुआ बतलाते हैं॥ १३॥

अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है— शौचमार्जवम्। शारीरं तप उच्यते॥१४॥

> देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान्-ज्ञानी इन सबका पूजन, शौच—पवित्रता, आर्जव—सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह सब शरीरसम्बन्धी—

शौचम् आर्जवम् ऋजुत्वं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शरीरद्वारा किये जानेवाले तप कहे जाते हैं; अर्थात् शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं शरीरप्रधानः सर्वैः एव शरीर जिनमें प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और कार्य-करणै: कर्त्रादिभि: साध्यं शारीरं तप करणोंसे जो कर्ताद्वारा किये जायँ वे शरीरसम्बन्धी तप

वक्ष्यति॥ १४॥

उच्यते। 'पञ्चैते

हेतवः' इति हि

तस्य

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥१५॥

अनुद्वेगकरं **प्राणिनाम् अदुःखकरं** वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् **प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे।** 

अनुद्वेगकरत्वादिभिः धर्मैः वाक्यं विशेष्यते। विशेषणधर्मसमुच्चयार्थः च शब्दः। परप्रत्याय-

नार्थं प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितानुद्वेग-करत्वानाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनता

स्याद् यदि न तद् वाङ्मयं तपः। यथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां

त्रिभिः वा हीनतायां न वाङ्मयतपस्त्वम्। तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां

त्रिभिः वा हीनस्य न वाङ्मयतपस्त्वम्। तथा हितवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा वियुक्तस्य न वाङ्मयतपस्त्वम्।

किं पुनः तत् तपः, यत् सत्यं वाक्यम् अनुद्वेगकरं प्रियहितं च यत् तत् परमं तपो वाङ्मयम्। यथा शान्तो भव

वत् तत् परम तपा वाङ्मयम्। यथा शान्ता भव वत्स स्वाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति। स्वाध्यायाभ्यसनं च एव यथाविधि

वाङ्मयं तप उच्यते॥ १५॥

र्**मयं तप उच्यते॥१५॥** जो वचन किसी प्राणीके अन्त:करणमें उद्वेग-

कहलाते हैं। आगे यह कहेंगे भी कि '**उन (सब** 

दु:ख उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय

लिये है (अत: समझना चाहिये कि) दूसरेको किसी

जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन

कर्मों )-के ये पाँच कारण हैं ' इत्यादि॥ १४॥

और हितकारक हैं; अर्थात् इस लोक और परलोकमें सर्वत्र हित करनेवाले हैं, यहाँ 'उद्वेग न करनेवाले' इत्यादि लक्षणोंसे वाक्यको विशेषित किया गया है और 'च' शब्द सब लक्षणोंका समुच्चय बतलानेके

बातका बोध करानेके लिये कहे हुए वाक्यमें यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता और अनुद्विग्नता—इन सबका अथवा इनमेंसे किसी एक, दो या तीनका अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है।

गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है।

प्o—तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है?

उ० — जो वचन सत्य हो और उद्वेग करनेवाला न हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी परम तप है। जैसे, 'हे वत्स! तू शान्त हो स्वाध्याय

अर योगमें स्थित हो, इससे तेरा कल्याण होगा इत्यादि वचन हैं तथा यथाविधि स्वाध्यायका अभ्यास

इत्यादि वचन हैं तथा यथाविधि स्वाध्यायका अभ्यास करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ १५॥

#### मनःप्रसादः सौम्यत्वं भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो

मौनमात्मविनिग्रहः।

मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

मनःप्रसादो मनसः प्रशान्तिः स्वच्छतापादनं

मनसः प्रसादः। सौम्यत्वं यत् सौमनस्यम्

आहुः मुखादिप्रसादकार्या अन्तःकरणस्य

मनका प्रसाद अर्थात् मनको परम शान्ति-

स्वच्छता सम्पादन कर लेना, सौम्यता—जिसको

सुमनसता कहते हैं वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाली

वृत्तिः, मौनं वाक्संयमः अपि मनःसंयमपूर्वको

अन्त:करणकी शुद्ध-वृत्ति, मौन—अन्त:करणका संयम, क्योंकि वाणीका संयम भी मन:संयमपूर्वक ही

भवति इति कार्येण कारणम् उच्यते मनःसंयमो

होता है, अत: कार्यसे कारण कहा जाता है,

मौनम् इति। आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्यरूप आत्मविनिग्रहो वाग्विषयस्य एव मनका निरोध अर्थात् सब ओरसे साधारणभावसे मनका निग्रह और भली प्रकार भावकी शुद्धि अर्थात् दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमें छल-कपटसे

रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है। केवल

उपर्युक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप

मनसः संयमो मौनम् इति विशेषः। भावसंशुद्धिः

वाणीविषयक मनके संयमका नाम मौन है और सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह है-

इति एतत् तपो मानसम् उच्यते॥ १६॥

परै: व्यवहारकाले अमायावित्वं भावसंशुद्धिः

यह भेद है॥ १६॥

यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपः तप्तं नरै: सत्त्वादिभेदेन कथं त्रिविधं भवति इति

मनुष्योंद्वारा किये जानेपर, सात्त्विक आदि भेदोंसे तीन प्रकारके कैसे होते हैं? सो बतलाते हैं—

उच्यते—

तपस्तित्रिविधं नरै:। श्रद्धया परया तप्तं अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते॥ १७॥

श्रद्धया **आस्तिक्यबुद्ध्या** परया **प्रकृष्ट्या** तप्तम् जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन

अनुष्ठितं तपः तत् प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारम् प्रकारका कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो फलाकांक्षारहित और समाहितचित्त पुरुषोंद्वारा उत्तम अधिष्ठानं नरै: अनुष्ठातृभि: अफलाकाङ्क्षिभि:

श्रद्धापूर्वक—आस्तिकबुद्धिपूर्वक किया जाता है, फलाकाइक्षारिततैः युक्तैः समाहितैः यद् ईदुशं ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष सात्त्विक—सत्त्वगुणजनित तपः तत् सात्त्विकं सत्त्वनिर्वृतं परिचक्षते

कहते हैं॥१७॥ कथयन्ति शिष्टाः॥ १७॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्॥१८॥ अयं तपस्वी ब्राह्मण इति एवम् अर्थं मानो

माननं प्रत्युत्थानाभिवादनादिः तदर्थं पूजा

पादप्रक्षालनार्चनाशयितृत्वादिः तदर्थं च तपः सत्कारमानपूजार्थं दम्भेन च एव यत् क्रियते

तपः तद् इह प्रोक्तं कथितं राजसं चलं कादा-

चित्कफलत्वेन अध्रुवम्॥ १८॥

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः।

परस्योत्सादनार्थं

वा तत् तामसं तप उदाहृतम्॥ १९॥

मृढग्राहेण **अविवेकनिश्चयेन** आत्मनः पीडया क्रियते यत् तपः परस्य उत्सादनार्थं विनाशार्थं

वा

इदानीं दानभेद उच्यते— दातव्यमिति यद्दानं

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥२०॥ दातव्यम् इति एवं मनः कृत्वा यद् दानं दीयते अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय समर्थाय

अपि निरपेक्षं दीयते देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादौ काले सङ्कान्त्यादौ पात्रे च षडङ्गविद्वेदपारगे

इत्यादौ तद् दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥ २०॥

है—यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपस्वी है, ब्राह्मण है। इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है उसका नाम सत्कार है। (आते देखकर) खड़े हो जाना तथा प्रणाम आदि

करना—ऐसे सम्मानका नाम मान है। पैर धोना, अर्चन करना, भोजन कराना इत्यादिका नाम पूजा है। इन सबके लिये जो तप किया जाता है और जो दम्भसे किया जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है। तथा

अनिश्चित फलवाला होनेसे नाशवान् और अनित्य भी कहा गया है॥ १८॥

तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥ जो तप अपने शरीरको पीड़ा पहुँचाकर या

दूसरेका बुरा करनेके लिये मुढ़तापूर्वक आग्रहसे अर्थात् अज्ञानपूर्वक निश्चयसे किया जाता है, वह तामसी तप कहा गया है॥ १९॥

अब दानके भेद कहे जाते हैं—

दीयतेऽनुपकारिणे।

जो दान 'देना ही उचित है' मनमें ऐसा विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रत्युपकार करनेमें समर्थ

न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे प्रत्युपकार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीको दिया जाता है तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यभूमिमें, संक्रान्ति आदि पुण्यकालमें और छहों अङ्गोंके सहित वेदको जाननेवाले ब्राह्मण

आदि श्रेष्ठ पात्रको दिया जाता है वह दान सात्त्विक कहा गया है॥ २०॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः।

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्॥२१॥

यत् त् दानं प्रत्यपकारार्थं काले त् अयं मां प्रत्युपकरिष्यति इति एवम् अर्थं फलं वा अस्य

दानस्य मे भविष्यति अदृष्टम् इति तद् उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्टं खेदसंयुक्तं तद् राजसं

अदेशकाले

स्मृतम् ॥ २१॥

जो दान प्रत्युपकारके लिये अर्थात् कालान्तरमें

यह मेरा प्रत्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा इस दानसे मुझे परलोकमें फल मिलेगा ऐसे उद्देश्यसे

क्लेश-खेदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस कहा

गया है॥ २१॥

यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते।

तत्तामसमुदाहृतम्॥ २२॥

जो दान अयोग्य देश-कालमें अर्थात् अशुद्ध

वस्तुओं और म्लेच्छादिसे युक्त पापमय देशमें तथा

पुण्यके हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषतासे

रहित कालमें और मूर्ख, चोर आदि अपात्रोंको दिया

जाता है तथा जो अच्छे देश-कालादिमें भी बिना

सत्कार किये-प्रिय वचन, पाद-प्रक्षालन और पुजादि

सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान करते हुए दिया

असत्कृतमवज्ञातं अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादि-

सङ्कीर्णे अकाले पुण्यहेतुत्वेन अप्रख्याते

सङ्क्रान्त्यादिविशेषरिहते अपात्रेभ्यः च मूर्ख-तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तौ च असत्कृतं

प्रियवचनपादप्रक्षालनपूजादिरहितम् अवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्तं यद् दानं तत् तामसम् उदाहृतम्॥ २२॥

उपदेश उच्यते—

यज्ञदानतपःप्रभृतीनां साद्गुण्यकरणाय अयम् | ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः।

यज्ञ, दान और तप आदिको सद्गुणसम्पन्न | | बनानेके लिये यह उपदेश दिया जाता है—

जाता है, वह तामस कहा गया है॥ २२॥

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा॥२३॥ ॐ तत्सद् इति एष निर्देशो निर्दिश्यते

अनेन इति निर्देश: त्रिविधो नामनिर्देशो ब्रह्मण: स्मृतः चिन्तितो वेदान्तेषु ब्रह्मविद्धिः। ब्राह्मणाः तेन **निर्देशेन त्रिविधेन** वेदा: च यज्ञा: च विहिता निर्मिताः पुरा पूर्वम् इति निर्देशस्तुत्यर्थम्

है। जिससे कोई वस्तु बतलायी जाय उसका नाम निर्देश है, अत: यह ब्रह्मका तीन प्रकारका नाम है, ऐसा वेदान्तमें ब्रह्मज्ञानियोंद्वारा माना गया है। पूर्वकालमें इस तीन प्रकारके नामसे ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं। यह ब्रह्मके नामकी स्तृति करनेके

ओम् तत् सत्—यह तीन प्रकारका ब्रह्मका निर्देश

लिये कहा जाता है॥ २३॥

उच्यते॥ २३॥ तस्मादोमित्युदाहृत्य

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः

यज्ञदानतपःक्रियाः। सततं ब्रह्मवादिनाम्॥ २४॥ ॐ तच्छब्दयोः विनियोग उक्तः अथ इदानीं | ओम् और तत्-शब्दका प्रयोग तो कहा गया,

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते॥ २६॥
सद्भावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य। अविद्यमान वस्तुके सद्भावमें यानी जैसे

पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुभावे असद्वृत्तस्य असाधोः सद्वृत्तता साधुभावः तस्मिन् साधुभावे

सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते—

तस्माद् ओम् इति उदाहृत्य उच्चार्य

यज्ञदानतप:क्रिया यज्ञादिस्वरूपा: क्रिया: प्रवर्तन्ते

803

असाधाः सद्वृत्तता साधुभावः तस्मिन् साधुभावे च सद् इति एतद् अभिधानं ब्रह्मणः प्रयुज्यते तत्र उत्तरावे अभिधीयवे प्रथम्वे कर्मणि विवाहारौ

तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि विवाहादौ च तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते प्रयुज्यते इति

एतत्॥ २६॥

शब्द कहा जाता है तथा हे पार्थ! विवाह आदि माङ्गलिक कर्मोंमें भी 'सत्' शब्द प्रयुक्त होता है अर्थात् (उनमें भी) 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है॥ २६॥

अविद्यमान पुत्रादिके उत्पन्न होनेमें तथा साधुभावमें

अर्थात् बुरे आचरणेंवाले असाधु पुरुषका जो सदाचारयुक्त

हो जाना है, उसमें, 'सत्' ऐसे इस ब्रह्मके

नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात् वहाँ 'सत्'

अब सत्-शब्दका प्रयोग कहा जाता है—

इसलिये वेदका प्रवचन—पाठ करनेवाले ब्राह्मणोंकी

शास्त्र-विधिसे कही हुई यज्ञ, दान और तपरूप

यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते॥२७॥

यज्ञे यज्ञकर्मणि या स्थितिः तपसि च या स्थितिः दाने च या स्थितिः सा च सद् इति उच्यते विद्वद्भिः कर्म च एव तदर्थीयम् अथवा यस्य अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान-तपोऽर्थीयम् ईश्वरार्थीयम् इति एतत्। सद् इति एव अभिधीयते। तद् एतद् यज्ञतप-आदिकर्म असात्त्विकं विगुणम् अपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणः अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सात्त्विकं सम्पादितं भवति॥ २७॥

जो यज्ञकर्ममें स्थिति है, जो तपमें स्थिति है और जो दानमें स्थिति है, वह भी 'सत् है'

ऐसा विद्वानोंद्वारा कहा जाता है। तथा उन यज्ञादिके लिये जो कर्म है अथवा जिसके तीन नामोंका

प्रकरण चल रहा है, उस ईश्वरके लिये जो कर्म है, वह भी 'सत् है' यही कहा जाता है। इस प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि कर्म, यदि

असात्त्विक और विगुण हों तो भी श्रद्धापूर्विक

परमात्माके तीनों नामोंके प्रयोगसे सगुण और सात्त्विक बना लिये जाते हैं॥ २७॥

क्योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही सब

तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्वं सम्पाद्यते । यस्मात् तस्मात्—

कुछ किया जाता है, इसलिये-अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्।

# असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह॥ २८॥

अश्रद्धया हुतं हवनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः

अश्रद्धया, तपः तसम् अनुष्ठितम् अश्रद्धया,

तथा अश्रद्धया एव कृतं यत् स्तुतिनमस्कारादि तत् सर्वम् असद् इति उच्यते मत्प्राप्तिसाधन-मार्गबाह्यत्वात् पार्थ। न च तद् बह्वायासम्

अपि प्रेत्य फलाय नो अपि इहार्थं साध्भिः निन्दितत्वाद् इति॥ २८॥

बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, बिना श्रद्धाके

नमस्कारादि कर्म है वह सब, हे पार्थ! मेरी प्राप्तिके साधनमार्गसे बाह्य होनेके कारण असत् है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वह बहुत परिश्रमयुक्त होनेपर भी

साधु पुरुषोंद्वारा निन्दित होनेके कारण न तो मरनेके पश्चात् फल देनेवाला होता है और न इस लोकमें ही सुखदायक होता है॥ २८॥

ब्राह्मणोंको दिया हुआ दान, तपा हुआ तप तथा और

भी जो कुछ बिना श्रद्धांके किया हुआ स्तुति—

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो

नाम सप्तदशोऽध्याय:॥ १७॥

#### अष्टादशोऽध्याय:

सर्वस्य एव गीताशास्त्रस्य अर्थः अस्मिन्। अध्याये उपसंहत्य सर्वः च वेदार्थो वक्तव्य इति

एवम् अर्थः अयम् अध्याय आरभ्यते।

सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थः

अस्मिन् अध्याये अवगम्यते। अर्जुनः तु सन्न्यास-त्यागशब्दार्थयोः एव विशेषं बुभुत्सुः उवाच—

अर्जुन उवाच—

त्यागस्य

सन्यासस्य सन्यासशब्दार्थस्य इति एतद् हे महाबाहो तत्त्वं तस्य भावः तत्त्वं याथात्म्यम्

इति एतद् इच्छामि वेदितुं ज्ञातुं त्यागस्य च

त्यागशब्दार्थस्य इति एतद् हषीकेश पृथग् इतरेतरविभागतः। केशिनिषुदन।

केशिनामा हयच्छद्मा असुरः तं निषूदितवान्

भगवान् वासुदेवः तेन तन्नाम्ना सम्बोध्यते

अर्जुनेन॥ १॥

सर्वकर्मफलत्यागं

तत्र तत्र निर्दिष्टौ सन्त्यासत्यागशब्दौ न

निल्ि एठतार्थी पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अर्जुनाय

पृष्टवते तन्निर्णयाय—

श्रीभगवानुवाच—

काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः।

इस अध्यायमें समस्त गीता-शास्त्रका आशय और वेदोंका सम्पूर्ण तात्पर्य इकट्ठा करके कहना है, इस अभिप्रायसे यह अठारहवाँ अध्याय आरम्भ किया

जाता है।

इस अध्यायमें पहलेके सभी अध्यायोंमें कहा

हुआ अभिप्राय मिलता है। तथापि अर्जुन केवल संन्यास और त्याग-इन दो शब्दोंके अर्थींका भेद

जाननेकी इच्छासे ही प्रश्न करता है-

अर्जुन बोला—

सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्।

हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन॥१॥

हे महाबाहो! हे हृषीकेश! हे केशिनिषूदन! मैं

संन्यासका अर्थात् संन्यास-शब्दके अर्थका और त्यागका

अर्थात् त्याग-शब्दके अर्थका तत्त्व-यथार्थ स्वरूप अलग-अलग विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ। भगवान् वासुदेवने छलसे घोडेका रूप धारण

करनेवाले केशि नामक असुरको मारा था, इसलिये वे उस (केशिनिषूदन) नामसे अर्जुनद्वारा सम्बोधित किये गये हैं॥ १॥

प्राहुस्त्यागं

पहले अध्यायोंमें जिनका जगह-जगह निर्देश किया गया है, वे संन्यास और त्याग—दोनों शब्द

स्पष्टार्थयुक्त नहीं हैं, इसलिये (उनका स्पष्ट अर्थ जाननेकी इच्छासे) पूछनेवाले अर्जुनको उनका निर्णय

सुनानेके लिये श्रीभगवान बोले-

विचक्षणाः ॥ २ ॥

काम्यानाम् अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं परित्यागं सन्त्यासं सन्त्यासशब्दार्थम् अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य

अननुष्ठानं कवयः पण्डिताः केचिद् विदुः

विजानन्ति।

नित्यनैमित्तिकानाम् अनुष्ठीयमानानां सर्व-

कर्मणाम् आत्मसम्बन्धितया प्राप्तस्य फलस्य सर्वकर्मफलत्यागः तं परित्यागः

त्यागं **त्यागशब्दार्थं** विचक्षणाः कथयन्ति

पण्डिता: । यदि काम्यकर्मपरित्यागः फलपरित्यागो वा

अर्थो वक्तव्यः सर्वथा अपि त्यागमात्रं

सन्त्रासत्यागशब्दयोः एकः अर्थो न घटपट-

शब्दौ इव जात्यन्तरभूतार्थौ। नन् नित्यनैमित्तिकानां कर्मणां फलम् एव

नास्ति इति आहुः कथम् उच्यते तेषां फल-

त्याग इति। यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः। न एष दोष:, नित्यानाम् अपि कर्मणां

भगवता फलवत्त्वस्य इष्टत्वात्। वक्ष्यिति हि भगवान् 'अनिष्टमिष्टम्' इति 'न तु सन्यासिनाम्' इति च। सत्र्यासिनाम् एव हि केवलं

कर्मफलासम्बन्धं दर्शयन् असन्न्यासिनां नित्यकर्मफलप्राप्तिम् 'भवत्यत्यागिनां प्रेत्य' इति दर्शयति॥ २॥

करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते हैं। कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जानेवाले नित्य-नैमित्तिक सम्पूर्ण कर्मोंके, अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले फलका परित्याग करनारूप जो सर्व-कर्म-

कितने ही बुद्धिमान्-पण्डित लोग, अश्वमेधादि

सकाम कर्मोंके त्यागको संन्यास समझते हैं अर्थात्

कर्तव्यरूपसे प्राप्त (शास्त्रविहित) सकाम कर्मोंके न

फल-त्याग है, उसे ही त्याग कहते हैं, अर्थात् 'त्याग' शब्दका वे ऐसा अभिप्राय बतलाते हैं। कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोंका (स्वरूपसे)

जातीय अर्थके बोधक नहीं हैं।

त्याग करना हो और चाहे समस्त कर्मोंका फल छोडना ही हो, सभी प्रकारसे संन्यास और त्याग-इन दोनों शब्दोंका अर्थ तो एकमात्र त्याग ही है। ये दोनों शब्द 'घडा' और 'वस्त्र' आदि शब्दोंकी भाँति भिन्न

पु० - जब ऐसा कहा जाता है कि नित्य और नैमित्तिक कर्मोंका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ वन्ध्याके पुत्रत्यागकी भाँति, उनके फलका त्याग करनेके लिये कैसे कहा जाता है?

उ०—नित्यकर्मोंका भी फल होता है—यह बात

भगवानुको इष्ट है, इसलिये यह दोष नहीं है। क्योंकि

भगवान स्वयं कहेंगे कि 'मरनेके बाद कर्मींका अच्छा-बुरा और मिला हुआ फल असंन्यासियोंको होता है', 'संन्यासियोंको नहीं' इस प्रकार वहाँ केवल संन्यासियोंके लिये कर्मफलकी अभाव दिखाकर,

असंन्यासियोंके लिये कर्मफलका प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखलायेंगे॥ २॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण:। यज्ञदानतप:कर्म

त्याज्यमिति चापरे॥३॥

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 308 त्याज्यं त्यक्तव्यं दोषवद् दोषः अस्य अस्ति कितने ही सांख्यादि मतावलम्बी पण्डितजन कहते हैं कि जिसमें दोष हो वह दोषवत् है। वह क्या इति दोषवत्। किं तत् कर्म बन्धहेतुत्वात् है? कि बन्धनके हेत् होनेके कारण सभी कर्म सर्वम् एव। अथवा दोषो यथा रागादिः दोषयुक्त हैं, इसलिये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी त्यज्यते तथा त्याज्यम् इति एके मनुष्योंके लिये भी वे त्याज्य हैं, अथवा जैसे राग-मनीषिणः पण्डिताः साङ्ख्यादिदृष्टिम् आश्रिता द्वेष आदि दोष त्यागे जाते हैं, वैसे ही समस्त कर्म भी त्याज्य हैं। अधिकृतानां कर्मिणाम् अपि इति। इसी विषयमें दूसरे विद्वान् कहते हैं कि यज्ञ, दान तत्र एव यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यम् इति च और तपरूप कर्म त्याग करनेयोग्य नहीं हैं। अपरे। ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माधिकारियोंको कर्मिण एव अधिकृतान् अपेक्ष्य एते विकल्पा लक्ष्य करके ही किये गये हैं। समस्त भोगोंसे विरक्त न तु ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः सन्त्र्यासिन: ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियोंको लक्ष्य करके नहीं। अपेक्ष्य। (अभिप्राय यह कि) 'सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां निष्ठा मया पुरा ज्ञानयोगके द्वारा में पहले कह चुका हूँ इस प्रकार प्रोक्ता इति कर्माधिकाराद् अपोद्धता ये न तान् जो (संन्यासी) कर्माधिकारसे अलग कर दिये गये हैं उनके विषयमें यहाँ कोई विचार नहीं करना है। प्रति चिन्ता। प्०—'कर्मयोगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे कही ननु 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति अधिकृताः गयी है' इस कथनसे जिनकी निष्ठाका विभाग पहले किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोंके पूर्वं विभक्तनिष्ठा अपि इह सर्वशास्त्रोपसंहार-सम्बन्धमें जिस प्रकार यहाँ गीताशास्त्रके उपसंहार-प्रकरणमें फिर विचार किया जाता है, वैसे ही प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा साङ्ख्या अपि सांख्यनिष्ठावाले संन्यासियोंके विषयमें भी तो किया जाना उचित ही है। ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्ताम् इति। उ० - नहीं, क्योंकि उनका त्याग मोह या दु:खके न, तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागानुपपत्तेः। निमित्तसे होनेवाला नहीं हो सकता। (भगवान्ने क्षेत्राध्यायमें) इच्छा और द्वेष आदिको न कायक्लेशनिमित्तानि दु:खानि साङ्ख्या शरीरके ही धर्म बतलाया है, इसलिये सांख्यनिष्ठ आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वेन एव संन्यासी शारीरिक पीड़ाके निमित्तसे होनेवाले दु:खोंको दर्शितत्वात्। अतः ते न कायक्लेशदुःखभयात् आत्मामें नहीं देखते। अतः वे शारीरिक क्लेशजन्य दु:खके भयसे कर्म नहीं छोडते। कर्म परित्यजन्ति। न अपि ते कर्माणि आत्मिन पश्यन्ति येन तथा वे आत्मामें कर्मोंका अस्तित्व भी नहीं देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कर्मोंका नियतं कर्म मोहात् परित्यजेयुः। परित्याग किया जा सकता हो।

गया है।

ऐसा समझकर ही वे कर्मसंन्यास करते हैं, क्योंकि

'सब कर्मोंको मनसे त्यागकर' इत्यादि वाक्योंद्वारा

तत्त्वज्ञानियोंके संन्यासका प्रकार (ऐसा ही) बतलाया

मनुष्य हैं, जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक

क्लेशके भयसे कर्मींका त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही तामस और राजस त्यागी हैं। ऐसा कहकर,

आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारियोंके कर्म-फलत्यागकी

स्तुति करनेके लिये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी

केनचित्' 'अनिकेतः स्थिरमितः' इत्यादि विशेषणोंसे

(बारहवें अध्यायमें) और गुणातीतके लक्षणोंमें भी

यथार्थ संन्यासीको पृथक् करके कहा गया है, तथा

'ज्ञानकी जो परानिष्ठा है' इस प्रकरणमें भी यही बात

कहेंगे, इसलिये यहाँ यह विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोंके

क्योंकि 'सर्वारम्भपरित्यागी' 'मौनी' 'संतुष्टो येन

अतः जो अन्य आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी

इति हि ते सन्यसन्ति। 'सर्वकर्माणि मनसा

सन्यस्य' इत्यादिभिः हि तत्त्वविदः सन्न्यास-प्रकार उक्त:।

तस्माद् ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि अनात्मविदो येषां च मोहात् त्यागः सम्भवति

कायक्लेशभयात् च ते एव तामसाः त्यागिनो

राजसाः च इति निन्द्यन्ते कर्मिणाम् अनात्मज्ञानां कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थम्।

'सर्वारम्भपरित्यागी' 'मौनी' 'सन्तृष्टो येन केनचित्' 'अनिकेतः स्थिरमितः' इति गुणातीत-

लक्षणे च परमार्थसन्त्रासिनो विशेषितत्वात्। वक्ष्यिति च 'ज्ञानस्य या परा निष्ठा' इति।

तस्माद् ज्ञाननिष्ठाः सत्र्यासिनो न इह विवक्षिताः। कर्मफलत्याग एव सात्त्विकत्वेन गुणेन

तामसत्वाद्यपेक्षया सत्र्यास उच्यते न मुख्यः सर्वकर्मसन्त्रासः।

इति हेतुवचनाद् मुख्य एव इति चेत्।

न, हेतुवचनस्य स्तुत्यर्थत्वात्। यथा

सर्वकर्मसन्त्रासासम्भवे च 'न हि देहभृता'

'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' **इति कर्मफलत्याग**-

अर्जुनम् अज्ञं प्रति विधानात्, तथा इदम् अपि

नहीं है।

विषयमें नहीं है।

निन्दा की जाती है।

कर्मफलत्याग (रूपसंन्यास) ही सात्त्विकतारूप

गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस त्याग-की अपेक्षा गौणरूपसे संन्यास कहा जाता है। यह (सात्त्विक त्याग) सर्वकर्मसंन्यासरूप मुख्य संन्यास

पू०—'न हि देहभृता' इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे यह पाया जाता है कि स्वरूपसे सर्वकर्मींका संन्यास

असम्भव है, अतः कर्मफलत्याग ही मुख्य संन्यास है। उ० - यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह हेतुयुक्त कथन कर्मफलत्यागकी स्तुतिके लिये

है। जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोंका अनुष्ठान करनेमें असमर्थ और आत्मज्ञानरहित अर्जुन-

विहित होनेके कारण च्छान्तिरनन्तरम्' यह कहना कर्मफलत्यागकी

स्तुतिः एव यथोक्तानेकपक्षानुष्ठानाशक्तिमन्तम्

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 806 'न हि देहभृता शक्यम्' **इति कर्मफलत्याग**-स्तृतिमात्र है। वैसे ही 'न हि देहभूता शक्यम्' यह स्तृत्यर्थं वचनम्। कहना भी कर्मफलत्यागकी स्तृतिके लिये ही है। न सर्वकर्माणि मनसा सन्चस्य न एव क्योंकि 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता हुआ और न कराता हुआ रहता है' इस पक्षका कुर्वन् न कारयन् आस्ते इति अस्य पक्षस्य अपवाद किसीके द्वारा भी दिखलाया जाना सम्भव अपवादः केनचिद् दर्शयितुं शक्यः। नहीं है। तस्मात् कर्मणि अधिकृतान् प्रति एव एष सुतरां यह संन्यास और त्यागसम्बन्धी विकल्प, सन्त्रासत्यागविकल्पः। ये तु परमार्थदर्शिनः कर्माधिकारियोंके विषयमें ही है। जो यथार्थ ज्ञानी साङ्ख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम् एव सर्वकर्म-सांख्ययोगी हैं. उनका केवल सर्वकर्मसंन्यासरूप सन्त्रासलक्षणायाम् अधिकारो न अन्यत्र इति न ज्ञाननिष्ठामें ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं, अत: वे ते विकल्पार्हाः। विकल्पके पात्र नहीं हैं। तथा उपपादितम् अस्माभिः 'वेदाविनाशिनम्' यही सिद्धान्त हमने 'वेदाविनाशिनम्' इस श्लोककी व्याख्यामें और तीसरे अध्यायके आरम्भमें सिद्ध किया इति अस्मिन् प्रदेशे तृतीयादौ च॥ ३॥ है॥ ३॥ तत्र एतेषु विकल्पभेदेष् l इन विकल्पभेदोंमें — निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः॥४॥ निश्चयं शृणु अवधारय मे मम वचनात् तत्र हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठतम अर्जुन! उस पूर्वदर्शित त्यागके विषयमें, अर्थात् त्याग-संन्याससम्बन्धी त्यागे त्यागसत्र्यासविकल्पे यथादर्शिते भरतसत्तम विकल्पोंके विषयमें तू मेरा निश्चय सुन, अर्थात् मेरे भरतानां साधुतम। वचनोंसे कहा हुआ तत्त्व भली प्रकार समझ। त्याग और संन्यास शब्दका जो वाच्यार्थ है वह त्यागो हि त्यागसत्र्यासशब्दवाच्यो हि यः अर्थः स एक एव इति अभिप्रेत्य आह एक ही है, इस अभिप्रायसे केवल त्यागके नामसे ही त्यागो हि इति। पुरुषव्याघ्र त्रिविधः त्रिप्रकारः (प्रश्नका) उत्तर देते हैं। हे पुरुषसिंह! (उस) त्यागका शास्त्रोंमें तामस आदि तीन प्रकारके भेदोंसे तामसादिप्रकारैः सम्प्रकीर्तितः शास्त्रेषु सम्यक् कथितः। भली प्रकार निरूपण किया गया है। यस्मात् तामसादिभेदेन त्यागसन्त्रास-जिससे कि आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी-कर्मी पुरुषका ही 'त्याग-संन्यास-शब्दका वाच्यार्थ शब्दवाच्यः अर्थः अधिकृतस्य कर्मिणः (संन्यास) तामस आदि भेदोंसे तीन प्रकारका अनात्मज्ञस्य त्रिविधः सम्भवति न परमार्थ-होना सम्भव है, परमार्थज्ञानी नहीं यह अभिप्राय दर्शिन इति अयम् अर्थो दुर्ज्ञानः तस्माद् अत्र समझमें आना बडा कठिन है, इसलिये इस विषयमें

युक्त निश्चय सुन॥ ४॥

अतः तू मुझ ईश्वरका शास्त्रोंके यथार्थ अभिप्रायसे

तत्त्वं न अन्यो वक्तुं समर्थः तस्माद् निश्चयं यथार्थ तत्त्व बतलानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है,

परमार्थशास्त्रार्थविषयम् अध्यवसायम् ऐश्वरं शृणु॥ ४॥

कः पुनः असौ निश्चय इति अत आह— । वह निश्चय क्या है! इसपर कहते हैं—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।

यज्ञो दानं तप इति एतत् त्रिविधं कर्म न । त्याज्यं न त्यक्तव्यं कार्यं करणीयम् एव तत्। कस्माद् यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि विश्बिद्धकारणानि मनीषिणां फलानिभसन्धीनाम्

इति एतत्॥ ५॥

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्।।६॥ एतानि अपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि

पावनानि उक्तानि सङ्गम् आसक्तिं तेषु त्यक्त्वा, फलानि च तेषां त्यक्तवा परित्यज्य कर्तव्यानि इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निश्चितं मतम्

उत्तमम्। 'निश्चयं शृणु मे तत्र' **इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं** 

च हेतुम् उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि

इति एतद् निश्चितं मतम् उत्तमम् इति

प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अपूर्वार्थं वचनम्

एतानि अपि इति प्रकृतसन्निकृष्टार्थतोपपत्तेः।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।।५॥

यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कर्म त्यागनेयोग्य नहीं हैं अर्थात् इन तीनोंका त्याग करना उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिये; क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोंको अर्थात् फल-कामनारहित पुरुषोंको, । पवित्र करनेवाले हैं॥ ५॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।

दान और तपरूप कर्म भी तद्विषयक आसक्ति और फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, अर्थात् आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक ही इनका अनुष्ठान करना उचित है। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।

जो पवित्र करनेवाले बतलाये गये हैं, ऐसे ये यज्ञ,

'इस विषयमें मेरा निश्चय सुन' इस प्रकार प्रतिज्ञा करके और (उनकी कर्तव्यतामें) पावनत्वरूप हेतु बतलाकर जो ऐसा कहना है कि 'ये कर्म किये जाने चाहिये' 'यह मेरा निश्चित उत्तम मत है' यह प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंहार ही है, किसी अपूर्व

विषयका वर्णन नहीं है; क्योंकि 'एतानि' शब्दका आशय प्रकरणमें अत्यन्त निकटवर्ती विषयको ही

लक्ष्य कराना होता है।

अपि कर्माणि मुमुक्षोः कर्तव्यानि इति अपि

सासङ्गस्य फलार्थिनो बन्धहेतव एतानि

शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य

एतानि अपि इति उच्यते। अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां

फलाभावात् सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च इति न

उपपद्यते। एतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि

कर्तव्यानि किमृत यज्ञदानतपांसि नित्यानि इति।

तद् असत् नित्यानाम्, अपि कर्मणां फल-वत्त्वस्य उपपादितत्वात्। 'यज्ञो दानं तपश्चैव

नित्यानि अपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशङ्ख्या

जिहासोः मुमुक्षोः कुतः काम्येषु प्रसङ्गः। 'दूरेण ह्यवरं कर्म' इति च निन्दितत्वात्

'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' **इति च काम्यकर्मणां** बन्धहेतुत्वस्य निश्चितत्वात्, 'त्रैगुण्यविषया वेदाः'

'त्रैविद्या मां सोमपाः' 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं

विशन्ति इति च दूरव्यवहितत्वात् च न

काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः॥ ६॥

पावनानि ' **इत्यादि वचनेन।** 

चाहिये. फिर यज्ञ, दान और तपरूप नित्यकर्मीं के विषयमें तो कहना ही क्या है। यह अर्थ (करना) ठीक नहीं; क्योंकि 'यज्ञो दानं

तपश्चेव पावनानि' इत्यादि वचनोंसे 'नित्यकर्मोंका भी फल होता है; यह सिद्ध किया गया है। नित्यकर्मोंको भी बन्धनकारक होनेकी आशङ्कासे

छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य-कर्मोंमें कैसे हो सकती है? इसके सिवा 'सकाम कर्म अत्यन्त निकृष्ट हैं' इस कथनमें काम्यकर्मोंकी निन्दा

आसक्तियुक्त और फलेच्छ्क मनुष्योंके लिये

यद्यपि ये (यज्ञ, दान और तपरूप) कर्म बन्धनके

कारण हैं, तो भी मुमुक्षुको (फल-आसक्तिसे रहित होकर) करने चाहिये, यही 'अपि' शब्दका अभिप्राय

है। यहाँ (यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त) अन्य

(काम्य) कर्मोंको लक्ष्य करके 'एतानि' के साथ

फलका अभाव होनेके कारण उनको फल और

आसक्ति छोडकर कर्तव्य बतलाना नहीं बन सकता,

(अत:) 'एतान्यपि' इस पदका अभिप्राय यह है कि

जो नित्यकर्मींसे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं वे भी करने

कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं कि नित्यकर्मीं के

'अपि' शब्दका प्रयोग नहीं है।

कारण और 'यथार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कर्म बन्धनकारक हैं इस कथनसे काम्यकर्म बन्धन-कारक माने जानेके कारण, एवं 'वेद त्रिगुणात्मक ( संसार )-को विषय करनेवाले हैं' 'तीनों वेदोंको

जाननेवाले सोमरस पीनेवाले' 'पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकमें आ जाते हैं' ऐसा कहा जानेके कारण और साथ ही काम्यकर्मींका विषय बहुत दूर

की

व्यवधानयुक्त होनेके कारण भी (यह सिद्ध होता है कि) 'एतान्यपि' यह कथन काम्यकर्मोंके विषयमें नहीं है॥ ६॥

तस्माद् अज्ञस्य अधिकृतस्य मृमुक्षोः — अतः आत्मज्ञानरिहत कर्माधिकारी मृमुक्षुके लिये —

नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥७॥

नियतस्य तु नित्यस्य सन्त्यासः परित्यागः कर्मणो न उपपद्यते अज्ञस्य पावनत्वस्य

इष्टत्वात्। मोहाद् अज्ञानात् तस्य नियतस्य

परित्यागः। नियतं च अवश्यं कर्तव्यं त्यज्यते च इति

विप्रतिषिद्धम् अतो मोहनिमित्तः परित्यागः तामसः

परिकीर्तितो मोहः च तम इति॥ ७॥

किं च— दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्।

दु:खम् इति एव यत् कर्म कायक्लेशभयात्। शरीरदु:खभयात् त्यजेत् परित्यजेत् स कृत्वा

राजसं रजोनिर्वृत्तं त्यागं न एव त्यागफलं ज्ञानपूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षाख्यं न लभेद न एव लभते॥ ८॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन।

कः पुनः सात्त्विकः त्यागः—

फलं च एव।

नित्यं क्रियते निर्वर्त्यते हे अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा

विहित-नित्यकर्मींका संन्यास यानी परित्याग करना नहीं बन सकता, क्योंकि अज्ञानीके लिये नित्यकर्म शुद्धिके हेतु माने गये हैं। अतः मोहसे

अज्ञानपूर्वक (किया हुआ) उन नित्यकर्मोंका परित्याग (तामस कहा गया है)। नियत अवश्य कर्तव्यको कहते हैं, फिर उसका

त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अत: यह मोहनिमित्तक त्याग तामस कहा गया है। मोह ही तम है, यह प्रसिद्ध है॥ ७॥

तथा—

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥८॥ समस्त कर्म दु:खरूप हैं, ऐसा मानकर जो कोई

शारीरिक क्लेशके भयसे कर्मोंको छोड बैठता है, वह (ऐसा) राजस त्याग करके, त्यागका फल अर्थात् ज्ञानपूर्वक किये हुए सर्वकर्मसंन्यासका मोक्षरूप फल नहीं पाता॥ ८॥

l तो फिर सात्त्विक त्याग कौन-सा है? सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः॥९॥

कार्यं कर्तव्यम् इति एव यत् कर्म नियतं । हे अर्जुन! करना चाहिये—कर्तव्य है, ऐसा समझकर,जो नित्यकर्म आसक्ति और फल छोड़कर

सम्पादन किये जाते हैं।

नित्यानां कर्मणां फलवत्त्वे भगवद्वचनं प्रमाणं अवोचाम। अथवा यद्यपि फलं न श्रुयते नित्यस्य कर्मणः तथापि नित्यं कर्म कृतम् आत्मसंस्कारम् प्रत्यवायपरिहारं वा

883

फलं करोति आत्मन इति कल्पयति एव

अज्ञ:, तत्र ताम् अपि कल्पनां निवारयति फलं त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधु उक्तं सङ्गं त्यक्त्वा फलं च इति।

स त्यागो नित्यकर्मसु सङ्गफलपरित्यागः

सात्त्विकः सत्त्वनिर्वृत्तो मतः अभिमतः। ननु कर्मपरित्यागः त्रिविधः सन्त्रास इति च प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उक्तः त्यागः

कथम् इह सङ्गफलत्यागः, तृतीयत्वेन उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगताः तत्र षडङ्गविदौ द्वौ

क्षत्रियः तृतीय इति तद्वत्। न एष दोष:, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थत्वात्।

अस्ति हि कर्मसन्त्रासस्य फलाभिसन्धित्यागस्य च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफलाभिसन्धित्यागः सात्त्विकत्वेन स्तूयते 'स त्यागः सात्त्विको मतः'

इति॥ ९॥

यः तु अधिकृतः सङ्गं त्यक्त्वा फलाभिसन्धिं

बहुत ही उचित है। वह त्याग अर्थात् नित्यकर्मोंमें आसक्ति और फलका त्याग सात्त्विक—सत्त्वगुणसे किया हुआ त्याग माना गया है। पू०-तीन प्रकारका कर्मपरित्याग संन्यास है, यह प्रकरण है। उसमें तामस और राजस तो त्याग

बतलाये गये, परंतु तीसरे (सात्त्विक) त्यागकी जगह (कर्मोंका त्याग न कहकर) आसक्ति और फलका

भगवान्के वचनोंका प्रमाण दे चुके हैं। अथवा यों

समझो कि यद्यपि नित्यकर्मींका फल नहीं सुना जाता

है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी कल्पना कर ही लेता है

कि किया हुआ नित्यकर्म अन्त:करणकी शुद्धि या

प्रत्यवायकी निवृत्तिरूप फल देता है, सुतरां 'फलं

त्यक्त्वा' इस कथनसे ऐसी कल्पनाका भी निषेध करते हैं। अत: 'सङ्गं त्यक्त्वा फलं च' यह कहना

त्याग कैसे कहते हैं ? जैसे कोई कहे कि तीन ब्राह्मण आये हैं, उनमें दो तो वेदके छहों अङ्गोंको जाननेवाले हैं और तीसरा क्षत्रिय है, उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध है। उ० — यह दोष नहीं है; क्योंकि त्यागमात्रकी समानतासे कर्मफलत्यागकी स्तुतिके लिये ऐसा कहा

है। कर्मसंन्यासकी और फलासक्तिके त्यागकी, त्यागमात्रमें तो समानता है ही। उनमें (स्वरूपसे) कर्मीं के त्यागको राजस और तामस त्याग बतलाकर उसकी निन्दा करके, 'स त्यागः सात्त्विको मतः' इस कथनसे कर्मफल और आसक्तिके त्यागको सात्त्विक त्याग बतलाकर उसकी स्तुति की जाती है॥ ९॥

जो अधिकारी, आसक्ति और फलवासना छोड़कर नित्यकर्म करता है, उसका फलासक्ति आदि दोषोंसे

च नित्यं कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकलुषीक्रियमाणम् अन्तःकरणं नित्यैः च दूषित न किया हुआ अन्त:करण, नित्यकर्मींके कर्मभिः संस्क्रियमाणं विश्ध्यति। अनुष्ठानद्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध हो जाता है।

विशुद्ध और प्रसन्न अन्त:करण ही आध्यात्मिक विषयकी आलोचनामें समर्थ होता है। अत: इस

प्रकार नित्यकर्मींके अनुष्ठानसे जिसका अन्त:करण विशुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञानके अभिमुख है,

उसकी उस आत्मज्ञानमें जिस प्रकार क्रमसे स्थिति

अकुशल-काम्यकर्मींसे (वह) द्वेष नहीं करता अर्थात् काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेवाले होनेके कारण

कुशल-शुभ-नित्यकर्मोंमें आसक्त नहीं होता।

संसारके कारण हैं, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, इस

होती है, वह कहनी है, इसलिये कहते हैं—

मेधावी छिन्नसंशय:॥१०॥

कुशले नानुषज्जते।

प्रकार उससे द्वेष नहीं करता।

विशुद्धं प्रसन्नम् आत्मालोचनक्षमं भवति तस्य एव नित्यकर्मानुष्ठाने न विश्दान्तःकरणस्य

आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात्

तद् वक्तव्यम् इति आह—

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो

न द्वेष्टि अकुशलम् अशोभनं काम्यं कर्म

शरीरारम्भद्वारेण संसारकारण किम् अनेन

इति एवम्। कुशले शोभने नित्ये कर्मणि सत्त्वशृद्धि-

ज्ञानोत्पत्तितन्निष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणम् इदम् इति

एवं न अनुषज्जते तत्र अपि प्रयोजनम् अपश्यन् अनुषङ्गं प्रीतिं न करोति इति एतत्। कः पुनः असौ, त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गफल-परित्यागेन तद्वान् त्यागी यः कर्मणि सङ्गं

त्यक्त्वा तत्फलं च नित्यकर्मानुष्ठायी स

कुशले च न अनुषज्जते इति उच्यते— सत्त्वसमाविष्टो यदा सत्त्वेन आत्मानात्म-

विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः सव्याप्तः संयुक्त इति एतत्। अत एव च मेधावी मेधया आत्मज्ञान-

लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान् मेधावी मेधावित्वाद् एव छिन्नसंशयः छिन्नः अविद्याकृतः संशयो यस्य आत्मस्वरूपावस्थानम् एव परं

निश्चयेन छिन्नसंशयः।

त्यागी। कदा पुनः असौ, अकुशलं कर्म न द्वेष्टि

कहते हैं-

नि:श्रेयससाधन न अन्यत् किञ्चिद् इति एवं

चुका है।

अर्थात् अन्त:करणको शुद्धि, ज्ञानको उत्पत्ति और उसमें स्थितिके हेत् होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं होता। यानी उनमें भी अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता।

वह कौन है? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति और फलके त्यागसे सम्पन्न है अर्थात् कर्मोंमें आसक्ति और उनका फल छोड़कर नित्यकर्मींका अनुष्ठान करनेवाला है. ऐसा त्यागी।

ऐसा पुरुष किस अवस्थामें, काम्यकर्मोंसे द्वेष नहीं करता और नित्यकर्मोंमें आसक्त नहीं होता? सो जब कि वह सात्त्विक भावसे युक्त होता है।

अर्थात् आत्म-अनात्मविषयक विवेक-ज्ञानके हेतुस्वरूप सत्त्वगुणसे भरपुर-भली प्रकार व्याप्त होता है। इसीलिये वह मेधावी है अर्थात् आत्मज्ञानरूप

बुद्धिसे युक्त है। मेधावी होनेके कारण ही छिन्नसंशय है—अविद्याजनित संशयसे रहित है। अर्थात् आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाना ही परम कल्याणका साधन है, और

कुछ नहीं, इस निश्चयके कारण संशयरहित हो

यः अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन्

जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम्

आत्मत्वेन सम्बुद्धः, सः 'सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य' 'नैव कुर्वन्न कारयन् आसीनः'

नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम् अश्नुते। इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम्

अनेन श्लोकेन उक्तम्॥ १०॥

यः पुनः अधिकृतः सन् देहात्माभिमानि-त्वेन देहभृद् अज्ञः अवाधितात्मकर्तृत्वविज्ञान-

तया अहं कर्ता इति निश्चितबुद्धिः तस्य जो 'मैं करता हूँ' ऐसी निश्चित बुद्धिवाला है उससे कर्मका अशेष त्याग होना असम्भव होनेके कारण, अशेषकर्मपरित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्मफल-त्यागेन चोदितकर्मानुष्ठाने एव अधिकारो न

तत्त्यागे इति एतम् अर्थं दर्शयितुम् आह— न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः।

यस्तु कर्मफलत्यागी स न हि यस्माद् देहभृता देहं बिभर्ति इति देहभृद् देहात्माभिमानवान् देहभृद्

उच्यते न हि विवेकी स हि 'वेदाविनाशिनम्'

इत्यादिना कर्तृत्वाधिकाराद् निवर्तितः अतः तेन देहभूता अज्ञेन न शक्यं त्यक्तुं सन्यसितुं

कर्माणि अशेषतो निःशेषेण। कस्माद् यः तु अज्ञः अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन् कर्मफलत्यागी कर्मफलाभिसन्धिमात्रसन्त्यासी स त्यागी इति अभिधीयते कर्मी अपि सन् इति

स्तृत्यभिप्रायेण।

अनुष्ठानद्वारा क्रमसे विशुद्धान्त:करण होकर, जन्मादि विकारोंसे रहित और क्रियारहित आत्माको भली प्रकार अपना स्वरूप समझ गया है, वह 'समस्त कर्मोंको मनसे त्यागकर' 'न कुछ करता और न

कराता हुआ रहनेवाला' (आत्मज्ञानी) निष्कर्मतारूप

जो अधिकारी पुरुष, पूर्वीक्त प्रकारसे कर्मयोगके

ज्ञाननिष्ठाको भोगता है। इस प्रकार इस श्लोकद्वारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका फल बतलाया गया है॥ १०॥

परंतु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शरीरमें आत्माभिमान रखनेवाला होनेके कारण देहधारी अज्ञानी है, आत्मविषयक कर्तृत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके कारण

उसका कर्मफलत्यागके सहित विहित कर्मींके अनुष्ठानमें ही अधिकार है, उनके त्यागमें नहीं। यह अभिप्राय दिखलानेके लिये कहते हैं-

त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ देहधारी-देहको धारण करे सो देहधारी, इस व्युत्पत्तिके अनुसार शरीरमें आत्माभिमान रखनेवाला देहभृत कहा जाता है, विवेकी नहीं। क्योंकि

**'वेदाविनाशिनम**' इत्यादि श्लोकोंसे वह (विवेकी) कर्तापनके अधिकारसे अलग कर दिया गया है। अत: (यह अभिप्राय समझना चाहिये कि) जिस कारण उस देहधारी-अज्ञानीसे समस्त कर्मींका पूर्णतया त्याग किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये

जो तत्त्वज्ञानरहित अधिकारी, नित्यकर्मींका अनुष्ठान करता हुआ उन कर्मोंके फलका त्यागी है, अर्थात्

कर्मफलकी वासनामात्रको छोडनेवाला है, वह कर्म करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके अभिप्रायसे 'त्यागी' कहा जाता है।

l किया जा सकता है॥ ११॥

तस्मात् परमार्थदर्शिना एव अदेहभूता देहात्मभावरहितेन अशेषकर्मसत्र्यासः शक्यते |

कर्तुम्॥ ११॥

किं पुन: तत् प्रयोजनं यत् सर्वकर्मपरित्यागात् | सर्व कर्मींका त्याग करनेसे जो फल होता है, वह

स्याद् इति उच्यते—

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सत्र्यासिनां क्वचित्॥१२॥

अनिष्टं नरकतिर्यगादिलक्षणम् इष्टं देवादि-लक्षणं मिश्रम् इष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षणं च एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस्य फलम्।

बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सद् अविद्याकृतम् इन्द्रजालमायोपमं महामोहकरं

प्रत्यगात्मोपसर्पि इव फल्गुतया लयम् अदर्शनं

गच्छति इति फलम् इति फलनिर्वचनम्। तद एतद एवं लक्षणं फलं भवति कर्मिणाम् अत्यागिनाम् अज्ञानां अपरमार्थसन्त्रासिनां प्रेत्य शरीरपाताद् ऊर्ध्वम्।

न तु **परमार्थ**सन्त्र्यासिनाम् **परमहंसपरिव्राजकानां** केवलज्ञाननिष्ठानां क्रचित्।

इत्यर्थः ॥ १२॥

सम्भवति अविद्याध्यारोपितत्वाद् आत्मनि

क्रियाकारकफलानां न तु अज्ञस्य अधिष्ठानादीनि

न हि केवलसम्यग्दर्शननिष्ठा अविद्यादि-संसारबीजं न उन्मूलयन्ति कदाचिद्

अतः परमार्थदर्शिन एव अशेषकर्मसन्त्रासित्वं

| | क्या है ? इसपर कहते हैं—

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि देहात्माभिमानसे रहित

परमार्थज्ञानीके द्वारा ही नि:शेषभावसे कर्मसंन्यास

इष्ट—देवयोनिरूप तथा मिश्र—इष्ट और अनिष्टमिश्रित

मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह पुण्य-पापरूप कर्मोंका फल तीन प्रकारका होता है। जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगरकी मायाके

समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो, एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत होता हो और साररहित होनेके कारण तत्काल ही लय-नष्ट हो जाता हो. उसका नाम फल है। यह फल शब्दकी व्याख्या है। ऐसा यह तीन प्रकारका फल, अत्यागियोंको अर्थात् परमार्थसंन्यास न करनेवाले कर्मनिष्ठ अज्ञानियोंको

परमहंस-परिव्राजक वास्तविक संन्यासियोंको. कभी नहीं मिलता। क्योंकि (वे) केवल सम्यग्ज्ञाननिष्ठ पुरुष, संसारके बीजरूप अविद्यादि दोषोंका मूलोच्छेद नहीं करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता॥ १२॥

ही, मरनेके पीछे मिलता है। केवल ज्ञाननिष्ठामें स्थित

इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मामें अविद्यासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शी (आत्माज्ञानी) ही सम्पूर्ण कर्मींका अशेषत: त्यागी हो सकता है। कर्म करनेवाले अधिष्ठान (शरीर)

श्रीमद्भगवद्गीता \* ४१६ क्रियाकर्तुणि कारकाणि आत्मत्वेन पश्यतः कर्ता-क्रिया आदि कारणोंको, आत्मभावसे देखनेवाला

अशेषकर्मसत्र्यासः सम्भवति। तद् एतद् उत्तरैः

श्लोकै: दर्शयति— पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे।

साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्॥ १३॥ पञ्च इमानि **वक्ष्यमाणानि हे** महाबाहो कारणानि ।

निर्वर्तकानि निबोध मे मम इति। उत्तरत्र चेतःसमाधानार्थं वस्तुवैषम्य-

प्रदर्शनार्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया स्तौति।

साङ्ख्ये ज्ञातव्याः पदार्थाः सङ्ख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे तत् साङ्ख्यं वेदान्तः।

कृतान्ते इति तस्य एव विशेषणं कृतम् इति कर्म उच्यते तस्य अन्तः कृतस्य परिसमाप्तिः यत्र स कृतान्तः कर्मान्त इति एतत्। 'यावानर्थं

हो जाती है वह 'कृतान्त' है—यानी कर्मींका अन्त उदपाने ' 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ' है। 'यावानर्थ उदपाने' 'सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने इति आत्मज्ञाने सञ्जाते सर्वकर्मणां निवृत्तिं परिसमाप्यते' इत्यादि वचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त कर्मींकी निवृत्ति दिखलाते हैं।

दर्शयति। अतः तस्मिन् आत्मज्ञानार्थे साङ्ख्ये कृतान्ते

वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये निष्पत्त्यर्थं सिद्धिके लिये कहे हुए (उन पाँच कारणोंको तू मुझसे सुन)॥ १३॥

सर्वकर्मणाम्॥ १३॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥१४॥

कानि तानि इति उच्यते—

अधिष्ठानम् **इच्छाद्वेषसुखदुःखज्ञानादीनाम्** | अधिष्ठान—इच्छा-द्वेष, सुख-दु:ख और ज्ञान

वे (पाँच कारण) कौन-से हैं! सो बतलाते हैं—

स्तुति करते हैं।

अज्ञानी, सम्पूर्ण कर्मोंका अशेषतः त्याग नहीं कर

सकता। यह बात अगले श्लोकसे दिखलाते हैं-

हे महाबाहो! इन आगे कहे जानेवाले पाँच

अगले उपदेशमें अर्जुनके चित्तको लगानेके लिये

जिस शास्त्रमें जाननेयोग्य पदार्थींकी संख्या (गणना)

कारणोंको अर्थात् कर्मके साधनोंको, तु मुझसे जान।

और अधिष्ठानादिके ज्ञानकी कठिनता दिखानेके लिये.

उन पाँचों कारणोंको जाननेयोग्य बतलाकर, उनकी

की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात् वेदान्त है।

कृतान्त भी उसीका विशेषण है। 'कृत' कर्मको कहते

हैं, जहाँ उसका अन्त अर्थात् जहाँ कर्मींकी समाप्ति

इसलिये (कहते हैं कि) उस आत्मज्ञानप्रद कृतान्त—सांख्यमें यानी वेदान्तशास्त्रमें समस्त कर्मोंकी

आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता— अभिव्यक्तेः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम् तथा उपाधिस्वरूप भोक्ता जीव, भिन्न-भिन्न प्रकारके

कारण-शब्दादि विषयोंको ग्रहण करनेवाले कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिकं श्रीत्रादि अलग-अलग बारह करण, नाना प्रकारकी

सङ्ख्यम्, विविधाः च पृथक् चेष्टा वायवीयाः प्राणापानाद्याः, दैवं च एव दैवम् एव च अत्र

एतेषु चतुर्षु पञ्चमं पञ्चानां पूरणम् आदित्यादि

चक्षुराद्यनुग्राहकम्॥ १४॥

प्रारभते नरः।

पञ्चैते तस्य हेतवः॥१५॥

मन, वाणी और शरीरसे अर्थात् इन तीनोंके द्वारा;

मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-धर्ममय-शास्त्रीय अथवा

चेष्टाएँ—श्वास-प्रश्वास आदि अलग-अलग वायुसम्बन्धी

क्रियाएँ और इन चारोंके साथ पाँचवाँ—पाँचकी

संख्याको पूर्ण करनेवाला कारण दैव है। अर्थात् चक्षु आदि इन्द्रियोंके अनुग्राहक सूर्यादि देव हैं॥ १४॥

न्याय्यं वा विपरीतं वा

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म

शरीरवाङ्मनोभिः यत् कर्म त्रिभिः एतैः प्रारभते निर्वर्तयति नरो न्याय्यं वा धर्म्यं शास्त्रीयम्,

विपरीतं वा अशास्त्रीयम् अधर्म्यम्। यत् च अपि निमिषितचेष्टादि जीवनहेतुः तद् अपि एव कार्यम् पूर्वकृतधर्माधर्मयोः

न्याय्यविपरीतयोः एव ग्रहणेन गृहीतम्। पञ्च एते यथोक्ताः तस्य सर्वस्य एव कर्मणो हेतवः कारणानि। ननु अधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि

कथम् उच्यते शरीरवाङ्मनोभिः कर्म प्रारभते इति। न एष दोष:, विधिप्रतिषेधलक्षणं सर्वं कर्म

शरीरादित्रयप्रधानं तथा दर्शनश्रवणादि च

जीवनलक्षणं त्रिधा एव राशीकृतम् उच्यते शरीरादिभि: आरभते इति, फलकाले अपि

तत्प्रधानैः भुज्यते इति पञ्चानाम् एव हेतुत्वं न

धर्म-विरुद्ध-अशास्त्रीय कर्म करता है, उन सबके ये उपर्युक्त पाँच हेतु यानी कारण हैं। जीवनके लिये जो कुछ आँख खोलने-मुँदने आदिकी भी चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और पापका ही परिणाम हैं।

अत: न्याय और विपरीत (अन्याय)-के ग्रहणसे ऐसी समस्त चेष्टाओंका भी ग्रहण हो जाता है।

पु० - जब कि अधिष्ठानादि ही समस्त कर्मीं के कारण हैं, तब यह कैसे कहा जाता है कि मन, वाणी और शरीरसे कर्म करता है? उ० — यह दोष नहीं है। विहित और निषेधरूप सारे कर्म शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनोंकी

प्रधानतासे होनेवाले हैं, तथा देखना-सुनना आदि जीवननिमित्तक चेष्टाएँ भी उन्हीं कर्मोंकी अङ्गभूत हैं, इसलिये समस्त कर्मोंको तीन भागोंमें बाँटकर ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा कर्म करता है; (क्योंकि) फलभोगके समय भी शरीर आदि

प्रधान कारणोंद्वारा ही फल भोगा जाता है। सुतरां उपर्युक्त अधिष्ठानादि पाँच कारणोंकी हेतुता ठीक है,

इसमें विरोध नहीं है॥ १५॥ विरुध्यते॥ १५॥ तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स

पश्यति दुर्मति: ॥ १६ ॥

तत्र **इति प्रकृतेन संबध्यते,** एवं सति, एवं यथोक्तैः पञ्चभिः हेतुभिः निर्वर्त्ये सित

कर्मणि। \*तत्र एवं सति इति दुर्मतित्वस्य

हेतुत्वेन संबध्यते। तत्र तेषु आत्मानम्

अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य

कर्मणः अहम् एव कर्ता इति कर्तारम् आत्मानं केवलं शुद्धं तु यः पश्यति अविद्वान्,

कस्मात्, वेदान्ताचार्योपदेशन्यायैः अकृतबुद्धित्वाद् असंस्कृतबुद्धित्वात्।

यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्

आत्मानम् एव केवलं कर्तारं पश्यति असौ

जो शरीरादिसे अलग केवल आत्माको ही कर्ता समझता है, वह भी अकृतबुद्धि ही है। अत: अपि अकृतबुद्धिः एव अतः अकृतबुद्धित्वाद् न असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण वह भी वास्तवमें आत्माका या कर्मका तत्त्व नहीं समझता, यह

स पश्यति आत्मनः तत्त्वं कर्मणो वा इत्यर्थ: । अतः दुर्मतिः कुत्सिता विपरीता दुष्टा

विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जन्म-मरण देनेमें कारणरूप अजस्त्रं जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभूता मित: अस्य हो उसे दुर्बुद्धि कहते हैं; ऐसा मनुष्य देखता हुआ भी इति दुर्मितः स पश्यन् अपि न पश्यित, यथा वास्तवमें नहीं देखता। जैसे तिमिररोगवाला अनेक

चन्द्र देखता है, या जैसे बालक दौड़ते हुए बादलोंमें तैमिरिक: अनेकं चन्द्रम्, यथा वा अभ्रेषु धावत्सु चन्द्रमाको दौडता हुआ देखता है, अथवा जैसे

चन्द्रं धावन्तम्, यथा वा वाहने उपविष्टः अन्येषु

धावत्सु आत्मानं धावन्तम्॥ १६॥

कः पुनः सुमितः यः सम्यक् पश्यित इति | उच्यते—

(पालकी आदि) किसी सवारीपर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरोंके चलनेमें अपना चलना समझता है (वैसे ही उसका समझना है)॥ १६॥

अभिप्राय है।

तो फिर जो वास्तवमें देखता है (ऐसा) सुबुद्धि | कौन है ? इसपर कहते हैं—

'तत्र' शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोडता है। ऐसा

होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पाँच कारणोंद्वारा ही

समस्त कर्म सिद्ध होते हैं, इसलिये, जो अज्ञानी पुरुष,

वेदान्त और आचार्यके उपदेशद्वारा तथा तर्कद्वारा

संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन अधिष्ठानादि पाँचों

कारणोंके साथ अविद्यासे आत्माकी एकता मानकर,

उनके द्वारा किये हुए कर्मोंका 'मैं ही कर्ता हूँ' इस

प्रकार केवल—शुद्ध आत्माको (उन कर्मोंका) कर्ता

समझता है, (वह वास्तवमें कुछ भी नहीं समझता)।

तथा आत्माको शरीरादिसे अलग माननेवाला भी.

इसलिये वह दुर्बुद्धि है। जिसकी बुद्धि कुत्सित,

यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।

हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते॥१७॥

\* 'तत्र एवं सित' यह वाक्य दुर्मितत्वमें हेतुरूपसे सम्बन्ध रखता है।

शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे

जिसका अन्त:करण भली प्रकार शुद्ध संस्कृत हो

गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्त:करणमें 'मैं कर्ता हूँ '

इस प्रकारकी भावना—प्रतीति नहीं होती, जो ऐसा

समझता है कि 'अविद्यासे आत्मामें अध्यारोपित, ये

अधिष्ठानादि पाँच हेत् ही समस्त कर्मोंके कर्ता हैं, मैं

नहीं हूँ, मैं तो केवल उनके व्यापारोंका साक्षीमात्र

'प्राणोंसे रहित, मनसे रहित, शुद्ध, श्रेष्ठ अक्षरसे भी

तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधिस्वरूप

यस्य शास्त्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो न भवति अहङ्कृतः अहं कर्ता इति एवं लक्षणो

भावो भावना प्रत्यय एते एव पञ्चाधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारो

न अहम्, अहं त् तद्व्यापाराणां साक्षिभृतः 'अप्राणो ह्यमनाः शुभोऽक्षरात्परतः परः' (मु० उ०

२।१।२) केवल: अविक्रिय इति एवं पश्यति इति एतत्।

बुद्धिः अन्तःकरणं यस्य आत्मन उपाधिभृता न लिप्यते न अनुशायिनी भवति इदम् अहम्

अकार्षं तेन अहं नरकं गमिष्यामि इति एवं

यस्य बुद्धिः न लिप्यते स सुमतिः स पश्यति। हत्वा अपि स इमान् लोकान् सर्वान् प्राणिन

इत्यर्थ:। न हन्ति हननक्रियां न करोति न निबध्यते न अपि तत्कार्येण अधर्मफलेन

सम्बध्यते। नन् हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम् उच्यते यद्यपि स्तुतिः।

न एष दोषः, लौकिकपारमार्थिकदृष्ट्यपेक्षया तदुपपत्तेः।

देहाद्यात्मबुद्ध्या हन्ताहम् इति लौकिकीं दृष्टिम् आश्रित्य हत्वा अपि इति आह,

उपपद्यते एव।

यथादर्शितां पारमार्थिकीं दृष्टिम् आश्रित्य

पर' केवल और अक्रिय आत्मस्वरूप हूँ।'

अन्त:करण, लिप्त नहीं होता—अनुताप नहीं करता, यानी 'मैंने अमुक कार्य किया है उससे मुझे नरकमें जाना पड़ेगा' इस प्रकार जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती; वह सुबुद्धि है; वही वास्तवमें देखता है।

ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकोंको अर्थात् सब प्राणियोंको मारकर भी (वास्तवमें) नहीं मारता अर्थात् हननक्रिया नहीं करता और उसके परिणामसे अर्थात् पापके फलसे भी नहीं बँधता। प्०-यद्यपि यह (ज्ञानकी) स्तृति है, तो भी यह कहना सर्वथा विपरीत है कि 'मारकर भी नहीं

मारता।' उ० - यह दोष नहीं है, क्योंकि लौकिक और पारमार्थिक इन दो दृष्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना बन सकता है।

शरीर आदिमें आत्मबृद्धि करके 'मैं मारनेवाला हूँ ' ऐसा माननेवाले लौकिक मनुष्योंकी दृष्टिका आश्रय लेकर 'मारकर भी' यह कहा है और पूर्वीक्त पारमार्थिक दृष्टिका आश्रय लेकर 'न मारता है और

न हन्ति न निबध्यते इति तद् उभयम् न बँधता है' यह कहा है। इस प्रकार ये दोनों कथन बन सकते हैं।

\* श्रीमद्भगवदीता \*

820

प्रसिद्धम्। 'अविकार्योऽयमुच्यते,' 'गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते', 'शरीरस्थोऽपि न करोति' इत्यादि असकृद् उपपादितं गीतासु एव तावत्। श्रुतिषु अनेक बार प्रतिपादित है और 'मानो ध्यान करता है' मानो चेष्ठा करता है' इस प्रकारकी श्रुतियोंमें भी १) इति एवम् आद्यासु। तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि

अविक्रियम् आत्मतत्त्वम् इति राजमार्गः । है। ऐसा मानना ही राजमार्ग है।
विक्रियावत्त्वाभ्युपगमे अपि आत्मनः यदि आत्माको विकारवान् मानें तो भी इसका
स्वकीया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम्
अर्हति। न अधिष्ठानादीनां कर्माणि किये हुए कर्म आत्मकर्तृक नहीं हो सकते; क्योंकि

आत्मतत्त्व अवयवरहित, स्वतन्त्र और विकाररहित

आत्मकर्तृकाणि स्युः। न हि परस्य कर्म अन्यके कर्मोंको बिना किये ही अन्यके पल्ले बाँध परेण अकृतम् आगन्तुम् अर्हति। यत् तु देना उचित नहीं है। जो अविद्यासे आरोपित किये अविद्यया गिमतं न तत् तस्य। जाते हैं, वे वास्तवमें उसके नहीं होते।

यथा रजतत्वं न शुक्तिकायाः। यथा वा

तलमलवत्त्वं बालैः गमितम् अविद्यया न

आकाशस्य। तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि

तेषाम् एव इति न आत्मनः।

तस्माद् युक्तम् उक्तम् अहङ्कृतत्वबुद्धि-

लेपाभावाद् विद्वान् न हन्ति न निबध्यते इति।

'नायं हन्ति न हन्यते' **इति प्रतिज्ञाय** 

'न जायते' **इत्यादिहेतुवचनेन अविक्रियत्वम्** 

आत्मन उक्त्वा 'वेदाविनाशिनम्' इति विदुषः

कर्माधिकारनिवृत्तिं शास्त्रादौ सङ्क्षेपत उक्त्वा

मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा इह उपसंहरति शास्त्रार्थपिण्डीकरणाय विद्वान् न हन्ति न निबध्यते इति।

एवं च सति देहभूत्त्वाभिमानानुपपत्तौ अविद्याकृताशेषकर्मसन्त्र्यासोपपत्तेः सन्त्र्यासिनाम्

अनिष्टादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवति इति उपपन्नं तद्विपर्ययात् च इतरेषां भवति इति एतत्

च अपरिहार्यम् इति एष गीताशास्त्रस्य अर्थ उपसंहतः।

स एष सर्ववेदार्थसारो निपुणमितिभिः पण्डितैः विचार्य प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरणविभागेन दर्शितः अस्माभिः शास्त्र-न्यायानुसारेण॥ १७॥

एवं जैसे मूर्खोंद्वारा आकाशमें आरोपित की हुई तलमलीनता आकाशकी नहीं हो सकती, वैसे ही अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंके विकार भी उनके ही हैं, आत्माके नहीं।

जैसे सीपमें आरोपित चाँदीपन सीपका नहीं होता

स्तरां यह ठीक ही कहा है कि 'मैं कर्ता हूँ' ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके कारण,

पूर्ण ज्ञानी 'न मारता है और न बँधता है।' दूसरे अध्यायमें 'यह आत्मा न मारता है और न

मारा जाता है' इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, 'न जायते'

इत्यादि हेतुयुक्त वचनोंसे आत्माका अविक्रियत्व बतलाकर, फिर 'वेदाविनाशिनम्' इस श्लोकसे उपदेशके आदिमें विद्वानुके लिये संक्षेपमें कर्माधिकारकी निवृत्ति कहकर, जगह-जगह, प्रसङ्ग लाकर बीच-बीचमें जिसका

विस्तार किया गया है, ऐसी कर्माधिकारकी निवृत्तिका,

अब शास्त्रके अर्थका संग्रह करनेके लिये 'विद्वान् न

मारता है और न बँधता है' इस कथनसे उपसंहार करते हैं। सुतरां यह सिद्ध हुआ कि विद्वान्में देहधारी-पनका अभिमान न होनेके कारण उसके

अविद्याकर्तृक समस्त कर्मींका संन्यास हो सकता है, इसलिये संन्यासियोंको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्मफल नहीं मिलते। साथ ही यह भी अनिवार्य है कि दूसरे (कर्माधिकारी) इससे विपरीत होते हैं।

इस कारण तीन प्रकारके कर्मफल (अवश्य)

मिलते हैं। इस प्रकार यह गीताशास्त्रके अर्थका उपसंहार किया गया। ऐसा यह समस्त वेदोंके अर्थका सार, निपुण-बुद्धिवाले पण्डितोंद्वारा विचारपूर्वक धारण किया

जाने योग्य है। इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकरणोंका विभाग करके, शास्त्र-न्यायानुसार इस तत्त्वको दिखलाया है॥ १७॥

अथ इदानीं कर्मणां प्रवर्तकम् उच्यते—

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्गहः॥१८॥

ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सर्वविषयम् अविशेषेण उच्यते। तथा ज्ञेयं ज्ञातव्यं तद् अपि सामान्येन

एव सर्वम् उच्यते। तथा परिज्ञाता उपाधिलक्षणः अविद्याकल्पितो भोक्ता इति एतत् त्रयम् एषाम्

अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना।

ज्ञानादीनां हि त्रयाणां सन्निपाते हानो-

पादानादिप्रयोजनः सर्वकर्मारम्भः स्यात्।

ततः पञ्चभिः अधिष्ठानादिभिः आरब्धं वाड्मनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिषु

करणादिषु सङ्गृह्यते इति एतद् उच्यते— करणं क्रियते अनेन इति बाह्यं श्रोत्रादि, अन्तःस्थं बुद्ध्यादि, कर्म ईप्सिततमं कर्तुः क्रियया

व्याप्यमानम्, कर्ता करणानां व्यापारियता उपाधिलक्षण इति त्रिविधः त्रिप्रकारः

कर्मसङ्गह:। सङ्गृह्यते अस्मिन् इति सङ्गृहः कर्मणः सङ्गहः कर्मसङ्गहः। कर्म एषु हि त्रिषुः समवैति

तेन अयं त्रिविधः कर्मसङ्गहः॥ १८॥

अब कर्मोंका प्रवर्तक बतलाया जाता है—

इस प्रकार शास्त्रके आशयका उपसंहार करके

ज्ञान—जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय। यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्य भावसे सर्व पदार्थविषयक

ज्ञान कहा गया है। वैसे ही ज्ञेय अर्थात् जाननेमें आनेवाला पदार्थ, यह भी सामान्य भावसे समस्तका ही वर्णन है। तथा परिज्ञाता अर्थात् उपाधियुक्त

अविद्याकिल्पत भोक्ता, इस प्रकार जो यह इन तीनोंका समुदाय है, यही सामान्य भावसे समस्त कर्मींकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कर्मचोदना' है।

क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोंके सम्मिलित

होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन हैं, ऐसे समस्त कर्मींका आरम्भ होता है। अब अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंसे जिसकी उत्पत्ति है तथा मन, वाणी और शरीररूप आश्रयोंके भेदसे

जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कर्म, करण आदि तीन कारकोंमें संगृहीत हैं। यह बात बतलायी जाती है—

श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियाँ और बुद्धि आदि चार अन्त:करण। 'कर्म'—जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो और क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय। 'कर्ता'— श्रोत्रादि करणोंको अपने-अपने व्यापारमें नियुक्त

करनेवाला उपाधिस्वरूप जीव। इस प्रकार यह त्रिविध

'करण'—जिसके द्वारा कर्म किया जाय, अर्थात्

'कर्मसंग्रह' है। जिनमें कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम संग्रह है, अत: कर्मींके संग्रहका नाम कर्मसंग्रह है; क्योंकि इन तीन कारकोंमें ही कर्म संगृहीत है।

इसलिये यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है॥ १८॥

करते हैं—

अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्त्वरजस्तमोगुणभेदतः त्रिविधो

भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते—

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः।

ज्ञानं कर्म च, कर्म क्रिया, न कारकं पारि-

भाषिकम् ईप्सिततमं कर्म, कर्ता च निर्वर्तकः

क्रियाणां त्रिधा एव अवधारणं गुणव्यतिरिक्त-

जात्यन्तराभावप्रदर्शनार्थं गुणभेदतः सत्त्वादि-भेदेन इत्यर्थः, प्रोच्यते कथ्यते गुणसङ्ख्याने कापिले शास्त्रे.

तद् अपि गुणसङ्ख्यानं शास्त्रं गुणभोक्त-विषये प्रमाणम् एव परमार्थब्रह्मैकत्वविषये यद्यपि विरुध्यते।

ते हि कापिला गुणगौणव्यापारनिरूपणे

अभियुक्ता इति तत् शास्त्रम् अपि वक्ष्यमाणार्थ-स्तृत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः। यथावद् यथान्यायं यथाशास्त्रं शृणु तानि

अपि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि गुणभेदकृतानि शृणु वक्ष्यमाणे अर्थे मन:समाधिं कुरु

प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥१९॥ यहाँ कर्म शब्दका अर्थ क्रिया है, कर्ताका

क्रिया, कारक और फल सभी त्रिगुणात्मक हैं,

अत: सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंके भेदसे

उन सबका त्रिविध भेद बतलाना है। सो आरम्भ

अत्यन्त इष्ट पारिभाषिक शब्द कारकरूप कर्म नहीं। ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात क्रिया करनेवाला—ये तीनों ही, गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रोंमें अर्थात् कपिलम्निप्रणीत शास्त्रमें गुणोंके भेदसे यानी सात्त्विक

आदि भेदसे, प्रत्येक तीन-तीन प्रकारके बतलाये गये हैं। यहाँ त्रिधाके साथ एव शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया है कि उक्त तीनों पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य जातिके नहीं हैं।

वह गुणोंकी संख्या करनेवाला कापिलशास्त्र

यद्यपि परमार्थ-ब्रह्मकी एकताके विषयमें (भगवानुके

सिद्धान्तसे) विरुद्ध है तो भी गुणोंके भोक्ता (जीव)-के विषयमें तो प्रमाण है ही। वे कापिलसांख्यके अनुयायी, गुण और गुणके व्यापारका निरूपण करनेमें निपुण हैं। इसलिये उनका शास्त्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी स्तृति करनेके

लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता है, सुतरां कोई विरोध नहीं है। उनको अर्थात् ज्ञान, कर्म और कर्ताको तथा गुणोंके अनुसार किये हुए उनके सात्त्विक आदि समस्त भेदोंको, तु यथावत्—जैसा शास्त्रमें न्यायानुसार

कहा है उसी प्रकार सुन; अर्थात् आगे कही जानेवाली बातमें चित्त लगा॥ १९॥

इत्यर्थः ॥ १९॥ ज्ञानस्य तु तावत् त्रिविधत्वम् उच्यते-

पहले (तीन श्लोकोंद्वारा) ज्ञानके तीन भेद कहे जाते हैं।

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।

#### अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्॥२०॥ सर्वभृतेषु अव्यक्तादिस्थावरान्तेषु भृतेषु येन

ज्ञानेन एकं भावं वस्तु भावशब्दो वस्तुवाची

एकम् आत्मवस्तु इत्यर्थः। अव्ययं न व्येति स्वात्मना धर्मैः वा कूटस्थनित्यम् इत्यर्थः । ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति।

तं च भावम् अविभक्तं प्रतिदेहं विभक्तेषु

देहभेदेषु न विभक्तं तद् आत्मवस्तु व्योमवद् निरन्तरम् इत्यर्थः। तद् ज्ञानम् अद्वैतात्मदर्शनं

सात्त्विकं **सम्यग्दर्शनं** विद्धि **इति।** द्वैतदर्शनानि असम्यग्भृतानि राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्

संसारोच्छित्तये भवन्ति॥ २०॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥२१॥

पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरम् अन्यत्वेन यद् ज्ञानं नानाभावान् भिन्नान् आत्मनः

पृथग्विधान् **पृथक्प्रकारान् भिन्नलक्षणान् इत्यर्थः ।** वेति विजानाति यद् ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु। ज्ञानस्य

कर्तृत्वासम्भवाद् येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः तद्

ज्ञानं विद्धि राजसं रजोनिर्वृत्तम्॥ २१॥

च

अतत्त्वार्थवदल्पं

जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य अव्यक्तसे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त भूतोंमें एकभाव—एक आत्मवस्तु, जो कि अपने स्वरूपसे या धर्मसे कभी क्षय नहीं होता. ऐसा

अविनाशी और कूटस्थ नित्यतत्त्व देखता है। यहाँ भाव शब्द वस्तु-वाचक है। तथा (जिस ज्ञानके द्वारा) उस आत्मतत्त्वको अलग-अलग प्रत्येक शरीरमें विभागरहित अर्थात्

आकाशके समान समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको अर्थात् अद्वैतभावसे आत्मसाक्षात्कार कर लेनेको तू सात्त्विक ज्ञानपूर्ण ज्ञान जान। जो द्वैतदर्शनरूप अयथार्थ ज्ञान है, वे राजस-

तामस हैं, अत: वे संसारका उच्छेद करनेमें साक्षात् हेतु नहीं हैं॥ २०॥

भिन्न-भिन्न भावोंको, आत्मासे अलग विलक्षण पृथक्-रूपसे देखता है, अर्थात् प्रत्येक शरीरमें अलग-अलग अपनेसे दुसरा आत्मा समझता है, उस ज्ञानको तू राजस यानी रजोगुणसे उत्पन्न हुआ जान। ज्ञानमें

और जो ज्ञान, सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके

कर्तापन होना असम्भव है, इसलिये 'जो ज्ञान देखता है' इसका आशय यह है कि 'जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है'॥ २१॥

कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्। तत्तामसमुदाहृतम्॥ २२॥

यत् तु ज्ञानं कृत्स्रवत् समस्तवत् सर्वविषयम् इव एकस्मिन् कार्ये देहे बहिः वा प्रतिमादौ

सक्तम् एतावान् एव आत्मा ईश्वरो वा न अतः

परम् अस्ति इति यथा नग्नक्षपणकादीनां शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा

पाषाणदार्वादिमात्र इति एवम् एकस्मिन् कार्ये सक्तम्।

अहैतुकं हेतुवर्जितं निर्युक्तिकम् अतत्त्वार्थवद् यथाभृतः अर्थः तत्त्वार्थः सः अस्य ज्ञेयभृतः

अस्ति इति तत्त्वार्थवद् न तत्त्वार्थवद् अतत्त्वार्थ-वद् अहेतुकत्वाद् एव अल्पं च अल्पविषय-

त्वाद् अल्पफलत्वाद् वा तत् तामसम् उदाहृतम्।

तामसानां हि प्राणिनाम् अविवेकिनाम् ईंदूशं

ज्ञानं दुश्यते॥ २२॥

अथ कर्मणः त्रैविध्यम् उच्यते—

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते॥ २३॥

नियतं नित्यं सङ्गरहितम् आसक्तिवर्जितम्। अरागद्वेषतः कृतं रागप्रयुक्तेन द्वेषप्रयुक्तेन च

कृतं रागद्वेषतः कृतं तद्विपरीतं कृतम् अराग-

द्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना फलं प्रेप्सित इति फलप्रेप्सुः फलतृष्णः तद्विपरीतेन अफल-

प्रेप्सुना कर्त्रा कृतं कर्म यत् तत् सात्त्विकम्

आसक्त है।

जो ज्ञान, किसी एक कार्यमें, शरीरमें या शरीरसे बाहर प्रतिमादिमें, सर्ववस्तुविषयक सम्पूर्ण ज्ञानकी भाँति आसक्त है, अर्थात् (यह समझता है कि)

यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और कुछ भी नहीं है, जैसे दिगम्बर जैनियोंका (माना

हुआ) आत्मा शरीरमें रहनेवाला और शरीरके बराबर है और पत्थर या काष्ठ (की प्रतिमा)-मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक कार्यमें ही

तथा जो हेत्रहित—युक्तिरहित और तत्त्वार्थसे भी रहित है। यथार्थ अर्थका नाम तत्त्वार्थ है, ऐसा तत्त्वार्थ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तत्त्वार्थयुक्त होता है

और जो तत्त्वार्थयुक्त न हो वह अतत्त्वार्थवत् अर्थात् तत्त्वार्थसे रहित होता है। एवं जो हेतुरहित होनेके

कारण ही अल्प है अथवा अल्पविषयक होनेसे या अल्प फलवाला होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है: क्योंकि अविवेकी तामसी प्राणियोंमें ही ऐसा ज्ञान देखा जाता है॥ २२॥

अब कर्मके तीन भेद कहे जाते हैं—

जो कर्म नियत—नित्य है तथा सङ्ग—आसक्तिसे रहित है और फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना

राग-द्वेषके किया गया है, वह सात्त्विक कहा जाता है। जो कर्म रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर किया जाता है, वह राग-द्वेषसे किया हुआ कहलाता

है और जो उससे विपरीत है वह बिना राग-द्वेषके किया हुआ है। जो कर्ता कर्मफलको चाहता है, वह कर्मफलप्रेप्स् अर्थात् कर्मफलकी तृष्णावाला होता है और जो उससे विपरीत है वह कर्मफलको न

चाहनेवाला है॥ २३॥

उच्यते॥ २३॥

## यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुन:। क्रियते बहुलायासं

यत् तु कामेप्सुना फलप्रेप्सुना इत्यर्थः कर्म

साहङ्कारेण वा— साहङ्कारेण इति न तत्त्वज्ञानापेक्षया। किं

तर्हि लौकिकश्रोत्रियनिरहङ्कारापेक्षया। यो

हि परमार्थनिरहङ्कार आत्मविद् न तस्य

कामेप्सुत्वबहुलायासकर्तृत्वप्राप्तिः अस्ति। सात्त्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मवित्

साहङ्कारः कर्ता किम् उत राजसतामसयोः।

लोके अनात्मविद् अपि श्रोत्रियो निरहङ्कार उच्यते निरहङ्कारः अयं ब्राह्मण इति। तस्मात्

तदपेक्षया एव साहङ्कारेण वा इति उक्तम्। पुनः

शब्द पादपूरणार्थः। क्रियते बहुलायासं कर्त्रा महता आयासेन

निर्वर्त्यते तत् कर्म राजसम् उदाहृतम्॥ २४॥

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्। मोहादारभ्यते कर्म

अनुबन्धं **पश्चाद् भावि यद् वस्तु सः अनुबन्ध** उच्यते तं च अनुबन्धम्, क्षयं यस्मिन् कर्मणि क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयो वा स्यात् तं

क्षयं हिंसां प्राणिपीडाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं

पुरुषकारं शक्नोमि इदं कर्म समापयितुम् इति

संसारमें आत्मतत्त्वको न जाननेवाला भी, वेदशास्त्रका ज्ञाता पुरुष निरहङ्कारी कहा जाता है। जैसे 'अमुक ब्राह्मण निरहङ्कारी है' ऐसा प्रयोग होता है। सुतरां ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे ही इस श्लोकमें 'साहङ्कारेण वा'

सकती।

यह वचन कहा गया है। 'पुनः' शब्द पाद-पूर्ण करनेके लिये है। तथा जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है, अर्थात् करनेवाला जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है, वह

यत्तत्तामसमुच्यते॥ २५॥

कर्म राजस कहा गया है॥ २४॥

अनुबन्धको-अन्तमें होनेवाला जो परिणाम है उसे अनुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयको - कर्मके करनेमें जो शक्तिका या धनका क्षय होता है

तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४॥

या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा (किया जाता है)।

जो कर्म, भोगरूप फलकी इच्छावाले पुरुषद्वारा

इस श्लोकमें 'साहङ्कारेण' पद तत्त्वज्ञानकी अपेक्षासे

नहीं है। तो क्या है? वेद-शास्त्रको जाननेवाले

लौकिक निरहङ्कारीकी अपेक्षासे है; क्योंकि जो वास्तविक निरहङ्कारी आत्मवेत्ता है, उसमें तो फलेच्छुकता और

बहुत परिश्रमयुक्त कर्तृत्वकी आशंका ही नहीं हो

जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर

राजस-तामस कर्मोंके कर्ताकी तो बात ही क्या है?

सात्त्विक कर्मका भी कर्ता, आत्मतत्त्वको न

उसको, हिंसाको — प्राणियोंकी पीड़ाको और पौरुषको—'अमुक कर्मको में समाप्त कर सकता हूँ' ऐसी अपनी सामर्थ्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुषान्तानि मोहाद् अविवेकत आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसं

तमोनिर्वृत्तम् उच्यते॥ २५॥

एवम् आत्मसामर्थ्यम् इति एतानि | पौरुषतकके इन समस्त भावोंकी अपेक्षा न करके—

इनकी परवा न करके, जो धर्म मोहसे-अज्ञानसे

आरम्भ किया जाता है, वह तामस-तमोगुणपूर्वक किया हुआ कहा जाता है॥ २५॥

धृत्युत्साहसमन्वित:। सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ २६॥

जो कर्ता मुक्तसङ्ग है-जिसने आसक्तिका त्याग

कर दिया है, जो निरहंवादी है—जिसका 'मैं कर्ता हूँ' ऐसे कहनेका स्वभाव नहीं रह गया है, जो धृति और

किये हुए कर्मके फलकी सिद्धि होने या न होनेमें

उत्साहसे युक्त है-धृति यानी धारणाशक्ति और उत्साह यानी उद्यम-इन दोनोंसे जो युक्त है, तथा जो

निर्विकार है। जो ऐसा कर्ता है, वह सात्त्विक कहा जाता है। जो केवल शास्त्रप्रमाणसे ही कर्ममें प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति आदिसे नहीं, वह

निर्विकार कहा जाता है॥ २६॥

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचि:। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥२७॥

जो कर्ता रागी है-जिसमें राग यानी आसक्ति विद्यमान है, जो कर्मफलको चाहनेवाला है-कर्मफलकी

इच्छा रखता है, जो लोभी यानी दूसरोंके धनमें तृष्णा रखनेवाला है और तीर्थादि (उपयुक्त देशकाल)-में भी अपने धनको खर्च करनेवाला नहीं है।

तथा जो हिंसात्मक-दूसरोंको कष्ट पहुँचानेके स्वभाववाला, अश्चि-बाहरी और भीतरी दोनों

प्रकारके शुद्धिसे रहित और हर्ष-शोकसे लिप्त यानी इष्ट पदार्थकी प्राप्तिमें हर्ष एवं अनिष्टकी प्राप्ति और

इष्टके वियोगमें होनेवाला शोक-इन दोनों प्रकारके भावोंसे युक्त है-ऐसे पुरुषको ही कर्मोंकी सिद्धि-असिद्धिमें हर्ष-शोक हुआ करते हैं, अत: जो कर्ता

उन दोनोंसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है॥२७॥

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी

मुक्तसङ्गो मुक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन स मुक्तसङ्गः अनहंवादी न अहंवदनशीलो

धृत्युत्साहसमन्वितो **धृतिः धारणम् उत्साह उद्यमः** ताभ्यां समन्वितः संयुक्तो धृत्युत्साहसमन्वितः,

सिद्ध्यसिद्ध्योः क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धौ, असिद्धौ च सिद्ध्यसिद्ध्योः निर्विकारः केवलं

शास्त्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागादिना यः स निर्विकार उच्यते। एवम्भृतः कर्ता यः स सात्त्विक

उच्यते॥ २६॥

रागी रागः अस्य अस्ति इति रागी,

कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफलार्थी लुब्धः परद्रव्येषु

सञ्जाततृष्णः तीर्थादौ च स्वद्रव्यापरित्यागी। हिंसात्मकः परपीडास्वभावः बाह्यान्तः शौचवर्जितो हर्षशोकान्वित इष्ट्रप्राप्तौ

हर्षः अनिष्टप्राप्तौ इष्टवियोगे च शोकः ताभ्यां हर्षशोकाभ्याम् अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च कर्मणः सम्पत्तिविपत्त्योः हर्षशोकौ

स्यातां ताभ्यां संयुक्तो यः कर्ता स राजसः

परिकोर्तित: ॥ २७॥

#### अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥ २८॥

अयुक्तः असमाहितः, प्राकृतः अत्यन्तासंस्कृत-जो कर्ता अयुक्त है—जिसका चित्त समाहित नहीं

बुद्धिः बालसमः, स्तब्धो दण्डवद् न नमति

कस्मैचित्, शठो मायावी शक्तिगृहनकारी,

नैष्कृतिकः परवृत्तिच्छेदनपरः, अलसः अप्रवृत्ति-शील: कर्तव्येषु अपि, विषादी सर्वदा अवसन्न-

स्वभावः, दीर्घसूत्री च कर्तव्यानां दीर्घप्रसारणो यद् अद्य श्वो वा कर्तव्यं तद् मासेन अपि

न करोति यः च एवम्भूतः कर्ता स तामस उच्यते॥ २८॥

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चेव गुणतस्त्रिवधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण

बुद्धेः भेदं धृतेः च एव भेदं गुणतः सत्त्वादिगुणतः त्रिविधं शृणु इति सूत्रोपन्यासः, प्रोच्यमानं कथ्यमानम् अशेषेण निरवशेषतो

यथावत् पृथक्त्वेन विवेकतो धनञ्जय। दिग्विजये मानुषं दैवं च प्रभूतं धनम्

अजयत् तेन असौ धनञ्जयः अर्जुनः॥ २९॥ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये।

प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिः प्रवर्तनं बन्धहेतुः कर्ममार्गः

निवृत्तिं च निवृत्तिः मोक्षहेतुः सन्न्यासमार्गः

है, जो बालकके समान प्राकृत—अत्यन्त संस्कारहीन बुद्धिवाला है, जो स्तब्ध है-दण्डकी भाँति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात् अपनी सामर्थ्यको

गुप्त रखनेवाला कपटी है, जो नैष्कृतिक—दूसरोंकी वृत्तिका छेदन करनेमें तत्पर और आलसी है—जिसका कर्तव्य-कार्यमें भी प्रवृत्त होनेका स्वभाव नहीं है, जो विषादी—सदा शोकयुक्त स्वभाववाला और

दीर्घसूत्री है-कर्तव्यमें बहुत विलम्ब करनेवाला है अर्थात् आज या कल कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेभरमें भी समाप्त नहीं कर पाता, जो ऐसा कर्ता है वह तामस कहा जाता है॥ २८॥

पृथक्त्वेन धनञ्जय॥ २९॥ हे धनञ्जय! बुद्धिके और धृतिके भी सत्त्वादि गुणोंके अनुसार तीन-तीन प्रकारके भेद तू विभागपूर्वक सम्पूर्णतासे यथावत् कहे हुए सुन। यह सूत्ररूपसे

> कहना है। दिग्विजयके समय अर्जुनने मनुष्योंका और देवोंका बहुत-सा धन जीता था, इसलिये उसका नाम धनञ्जय हुआ॥ २९॥

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ ३०॥ जो बुद्धि, प्रवृत्तिको—बन्धनके हेतुरूप कर्ममार्गको

और निवृत्तिको—मोक्षके हेतुरूप संन्यासमार्गको जानती है। बन्ध और मोक्षके साथ प्रवृत्ति और निवृत्तिकी समानवाक्यता है, इससे यह निश्चय होता है कि प्रवृत्ति

बन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात् प्रवृत्तिनिवृत्ती कर्मसन्त्रासमार्गौ इति अवगम्यते। और निवृत्तिका अर्थ कर्ममार्ग और संन्यासमार्ग ही है। कार्याकार्ये विहितप्रतिषिद्धे कर्तव्याकर्तव्ये

करणाकरणे इति एतत्, कस्य, देशकालाद्य-

पेक्षया दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणाम्।

भयाभये बिभेति अस्माद् इति भयं तद्विपरीतम्

अभयं भयं च अभयं च भयाभये

दृष्टादृष्टविषययोः भयाभययोः कारणे इत्यर्थः।

बन्धं सहेत्कं मोक्षं च सहेत्कं या वेत्ति

विजानाति बृद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी। तत्र ज्ञानं बुद्धेः वृत्तिः बुद्धिः तु वृत्तिमती।

धृतिः अपि वृत्तिविशेष एव बृद्धेः॥ ३०॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च।

यया धर्मं शास्त्रचोदितम् अधर्मं च तत्प्रतिषिद्धं । कार्यं च अकार्यम् एव च पूर्वोक्ते एव कार्याकार्ये

अयथावद् न यथावत् सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥ ३१॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥३२॥

अधर्मं प्रतिषिद्धं धर्मं विहितम् इति या। मन्यते जानाति तमसा आवृता सती सर्वार्थान् सर्वान् एव ज्ञेयपदार्थान् विपरीतान् च

तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको-विधि और

देश-काल आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट और अदृष्ट फल होते हैं, उन कर्मों के सम्बन्धमें।

प्रतिषेधको. यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको (भी जानती है)। यह कहना किसके सम्बन्धमें है?

तथा जो बृद्धि भय और अभयको—(जानती है)। जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम

भय है और उससे विपरीतका नाम अभय है; उन दोनोंको, यानी दृष्टादृष्टविषयक जो भय और अभय हैं उन दोनोंके कारणोंको जानती है, एवं हेतुसहित बन्धन और मोक्षको भी जानती है, हे पार्थ! वह बुद्धि

सात्त्विकी है। पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक वृत्तिविशेष है और बुद्धि वृत्तिवाली है। धृति भी

बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही है॥ ३०॥

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥३१॥ हे पार्थ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शास्त्रविहित

निर्णयपूर्वक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है॥ ३१॥

धर्मको और शास्त्रप्रतिषिद्ध अधर्मको, एवं पूर्वोक्त

कर्तव्य और अकर्तव्यको, यथार्थरूपसे—सर्वतोभावसे

हे पार्थ! जो तमोगुणसे आवृत हुई बुद्धि अधर्मको— निषिद्ध कार्यको धर्म मान लेती है, यानी शास्त्रविहित

मान लेती है, तथा जाननेयोग्य अन्यान्य समस्त पदार्थोंको भी, जो विपरीत ही समझती है, वह तामसी

है॥ ३२॥

विपरीतान् एव विजानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥ ३२॥

### धृत्या यया धारयते मन:प्राणेन्द्रियक्रिया:। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ ३३॥

धृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन सम्बन्धः, धारयते किम्, मनःप्राणेन्द्रियक्रिया मनः

च प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि

तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छास्त्रमार्गप्रवृत्तेः

धारयति। धृत्या हि धार्यमाणा उच्छास्त्रविषया न भवन्ति। योगेन समाधिना अव्यभिचारिण्या

नित्यसमाध्यनुगतया इत्यर्थः।

एतद् उक्तं भवति अव्यभिचारिण्या धृत्या मन:प्राणेन्द्रियक्रिया धारयमाणो योगेन

धारयति इति। या एवंलक्षणा धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ ३३॥

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन।

यया तु धर्मकामार्थान् धर्मः च कामः च अर्थः च धर्मकामार्थाः तान् धर्मकामार्थान् धृत्या यया धारयते मनसि नित्यकर्तव्यरूपान् अवधारयते

हे अर्जुन। प्रसङ्गेन यस्य यस्य धर्मादेः धारणप्रसङ्गः

तेन तेन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी च भवति यः पुरुषः तस्य धृतिः या सा पार्थ राजसी॥ ३४॥ है वह राजसी होती है॥ ३४॥

'धृति' शब्दके साथ दूर पड़े हुए 'अव्यभिचारिणी' शब्दका सम्बन्ध है। जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा, अर्थात् सदा समाधिमें लगी हुई जिस धारणाके

द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी सब क्रियाएँ धारण की जाती हैं अर्थात् मन, प्राण और इन्द्रियोंकी सब चेष्टाएँ जिसके द्वारा शास्त्रविरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती हैं, (वह धृति सात्त्विकी है)।

(सात्त्विको) धृतिद्वारा धारण की हुई (इन्द्रियाँ) ही शास्त्रविरुद्ध विषयमें प्रवृत्त नहीं होतीं। कहनेका तात्पर्य यह है कि धारण करनेवाला मनुष्य, जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा समाधि-

योगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको धारण किया करता है, हे पार्थ! वह इस प्रकारकी धृति सात्त्विकी है॥ ३३॥

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी॥३४॥ हे अर्जुन! जिस धृतिके द्वारा मनुष्य धर्म, काम

> मनुष्य इन सबको मनमें अवश्यकर्तव्यरूपसे निश्चय किया करता है। तथा जिस-जिस धर्म, अर्थ आदिके धारण

> और अर्थींको धारण करता है, अर्थात् जिस धृतिद्वारा

करनेका प्रसङ्ग आता है, उस-उस प्रसङ्गसे ही जो मनुष्य फल चाहनेवाला है, हे पार्थ! उसकी जो धृति

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुञ्जति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता॥३५॥

अवसादं विषण्णतां मदं विषयसेवाम् आत्मनो बह मन्यमानो मत्त इव मदम् एव च मनसि

यया स्वप्नं निद्रां भयं त्रासं शोकं विषादम्

नित्यम् एव कर्तव्यरूपतया कुर्वन् न विमुञ्जति

धारयति एव दुर्मेधाः कुत्सितमेधाः पुरुषो यः

तस्य धृतिः या सा तामसी मता॥ ३५॥

गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा । गुण-भेदके अनुसार क्रियाओं और कारकोंके

भेद उक्तः, अथ इदानीं फलस्य च सुखस्य | तीन-तीन प्रकारके भेद कहे; अब फलस्वरूप सुखके त्रिधा भेद उच्यते—

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ।

सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु समाधानं कुरु

इति एतद् मे भरतर्षभ।

अभ्यासात् परिचयाद् आवृत्ते रमते रतिं प्रतिपद्यते यत्र यस्मिन् सुखानुभवे दुःखान्तं च

दुःखावसानं दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन

प्राप्नोति॥ ३६॥

अमृतोपमम्।

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्॥ ३७॥ यत् तत् सुखम् अग्रे पूर्वं प्रथमसन्निपाते ।

ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारम्भे अत्यन्तायास-पूर्वकत्वाद् विषम् इव दुःखात्मकं भवति,

सुखम्

परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकजं

पुरुषार्थ मानकर उन्मत्तकी भाँति मदको ही मनमें सदा कर्तव्यरूपसे समझता हुआ जो कृत्सित बुद्धिवाला मनुष्य इन सबको नहीं छोड़ता। यानी धारण ही किये रहता है। उसकी जो धृति है, वह तामसी मानी गयी

जिस धृतिके द्वारा मनुष्य स्वप्न—निद्रा, भय—

त्रास, शोक—दु:ख और मदको नहीं छोड़ता।

अर्थात् विषय-सेवनको ही अपने लिये बहुत बड़ा

है॥ ३५॥

तीन तरहके भेद कहे जाते हैं—

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥३६॥ हे भरतर्षभ! अब तू मुझसे तीन तरहके

> सुखको भी सुन, अर्थात् सुननेके लिये चित्तको समाहित कर। जिस सुखमें मनुष्य अभ्याससे रमता है अर्थात् जिस सुखके अनुभवमें बारम्बार आवृत्ति करनेसे मनुष्यका प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य (अपने) दु:खोंका अन्त पाता है अर्थात् जहाँ उसके

सारे दु:खोंकी नि:सन्देह निवृत्ति हो जाया करती है॥ ३६॥

जो ऐसा सुख है, वह पहले-पहल—ज्ञान,

वैराग्य, ध्यान और समाधिके आरम्भकालमें, अत्यन्त श्रम-साध्य होनेके कारण, विषके सदृश—दु:खात्मक

होता है। परंतु परिणाममें वह ज्ञान-वैराग्यादिके परिपाकसे उत्पन्न हुआ सुख अमृतके समान है।

832

बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रसादो

नैर्मल्यं सलिलवत् स्वच्छता ततो जातम् आत्म-

बुद्धिप्रसादजम् आत्मविषया वा आत्मावलम्बना

वा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्प्रसादप्रकर्षाद् वा

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं

विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत् तत् सुखं जायते अग्रे प्रथमक्षणे अमृतोपमम् अमृतसमं परिणामे

विषम् इव बलवीर्यरूपप्रज्ञामेधाधनोत्साहहानि-हेतुत्वाद् अधर्मतज्जनितनरकादिहेतुत्वात् च परिणामे

तदुपभोगविपरिणामान्ते विषम् इव तत् सुखं

राजसं स्मृतम् ॥ ३८॥

यदग्रे चानुबन्धे सुखं मोहनमात्मनः। निद्रालस्यप्रमादोत्थं

यद् अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले

सुखं मोहनं **मोहकरम्** आत्मनो निद्रालस्यप्रमादोत्थं

निद्रा च आलस्यं च प्रमादः च इति एतेभ्यः समुत्तिष्ठति इति निद्रालस्यप्रमादोत्थं

तामसम् उदाहृतम् ॥ ३९॥

विद्वानोंद्वारा सात्त्विक बतलाया गया है। अपनी बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उसका जो जलकी भाँति स्वच्छ निर्मल हो जाना है, वह आत्मबुद्धिप्रसाद है, उससे

वह आत्मबृद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख

उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धिप्रसादजन्य सुख है। अथवा, आत्मविषयक या आत्माको अवलम्बन करनेवाली बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिकतासे

उत्पन्न सुख आत्मबुद्धिप्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिये जातम् इति एतत् तस्मात् सात्त्विकं तत्।। ३७॥ वह सात्त्विक है।। ३७॥

स्मृतम् ॥ ३८ ॥

जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होता है, वह पहले—प्रथम क्षणमें, अमृतके सदृश होता है, परंतु परिणाममें विषके समान है। अभिप्राय

यह है कि बल, वीर्य, रूप, बुद्धि, मेधा, धन और उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, वह परिणाममें— अपने उपभोगका अन्त होनेके पश्चात विषके सदृश

होता है; अत: ऐसा सुख राजस माना गया है॥ ३८॥

तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

जो सुख आरम्भमें और परिणाममें भी अर्थात्

उपभोगके पीछे भी आत्माको मोहित करनेवाला होता है तथा निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ

है, अर्थात् जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद—

इन तीनोंसे उत्पन्न होता है, वह सुख तामस कहा गया है॥ ३९॥

अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारार्थः श्लोक आरभ्यते—

न तद् अस्ति तद् न अस्ति पृथिव्यां वा

मनुष्यादि सत्त्वं प्राणिजातम् अन्यद् वा

अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैः

प्रकृतितो जातैः एभिः त्रिभिः गुणैः सत्त्वादिभिः

मुक्तं परित्यक्तं यत् स्याद् भवेद् न तद् अस्ति

सर्वः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सत्त्व-

रजस्तमोगुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समूलः

अनर्थ उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च 'ऊर्ध्वमूलम्'

तं च 'असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तत: पदं

तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार-

सर्वः च गीताशास्त्रार्थ उपसंहर्तव्य

एतावान् एव च सर्वो वेदस्मृत्यर्थः पुरुषार्थम्

इच्छद्धिः अनुष्ठेय इति एवम् अर्थं च ब्राह्मण-

क्षत्रियविशाम् इत्यादिः आरभ्यते —

कारणनिवृत्त्यनुपपत्तौ प्राप्तायां यथा तन्निवृत्तिः

तत् परिमार्गितव्यम्' इति च उक्तम्।

स्यात् तथा वक्तव्यम्।

इति पूर्वेण सम्बन्धः॥ ४०॥

इत्यादिना।

श्लोक कहा जाता है—

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः।

सम्बन्ध है॥ ४०॥

इसका वर्णन किया गया है।

खोजना चाहिये।'

जाते हैं-

इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार करनेवाला

ऐसा कोई सत्त्व अर्थात् मनुष्यादि प्राणी या अन्य

कोई भी प्राणरहित वस्तुमात्र पृथिवीमें, स्वर्गमें अथवा

देवताओंमें भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे उत्पन्न

हुए सत्त्वादि तीनों गुणोंसे मुक्त अर्थात् रहित हो।

'ऐसा कोई नहीं है' इस पूर्वके पदसे इस वाक्यका

क्रिया, कारक और फल ही जिसका स्वरूप है,

ऐसा यह सारा संसार सत्त्व, रज और तम—इन तीनों

गुणोंका ही विस्तार है, अविद्यासे कल्पित है और अनर्थरूप है, (पंद्रहवें अध्यायमें) वृक्षरूपकी कल्पना

करके 'ऊर्ध्वमुलम्' इत्यादि वाक्योंद्वारा मूलसहित

द्वारा छेदन करके उसके पश्चात् उस परम पदको

तीनों गुणोंका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी

निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिये जिस उपायसे

भी किया जाना चाहिये कि 'परम पुरुषार्थकी

सिद्धि चाहनेवालोंके द्वारा अनुष्ठान किये जाने-योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्मृतियोंका

अभिप्राय है' अतः इस अभिप्रायसे ये 'ब्राह्मण-क्षत्रियविशाम् ' इत्यादि श्लोक आरम्भ किये

उसकी निवृत्ति हो, वह बतलाना चाहिये।

तथा यह भी कहा है कि 'उसको दृढ असंगशस्त्र-

उसमें यह शङ्का होती है कि तब तो सब कुछ

तथा सम्पूर्ण गीताशास्त्रका इस प्रकार उपसंहार

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः॥४०॥

## ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै: ॥ ४१ ॥

# हे परन्तप! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन

तीनोंके और शुद्रोंके भी कर्म विभक्त किये हुए

हैं अर्थात् परस्पर विभागपूर्वक निश्चित किये हुए

हैं। ब्राह्मणादिके साथ शूद्रोंको मिलाकर—

समास करके न कहनेका अभिप्राय यह है कि शूद्र

द्विज न होनेके कारण वेद-पठनमें उनका अधिकार

किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं? स्वभावसे

ब्राह्मणाः च क्षत्रियाः च विशः ब्राह्मणक्षत्रियविशः तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशां

शूद्राणां च शूद्राणाम् असमासकरणम्

एकजातित्वे सति वेदे अनिधकारात्, हे

परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि।

प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः तैः, शमादीनि कर्माणि

प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्। अथवा ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुणः प्रभवः कारणम्, तथा क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं

रजः प्रभवः, वैश्यस्वभावस्य तम-उपसर्जनं रजः प्रभवः, शूद्रस्वभावस्य रज-उपसर्जनं तमः प्रशान्त्यैश्वर्येहामूढतास्वभावदर्शनात् प्रभव:

चतुर्णाम्। अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्तमानजन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः

स्वभावः स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवा गुणाः। गुणप्रादुर्भावस्य निष्कारणत्वानुपपत्तेः

स्वभावः कारणम् इति कारणविशेषोपादानम्।

केन, स्वभावप्रभवै: गुणै: स्वभाव ईश्वरस्य

नहीं है। उत्पन्न हुए गुणोंके द्वारा। स्वभाव यानी ईश्वरकी

प्रकृति-त्रिगुणात्मिका माया, वह माया जिन गुणोंके प्रभवका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे स्वभावप्रभव गुणोंके द्वारा ब्राह्मणादिके शम आदि कर्म विभक्त किये गये हैं।

अथवा यों समझो कि ब्राह्मणस्वभावका कारण सत्त्वगुण है, वैसे ही क्षत्रियस्वभावका कारण सत्त्वमिश्रित रजोगुण है, वैश्यस्वभावका कारण तमोमिश्रित रजोगुण है और शूद्रस्वभावका कारण

रजोमिश्रित तमोगुण है। क्योंकि उपर्यक्त चारों वर्णोंमें (गुणोंके अनुसार) क्रमसे शान्ति, ऐश्वर्य, चेष्टा और मूढ़ता—ये अलग-अलग स्वभाव देखे जाते हैं।

अथवा यों समझो कि प्राणियोंके जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोंके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें अपने

कार्यके अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका नाम स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जिन गुणोंको उत्पत्तिका कारण है, वे स्वभावप्रभव गुण हैं।

गुणोंका प्रादुर्भाव बिना कारणके नहीं बन सकता। इसलिये 'स्वभाव उनकी उत्पत्तिका कारण है' यह कहकर कारणविशेषका प्रतिपादन किया गया है।

एवं स्वभावप्रभवैः प्रकृतिप्रभवैः सत्त्वरज-स्तमोभिः गुणैः स्वकार्यानुरूपेण शमादीनि

कर्माणि प्रविभक्तानि। ननु शास्त्रप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि

ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि कथम् उच्यते

सत्त्वादिगुणप्रविभक्तानि इति।

न एष दोष:, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां

सत्त्वादिगुणविशेषापेक्षया एव शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणानपेक्षया एव इति

शास्त्रप्रविभक्तानि अपि कर्माणि ग्ण-प्रविभक्तानि इति उच्यन्ते॥ ४१॥

कानि पुन: तानि कर्माणि इति उच्यन्ते— | वे कर्म कौन-से हैं? यह बतलाया जाता है— शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥४२॥ शमो दमः च यथाव्याख्यातार्थी, तपो यथोक्तं

शारीरादि, शौचं व्याख्यातम्, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवम् ऋजुता एव च ज्ञानं विज्ञानम्,

आस्तिक्यम् अस्तिभावः श्रद्दधानता आगमार्थेषु

ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः कर्म ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। यद् उक्तम् 'स्वभावप्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि'

इति तद् एव उक्तं स्वभावजम् इति॥ ४२॥

अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कर्म विभक्त किये गये हैं। प्०-ब्राह्मणादि वर्णींके शम आदि कर्म तो

उत्पन्न हुए सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंद्वारा

इस प्रकार स्वभावसे उत्पन्न हुए अर्थात् प्रकृतिसे

शास्त्रद्वारा विभक्त हैं, अर्थात् शास्त्रद्वारा निश्चित किये गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है कि सत्त्व आदि तीनों गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं? उ० - यह दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्रद्वारा भी

ब्राह्मणादिके शमादि कर्म सत्त्वादि गुण-भेदोंकी अपेक्षासे ही विभक्त किये गये हैं, बिना गुणोंकी

अपेक्षासे नहीं। अत: शास्त्रद्वारा विभक्त किये हुए भी कर्म गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं, ऐसा कहा जाता है॥ ४१॥

जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा चुकी है वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिकादि-

भेदसे तीन प्रकारका तप एवं पूर्वोक्त (दो प्रकारका)

शौच, क्षान्ति—क्षमा, आर्जव—अन्त:करणकी सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात् शास्त्रके वचनोंमें श्रद्धा-विश्वास-ये सब ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं अर्थात् ब्राह्मणजातिके कर्म हैं। जो बात 'स्वभावजन्य गुणोंसे कर्म विभक्त किये गये हैं' इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ 'स्वभावजम्'

पदसे कही गयी है॥ ४२॥ शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

शौर्यं शूरस्य भावः। तेजः प्रागल्भ्यम्। शौर्य-शूरवीरता, तेज-दूसरोंसे न दबनेका स्वभाव, धृतिः धारणं सर्वावस्थास् अनवसादो भवति धृति—धारणाशक्ति, जिस शक्तिसे उत्साहित हुए मनुष्यका यया धृत्या उत्तम्भितस्य। दाक्ष्यं दक्षस्य भावः सभी अवस्थाओंमें अनवसाद (नाश या शोकका सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्तिः। अभाव) होता है, दक्षता—सहसा प्राप्त हुए बहुत-से युद्धे च अपि अपलायनम् अपराङ्मुखीभावः कार्योंमें बिना घबडाहटके प्रवृत्त होनेका स्वभाव तथा शत्रुभ्य:। युद्धमें न भागना—शत्रुको पीठ न दिखानेका भाव। दानं देयेषु मुक्तहस्तता। ईश्वरभावः दान-देनेयोग्य पदार्थोंको खुले हाथ देनेका स्वभाव और ईश्वरभाव यानी जिनका शासन करना है, उनके

च ईश्वरस्य भावः प्रभुशक्तिप्रकटीकरणम्

ईशितव्यान् प्रति।

स्वभावजम्॥ ४३॥

४३६

क्षत्रकर्म क्षत्रियजातेः विहितं कर्म क्षत्रकर्म

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।

परिचर्यात्मकं कर्म कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः च गौरक्ष्यं च वाणिज्यं च कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः भूमेः

विलेखनं गौरक्ष्यं गा रक्षति इति गोरक्षः तद्भावो गौरक्ष्यं पाशुपाल्यं वाणिज्यं वणिक्कर्म क्रयविक्रयादिलक्षणं वैश्यकर्म वैश्यजातेः कर्म वैश्यकर्म स्वभावजम्।

परिचर्यात्मकं **श्श्रूषास्वभावं** कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्॥ ४४॥

एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्य-

गनुष्ठितानां स्वर्गप्राप्तिः फलं स्वभावतः।

'वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफल-मनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलधर्मायुः-

श्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते '

(आ॰ स्मृ॰ २। २। २। ३) इत्यादिस्मृतिभ्यः

पुराणे च वर्णिनाम् आश्रमिणां च लोकफलभेद-

विहित उनके स्वाभाविक कर्म हैं॥ ४३॥

\* श्रीमद्भगवदीता \*

शूद्रस्यापि स्वभावजम्॥४४॥ कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य—भूमिमें हल चलानेका

प्रति प्रभुत्व प्रकट करना।

ये सब क्षत्रियोंके कर्म अर्थात् क्षत्रियजातिके लिये

नाम 'कृषि' है, गौओंकी रक्षा करनेवाला 'गोरक्ष' है,

उसका भाव 'गौरक्ष्य' यानी पशुओंको पालना है तथा क्रय-विक्रयरूप वणिक् कर्मका नाम 'वाणिज्य' है—ये तीनों वैश्यकर्म हैं अर्थात् वैश्यजातिके स्वाभाविक कर्म हैं।

वैसे ही शूद्रका भी परिचर्यात्मक अर्थात् सेवारूप कर्म स्वाभाविक है॥ ४४॥

जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका भली प्रकार अनुष्ठान किये जानेपर स्वर्गकी प्राप्तिरूप स्वाभाविक फल होता है।

क्योंकि 'अपने कर्मोंमें तत्पर हुए वर्णाश्रमावलम्बी मरकर, परलोकमें कर्मोंका फल भोगकर, बचे हुए

कर्मफलके अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, कुल, धर्म, आयु, विद्या, आचार, धन, सुख और मेधा आदिसे यक्त, जन्म ग्रहण करते हैं 'इत्यादि स्मृति-वचन हैं और पुराणमें भी वर्णाश्रमियोंके लिये अलग-

अलग लोकप्राप्तिरूप फलभेद बतलाया गया है।

विशेषस्मरणात्।

कारणान्तरात् तु इदं वक्ष्यमाणं फलम्—

परंतु दूसरे कारणसे (उनका प्रकारान्तरसे अनुष्ठान करनेपर) यह अब बतलाया जानेवाला फल होता है—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥४५॥

कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त लक्षणोंवाले अपने-

स्वे स्वे यथोक्तलक्षणभेदे कर्मणि अभिरतः

तत्परः संसिद्धिं स्वकर्मानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये

सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां

लभते प्राप्नोति नरः अधिकृतः पुरुषः। किं स्वकर्मानुष्ठानत एव साक्षात् संसिद्धिः।

न, कथं तर्हि स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा येन

प्रकारेण विन्दति तत् शृणु॥ ४५॥

अपने कर्मोंमें अभिरत-तत्पर हुआ, संसिद्धि लाभ करता है अर्थात् अपने कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे

अशुद्धिका क्षय होनेपर, शरीर और इन्द्रियोंकी ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो क्या अपने कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे ही

साक्षात् संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं। तो किस तरह

मिलती है ? अपने कर्मोंमें तत्पर हुआ मनुष्य, जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है, वह तू सुन ॥ ४५ ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्विमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥४६॥ यतो यस्मात् प्रवृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा यस्माद् अन्तर्यामिण ईश्वरात् भूतानां प्राणिनां

स्याद् येन ईश्वरेण सर्वम् इदं जगत् ततं व्याप्तम्, स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णं तम्

ईश्वरम् अभ्यर्च्य पुजयित्वा आराध्य केवलं ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां सिद्धिं विन्दति मानवो मनुष्य: ॥ ४६॥

जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त प्राणियोंकी प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और जिस ईश्वरसे यह सारा जगत् व्याप्त है, उस ईश्वरका प्रत्येक वर्णके लिये

पहले बतलाये हुए अपने कर्मोंद्वारा पूजकर—उसकी आराधना करके मनुष्य केवल ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है॥४६॥

ऐसा होनेके कारण—

यत एवम् अतः —

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।। ४७।। श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वो धर्मः स्वधर्मो विगुणः

४३८

अपि इति अपिशब्दो द्रष्टव्यः, \* परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं स्वभावेन नियतम्, यद् उक्तम्

'स्वभावजम्' **इति तद् एव उक्तं स्वभावनियतम्** 

इति, यथा विषजातस्य इव कुमेः विषं न दोषकरं तथा स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न

आप्नोति किल्बिषं पापम्॥ ४७॥

स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणो विषजात इव

कृमिः किल्बिषं न आप्नोति इति उक्तम्। परधर्मः च भयावह इति। अनात्मज्ञः च न

हि कश्चित् क्षणम् अपि अकर्मकृत् तिष्ठति इति, अतः —

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण

सहजं सह जन्मना एव उत्पन्नं सहजं किं तत् कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि त्रिगुणत्वाद् न त्यजेत्।

सर्वारम्भा आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्व-कर्माणि इति एतत् प्रकरणात्। ये केचिद् आरम्भाः स्वधर्माः परधर्माः च ते सर्वे हि यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतुः त्रिगुणात्मक-

त्वाद् दोषेण धूमेन सहजेन अग्निः आवृता:। सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्ठाने अपि दोषाद् न एव मुच्यते,

भयावहः च परधर्मः। न च शक्यते अशेषतः त्यक्तुम् अज्ञेन कर्म यतः तस्माद् न त्यजेद्

इत्यर्थः ।

भी अज्ञानी बिना कर्म किये क्षणभर भी नहीं रह सकता।' इसलिये—

धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

अपना गुणरहित भी धर्म, दुसरेके भली प्रकार अनुष्ठान किये हुए धर्मसे श्रेष्ठतर है। जैसे विषमें

उत्पन्न हुए कीडेके लिये विष दोषकारक नहीं होता,

उसी प्रकार स्वभावसे नियत किये हुए कर्मोंको करता

हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता। जो बात पहले

**'स्वभावजम्'** इस पदसे कही थी, वही यहाँ

'स्वभावनियतम्' इस पदसे कही गयी है। स्वभावसे

उपर्युक्त श्लोकमें यह बात कही कि स्वभावनियत कर्मोंको करनेवाला मनुष्य, विषमें जन्मे हुए कीड़ेकी

भाँति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा (तीसरे अध्यायमें)यह

भी कहा है कि दूसरेका धर्म भयावह है और 'कोई

नियत कर्मका नाम स्वभावनियत है॥ ४७॥

जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज है। वह क्या है ? कर्म। हे कौन्तेय! त्रिगुणमय होनेके कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषयुक्त भी अपने सहज कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये।

क्योंकि सभी आरम्भ — जो आरम्भ किये जाते हैं उनका नाम आरम्भ है, अत: यहाँ प्रकरणके अनुसार सर्वारम्भका तात्पर्य समस्त कर्म है। सो स्वधर्म या परधर्मरूप जो कुछ भी कर्म है, वे सभी तीनों गुणोंके कार्य हैं। अतः त्रिगुणात्मक होनेके कारण साथ जन्मे

अभिप्राय यह है कि स्वधर्म नामक सहज कर्मका परित्याग करनेसे और परधर्मका ग्रहण करनेसे भी. दोषसे छुटकारा नहीं हो सकता और परधर्म भयावह

हुए धुएँसे अग्निकी भाँति दोषसे आवृत हैं।

भी है; तथा अज्ञानीद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं है; सुतरां सहज कर्मको नहीं छोडना चाहिये।

\* भाष्यकार विगुण शब्दके बाद 'अपि' वाक्यशेष मानते हैं, इसलिये भाषामें अपि शब्दका अर्थ कर दिया गया है।

त्यजेत् किं वा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो

किम् अशेषतः त्यक्तम् अशक्यं कर्म इति न

भवति इति। किं च अतः? यदि तावद् अशेषतः त्यक्तुम् अशक्यम्

इति न त्याज्यं सहजं कर्म एवं तर्हि अशेषतः त्यागे गुण एव स्याद् इति सिद्धं भवति।

सत्यम् एवम् अशेषतः त्याग एव न

उपपद्यते इति चेत्। किं नित्यप्रचलितात्मकः पुरुषो यथा

साङ्ख्यानां गुणाः किं वा क्रिया एव कारकं यथा बौद्धानां पञ्च स्कन्धाः क्षण-प्रध्वंसिन:, उभयथा अपि कर्मण: अशेषत:

त्यागो न भवति। अथ तृतीय: अपि पक्षो यदा करोति तदा सक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रियं

वस्तु तद् एव। तत्र एवं सित शक्यं कर्म अशेषतः त्युक्तम्। अयं तु अस्मिन् तृतीये पक्षे विशेषो न

नित्यप्रचलितं वस्तु न अपि क्रिया एव कारकं किं तर्हि व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया

उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति। शुद्धं द्रव्यं शक्तिमद् अवतिष्ठते इति एवम् आहुः

काणादाः तद् एव च कारकम् इति।

कर्मका त्याग करनेमें दोष है इसलिये? प० - इसमें क्या सिद्ध होगा? उ० — यदि यह बात हो कि अशेषत: त्याग होना अशक्य है, इसलिये सहज कर्मींका त्याग नहीं करना चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोंका

(यहाँ यह विचार करना चाहिये कि) क्या

कर्मोंका अशेषत: त्याग होना असम्भव है, इसलिये

उनका त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज

अशेषतः त्याग करनेमें गुण ही है। प्०-यह ठीक है, परंतु यदि कर्मींका पूर्णतया त्याग हो ही नहीं सकता (तो फिर गुण-दोषकी बात ही क्या है?)

उ० - तो क्या सांख्यवादियोंके गुणोंकी भाँति आत्मा सदा चलन-स्वभाववाला है? अथवा बौद्धमतावलम्बियोंके प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाले (रूप, वेदना. विज्ञान, संज्ञा और संस्काररूप) पञ्चस्कन्धोंकी भाँति क्रिया ही कारक है? इन दोनों ही प्रकारोंसे कर्मींका अशेषतः त्याग नहीं हो सकता।

कर्म करता है तब तो वह सिक्रय होता है और जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, ऐसा मान लेनेसे कर्मींका अशेषत: त्याग भी हो सकता है। इस तीसरे पक्षमें यह विशेषता है कि न तो आत्मा नित्य चलन-स्वभाववाला माना गया है और न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर

हाँ, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आत्मा

क्या है कि अपने स्वरूपमें स्थित द्रव्यमें ही अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विद्यमान क्रियाका नाश हो जाता है? शुद्ध द्रव्य क्रियाकी शक्तिसे युक्त होकर स्थित रहता है और वही कारक

है। इस प्रकार वैशेषिकमतावलम्बी कहते हैं।

| * <sup>*</sup> * * <sup>*</sup> * * <sup>*</sup> * * * * | मद्भगवद्गीता *                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| अस्मिन् पक्षे को दोष इति?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| अयम् एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | म् उ०—इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह मत                                                   |
| इदम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भगवान्को मान्य नहीं है।                                                                     |
| कथं ज्ञायते?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पू०—यह कैसे जाना जाता है।                                                                   |
| <b>यत आह भगवान्</b> 'नासतो विद्यते भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :' <b>उ०</b> —इसीलिये कि भगवान् तो ' <b>असत् वस्तुका</b>                                    |
| इत्यादि। काणादानां हि असतो भावः सतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वशायक-मतवादा असत्का माव आर सत्का                                                            |
| अभाव इति इदं मतम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अभाव मानते हैं।                                                                             |
| अभागवतत्वे अपि न्यायवत् चेत् को दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ष पू०—भगवान्का मत न होनेपर भी यदि न्याययुक्त                                                |
| इति चेत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हो तो इसमें क्या दोष है?                                                                    |
| उच्यते, दोषवत् तु इदं सर्वप्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>उ०—बतलाते हैं (सुनो) सब प्रमाणोंसे इस</li> </ul>                                   |
| विरोधात्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मतका विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है।                                                |
| कथम्?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>पू०</b> —किस प्रकार?                                                                     |
| यदि तावद् द्व्यणुकादि द्रव्यं प्राग उत्पत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ो: उ०—यदि यह माना जाय कि द्व्यणुक आदि                                                       |
| अत्यन्तम् एव असद् उत्पन्नं च स्थितं कञ्चि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | त्<br>हो जाते हैं और किञ्चित् काल स्थित रहकर फिर                                            |
| कालं पुनः अत्यन्तम् एव असत्त्वम् आपद्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अत्यन्त ही असत् भावको प्राप्त हो जाते हैं, तब तो<br>यही मानना हुआ कि असत् ही सत् हो जाता है |
| तथा च सित असद् एव सद् जायते अभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |

#### हो जाता है। भावो भवति भावः च अभाव इति। तत्र अभावो जायमानः प्राग् उत्पत्तेः शश-अर्थात् (यह मानना हुआ कि) उत्पन्न होनेवाला अभाव, उत्पत्तिसे पहले शश-शृङ्गकी

भाँति सर्वथा असत् होता हुआ ही समवायि, समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यं विषाणकल्प: असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी कारणम् अपेक्ष्य जायते इति। सहायतासे उत्पन्न होता है। परंतु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा

न च एवम् अभाव उत्पद्यते कारणं वा

अपेक्षते इति शक्यं वक्तुम् असतां शशविषाणा-दीनाम् अदर्शनात्।

नहीं देखा जाता। भावात्मकाः चेद् घटादय उत्पद्यमानाः

हाँ. यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले अपेक्ष्य किञ्चिद् अभिव्यक्तिमात्रकारणम् घटादि भावरूप हैं और वे अभिव्यक्तिके किसी कारणकी

कारणकी अपेक्षा रखता है—यह कहना नहीं बनता;

क्योंकि खरगोशके सींग आदि असत् वस्तुओंमें ऐसा

उत्पद्यन्ते इति शक्यं प्रतिपत्तुम्। सहायतासे उत्पन्न होते हैं, तो यह माना जा सकता है।

किं च असतः च सद्धावे सतः च असद्धावे न क्रचित् प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः

कस्यचित् स्यात्। सत् सद् एव असद् असद्

एव इति निश्चयानुपपत्तेः। किं च उत्पद्यते इति द्व्यणुकादेः द्रव्यस्य

स्वकारणसत्तासम्बन्धम् आहुः। प्रागुत्पत्तेः च

असत् पश्चात् स्वकारणव्यापारम् अपेक्ष्य

स्वकारणैः परमाणुभिः सत्तया च समवाय-

लक्षणेन सम्बन्धेन सम्बध्यते सम्बद्धं सत् कारणसमवेतं सद् भवति।

तत्र वक्तव्यं कथम् असतः सत् कारणं

वन्ध्यापुत्रस्य सत्ता सम्बन्धो वा कारणं वा

केनचित् प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यम्। ननु न एव वैशेषिकैः अभावस्य सम्बन्धः कल्प्यते द्व्यणुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन

समवायलक्षणः सम्बन्धः सताम् एव उच्यते इति।

नः सम्बन्धात् प्राक् सत्त्वानभ्युपगमात्।

न हि वैशेषिकै: कुलालदण्डचक्रादिव्यापारात् प्राग् घटादीनाम् अस्तित्वम् इष्यते। न च मृद

एव घटाद्याकारप्राप्तिम् इच्छन्ति। ततः च

भवेत् सम्बन्धो वा केनचित्। न

असत् एव सम्बन्धः पारिशेष्याद् इष्टो भवति। ननु असतः अपि समवायलक्षणः सम्बन्धो

न विरुद्धः।

लेनेपर तो किसीका प्रमाण-प्रमेय-व्यवहारमें कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा; क्योंकि ऐसा मान लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत् सत् ही है और असत्

तथा असत्का सत् और सत्का असत् होना मान

असत् ही है। इसके सिवा वे 'उत्पन्न होता है' इस वाक्यसे द्वयणुक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे सम्बन्ध होना बतलाते हैं अर्थात् उत्पत्तिसे पहले

कार्य असत् होता है, फिर अपने कारणके व्यापारकी अपेक्षासे (सहायतासे) अपने कारणरूप परमाणुओंसे और सत्तासे समवायरूप सम्बन्धके द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर कारणसे मिलकर सत्

हो जाता है। इसपर उनको बतलाना चाहिये कि असत्का कारण सत् कैसे हो सकता है? और असत्का किसीके साथ सम्बन्ध भी कैसे हो सकता है? क्योंकि वन्ध्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत् पदार्थके साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण किसीके भी द्वारा

प्रमाणपूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता।

प्०-वैशेषिक-मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं मानते। वे तो भावरूप द्व्यणुक आदि द्रव्योंका ही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध बतलाते हैं। उ० — यह बात नहीं है; क्योंकि (उनके मतमें) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्यकी

कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया आरम्भ होनेसे पहले घट आदिका अस्तित्व नहीं मानते और यह भी नहीं मानते कि मिट्टीको ही घटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है। इसलिये अन्तमें असत्का ही सम्बन्ध मानना सिद्ध होता है। पू०-असत्का भी समवायरूप सम्बन्ध होना

विरुद्ध नहीं है।

सत्ता नहीं मानी गयी। अर्थात् वैशेषिक-मतावलम्बी

नः; वन्ध्यापुत्रादीनाम् अदर्शनात्। उ० — यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि वन्ध्यापुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता। अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि घटादेः एव प्रागभावस्य स्वकारणसम्बन्धो घटादिके प्रागभावका ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध भवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावस्य तुल्यत्वे होता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके अभावोंका भेद बतलाना चाहिये। अपि इति विशेषः अभावस्य वक्तव्यः। एकका अभाव, दोका अभाव, सबका अभाव, एकस्य अभावो द्वयोः अभावः सर्वस्य अभावः प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इतरेतराभावः प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव— इन लक्षणोंसे कोई भी अभावकी विशेषता नहीं अत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न केनचिद् विशेषो दर्शयितुं शक्यः। दिखला सकता। असित च विशेषे घटस्य प्रागभाव एव फिर किसी प्रकारकी विशेषता न होते हुए भी यह कहना कि घटका प्रागभाव ही कुम्हार आदिके कुलालादिभिः घटभावम् आपद्यते सम्बध्यते द्वारा घटभावको प्राप्त होता है तथा उसका कपाल च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन सर्व-नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है और

\* श्रीमद्भगवदीता \*

प्रध्वंसाभावः अभावत्वे सित अपि इति
प्रध्वंसाद्यभावानां न क्वचिद् व्यवहारयोग्यत्वं
प्रागभावस्य एव द्व्यणुकादिद्रव्याख्यस्य

व्यवहारयोग्यः च भवति न तु घटस्य एव

883

उत्पत्त्यादिव्यवहारार्हत्वम् इति एतत् असमञ्जसम् अभावत्वाविशेषाद् अत्यन्तप्रध्वंसा-भावयोः इव।

भावयाः इव।

ननु न एव अस्माभिः प्रागभावस्य
भावापत्तिः उच्यते।

भावस्य एव हि तर्हि भावापत्तिः यथा
घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः।
एतद अपि अभावस्य भावापत्तिवद एव

घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः। एतद् अपि अभावस्य भावापत्तिवद् एव प्रमाणविरुद्धम्। साङ्ख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि

अपूर्वधर्मोत्पत्तिविनाशाङ्गीकरणाद् वैशेषिक-

पक्षाद् न विशिष्यते।

मानना और केवल द्वचणुक आदि द्रव्य नामक प्रागभावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके योग्य मानना, असमञ्जसरूप ही है; क्योंकि अत्यन्ताभाव और प्रध्वंसाभावके समान ही प्रागभावका भी अभावत्व है, उसमें कोई विशेषता नहीं है।

बतलाया है।

वह सब व्यवहारके योग्य भी होता है। परंतु उसी घटका जो प्रध्वंसाभाव है, वह अभावत्वमें समान

होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता। इस तरह प्रध्वंसादि

अभावोंको किसी भी अवस्थामें व्यवहारके योग्य न

प्०-हमने प्रागभावका भावरूप होना नहीं

उ० — तब तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना कहा है, जैसे घटका घटरूप हो जाना, वस्त्रका वस्त्ररूप हो जाना; परंतु यह भी अभावके भावरूप होनेकी भाँति ही प्रमाण-विरुद्ध है। सांख्य-मतावलिम्बयोंका जो परिणामवाद है, उसमें अपूर्व धर्मकी उत्पत्ति और विनाश स्वीकार किया जानेके कारण, वह भी (इस विषयमें) वैशेषिक-

मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता।

भी खण्डन हो जाता है।

**E88** 

त्वनिरूपणे पूर्ववद् एव प्रमाणविरोधः। एतेन कारणस्य एव संस्थानम् उत्पत्त्यादि

इति एतद् अपि प्रत्युक्तम्। पारिशेष्यात् सद् एकम् एव वस्तु अविद्यया उत्पत्तिविनाशादिधर्मैः नटवद् अनेकधा

विकल्प्यते इति इदं भागवतं मतम् उक्तम् 'नासतो विद्यते भावः' इति अस्मिन् श्लोके।

सत्प्रत्ययस्य अव्यभिचाराद् व्यभिचारात् च इतरेषाम् इति। कथं तर्हि आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः

कर्मणः त्यागो न उपपद्यते इति। यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्या-तद्धर्मः कर्म तदा आत्मनि

कल्पिताः अविद्याध्यारोपितम् एव इति अविद्वान् न हि कश्चित् क्षणमपि अशेषतः त्यक्तं शक्नोति इति उक्तम्।

विद्वान् तु पुनः विद्यया अविद्यायां निवृत्तायां

शक्नोति एव अशेषतः कर्म परित्यक्तम् अविद्याध्यारोपितस्य शेषानुपपत्तेः।

न हि तैमिरिकदृष्ट्या अध्यारोपितस्य

द्विचन्द्रादेः तिमिरापगमे शेषः अवतिष्ठते।

अविद्याद्वारा नटकी भाँति उत्पत्ति, विनाश आदि धर्मोंसे अनेक रूपमें कल्पित होता है।' यही भगवानुका अभिप्राय 'नासतो विद्यते भावः' इस श्लोकमें बतलाया गया है; क्योंकि सत्प्रत्ययका व्यभिचार नहीं होता और अन्य (असत्) प्रत्ययोंका व्यभिचार होता है (अत: सत् ही एकमात्र तत्त्व है)। प्०-यदि (भगवानुके मतमें) आत्मा निर्विकार है तो (वे) यह कैसे कहते हैं कि 'अशेषत: कर्मोंका त्याग नहीं हो सकता?'

उ०-शरीर-इन्द्रियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु

हों, चाहे अविद्याकल्पित हों, जब कर्म उन्हींका धर्म

है, तब आत्मामें तो वह अविद्याध्यारोपित ही है। इस

कारण 'कोई भी अज्ञानी अशेषत: कर्मोंका त्याग

नहीं रहता।

ही उत्पत्ति आदि हैं' ऐसा निरूपण करनेवाले मतका

सिद्ध होता है कि 'एक ही सत्य तत्त्व (आत्मा)

इन सब मतोंका खण्डन हो जानेपर अन्तमें यही

क्षणभर भी नहीं कर सकता' यह कहा गया है। परंतु विद्याद्वारा अविद्या निवृत्त हो जानेपर ज्ञानी तो कर्मोंका अशेषत: त्याग कर ही सकता है: क्योंकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त, अविद्यासे अध्यारोपित वस्तुका अंश बाकी नहीं रह सकता। (यह प्रत्यक्ष ही है कि) तिमिर-रोगसे विकृत

हुई दुष्टिद्वारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका

कुछ भी अंश तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर शेष

\* श्रीमद्भगवदीता \*

888

आरभ्यते—

इति॥ ४९॥

कर्माणि मनसा' इत्यादि 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत:

एवं च सित इदं वचनम् उपपन्नम् 'सर्व-

विन्दति मानवः ' इति च॥ ४८॥

संसिद्धिं लभते नरः' 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं

कथन ठीक ही हैं। तथा 'अपने-अपने कर्मोंमें लगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं' 'मनुष्य अपने कर्मोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है'—

स्तरां 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर' इत्यादि

ये कथन भी ठीक हैं॥ ४८॥

या च कर्मजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा-

योग्यतालक्षणा तस्याः फलभूता नैष्कर्म्यसिद्धिः

ज्ञाननिष्ठालक्षणा वक्तव्या इति श्लोक

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां असक्तबुद्धिः असक्ता सङ्गरहिता बुद्धिः

अन्तःकरणं यस्य सः असक्तबृद्धिः सर्वत्र पुत्रदारादिषु आसक्ति निमित्तेषु।

जितात्मा जितो वशीकृत आत्मा अन्तःकरणं यस्य स जितात्मा। विगतस्पृहो विगता स्पृहा तृष्णा देहजीवित-

भोगेषु यस्मात् स विगतस्पृहः। य एवम्भूत आत्मज्ञः स नैष्कर्म्यसिद्धिं

निर्गतानि कर्माणि यस्माद् निष्क्रियब्रह्मात्म-

सम्बोधात् स निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्यं सिद्धिः नैष्कर्म्यं तत् च नैष्कर्म्यसिद्धिः नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धिः

निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानलक्षणस्य**ः** सिद्धिः निष्पत्तिः तां नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां प्रकृष्टां कर्मजिसद्धिविलक्षणां सद्योमुक्त्यवस्थानरूपां

सन्त्यासेन सम्यग्दर्शनेन तत्पूर्वकेण वा सर्वकर्म-सन्त्रासेन अधिगच्छित प्राप्नोति। तथा च उक्तम्

ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताप्राप्तिरूप जो कर्मजनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फलभूत ज्ञाननिष्ठारूप नैष्कर्म्यसिद्धि

भी कही जानी चाहिये। इसलिये अगला श्लोक आरम्भ किया जाता है—

सन्त्रासेनाधिगच्छति॥ ४९॥

जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है—पुत्र, स्त्री आदि जो आसक्तिके स्थान हैं, उन सबमें जिसका अन्त:करण आसक्तिसे-प्रीतिसे रहित हो चुका है।

जीता हुआ है अर्थात् वशमें किया हुआ है। जो स्पृहारहित है-शरीर, जीवन और भोगोंमें भी जिसकी स्पृहा-तृष्णा नष्ट हो गयी है।

जो ऐसा आत्मज्ञानी है, वह परम नैष्कर्म्य-सिद्धिको (प्राप्त करता है)। निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वकर्म

निवृत्त हो गये हैं वह 'निष्कर्मा' है। उसके भावका

नाम 'नैष्कर्म्य' है और निष्कर्मतारूप सिद्धिका नाम

जो जितात्मा है—जिसका आत्मा यानी अन्त:करण

'नैष्कर्म्यसिद्धि' है। अथवा निष्क्रिय आत्मस्वरूपसे स्थित होनारूप निष्कर्मताका सिद्ध होना ही 'नैष्कर्म्यसिद्धि' है। ऐसी जो कर्मजनित सिद्धिसे विलक्षण और सद्योमुक्तिमें स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि

है, उसको संन्यासके द्वारा, यानी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक सर्वकर्मसंन्यासके द्वारा लाभ करता है; ऐसा

'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नास्ते' ही कहा भी है कि 'सब कर्मोंको मनसे छोडकर न करता हुआ और न करवाता हुआ रहता है'॥ ४९॥

पूर्वोक्त स्वधर्मानुष्ठानद्वारा ईश्वरार्चनरूप साधनसे

उत्पन्न हुई ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यतारूप सिद्धिको

जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें आत्मविषयक

विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस पुरुषको जिस

पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेन ईश्वराभ्यर्चन-रूपेण जनितां प्रागुक्तलक्षणां सिद्धिं प्राप्तस्य

उत्पन्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा

नैष्कर्म्यलक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवति तद्

वक्तव्यम् इति आह— सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा सिद्धिं प्राप्तः स्वकर्मणा ईश्वरं समभ्यर्च्य

तत्प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता-लक्षणां सिद्धिं प्राप्तः सिद्धिं प्राप्त इति तदनुवाद

उत्तरार्थ: । किं तद् उत्तरं यदर्थः अनुवाद इति उच्यते। यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म

परमात्मानम् आप्नोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिक्रमं मे मम वचनाद् निबोध त्वं निश्चयेन अवधारय इति एतत्।

किं विस्तरेण, न इति आह समासेन एव सङ्क्षेपेण एव हे कौन्तेय। यथा ब्रह्म प्राप्नोति

तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म-प्राप्तिः ताम् इदन्तया दर्शयितुम् आह निष्ठा

समाप्तिः इति एतत्। कस्य, ब्रह्मज्ञानस्य या परा परिसमाप्तिः।

कीदृशी सा, यादृशम् आत्मज्ञानम्। कीदृक्

ज्ञानस्य या परा **इति, निष्ठा पर्यवसानं परि**-

तत्, यादृश आत्मा। कीदृशः असौ, यादृशो

भगवता उक्त उपनिषद्वाक्यैः च न्यायतः च।

क्रमसे केवल आत्म-ज्ञाननिष्ठारूप नैष्कर्म्यसिद्धि मिलती है, वह (क्रम) बतलाना है, अतः कहते हैं-

ज्ञानस्य या परा॥५०॥ सिद्धिको प्राप्त हुआ, अर्थात् अपने कर्मींद्वारा ईश्वरकी पूजा करके, उसकी कृपासे उत्पन्न हुई शरीर

और इन्द्रियोंकी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यतारूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष-यह पुनरुक्ति आगे कहे जानेवाले वचनोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेके लिये है। वे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके

लिये पुनरुक्ति है ? सो बतलाते हैं — जिस ज्ञाननिष्ठारूप प्रकारसे (साधक) ब्रह्मको-परमात्माको पाता है, उस प्रकारको यानी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके क्रमको तू मेरे वचनोंसे निश्चयपूर्वक समझ।

क्या (उसका) विस्तारपूर्वक (वर्णन करेंगे?) इसपर कहते हैं कि नहीं। हे कौन्तेय! समाससे अर्थात् संक्षेपसे ही, जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसे

समझ। इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिके लिये प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे (स्पष्ट) दिखानेके लिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको सुन। अन्तिम

अवधि-परिसमाप्तिका नाम निष्ठा है। ऐसी जो ब्रह्मज्ञानकी परमावधि है (उसको सुन)।

वह (ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा) कैसी है? जैसा कि आत्मज्ञान है। वह कैसा है? जैसा आत्मा है। वह

(आत्मा) कैसा है ? जैसा भगवान्ने बतलाया है तथा जैसा उपनिषद्वाक्योंद्वारा कहा गया है और जैसा न्यायसे सिद्ध है।

\* श्रीमद्भगवदीता \* ४४६ ननु विषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि पू०—ज्ञान विषयाकार होता है, परंतु आत्मा न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न आकारवान् ही। आकारवान् आत्मा इष्यते क्वचित्। नन् 'आदित्यवर्णम्' 'भारूपः' 'स्वयञ्ज्योतिः' उ० — किंतु 'आदित्यवर्ण' 'प्रकाशस्वरूप' 'स्वयं-ज्योति' इस तरह आत्माका आकारवान् होना तो इति आकारवत्त्वम् आत्मनः श्रूयते। श्रुतिमें कहा है। न, तमोरूपत्वप्रतिषेधार्थत्वात् तेषां वाक्या-प्०-यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि वे वाक्य तम:स्वरूपत्वका निषेध करनेके लिये कहे गये हैं। द्रव्यगुणाद्याकारप्रतिषेधे नाम्। अर्थातु आत्मामें द्रव्यगुण आदिके आकारका प्रतिषेध करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने जानेकी तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि 'आदित्यवर्णम्' आशङ्का होती है, उसका प्रतिषेध करनेके लिये ही इत्यादिवाक्यानि, 'अरूपम्' इति च विशेषतो '**आदित्यवर्णम्**' इत्यादि वाक्य हैं; क्योंकि '**अरूपम्**' आदि वाक्योंसे विशेषतः रूपका प्रतिषेध किया गया रूपप्रतिषेधात्। अविषयत्वात् च 'न सदृशे है और 'इसका ( आत्माका ) रूप इन्द्रियोंके सामने तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्।' नहीं ठहरता, इसको ( आत्माको ) कोई भी आँखोंसे नहीं देख सकता' 'यह अशब्द है, अस्पर्श है' (श्वे० उ० ४। २०) 'अशब्दमस्पर्शम्' (क० उ० इत्यादि वचनोंसे भी आत्मा किसीका विषय नहीं है, १।३।१५) इत्याद्यै:। यह बात कही गयी है। तस्माद् आत्माकारं ज्ञानम् इति अनुपपन्नम्। स्तरां 'जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है' यह कहना युक्तियुक्त नहीं है। तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है ? क्योंकि कथं तर्हि आत्मनो ज्ञानम्। सर्वं हि सभी ज्ञान जिसको विषय करते हैं उसीके आकारवाले यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाकारं भवति निराकारः होते हैं और 'आत्मा निराकार है' ऐसा कहा है। फिर च आत्मा इति उक्तम्। ज्ञानात्मनोः च उभयोः ज्ञान और आत्मा दोनों निराकार होनेसे उसमें भावना निराकारत्वे कथं तद्भावनानिष्ठ इति। और निष्ठा कैसे हो सकती है? न, अत्यन्तनिर्मलत्वस्वच्छत्वसूक्ष्मत्वोपपत्तेः उ० - यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि आत्माका अत्यन्त निर्मलत्व, स्वच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है और बुद्धिका भी आत्माके सदुश निर्मलत्व आदि आत्मनो बुद्धेः च आत्मसमनैर्मल्याद्युपपत्तेः सिद्ध है, इसलिये उसका आत्मचैतन्यके आकारसे आत्मचैतन्याकाराभासत्वोपपत्तिः। आभासित होना बन सकता है। बुद्ध्याभासं मनः तदाभासानि इन्द्रियाणि बुद्धिसे आभासित मन, मनसे आभासित इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे आभासित स्थूल शरीर है। इन्द्रियाभासः च देहः अतो लौकिकैः देहमात्रे इसलिये सांसारिक मनुष्य देहमात्रमें ही आत्मदृष्टि

करते हैं।

एव आत्मदृष्टिः क्रियते।

कहनेवाले हैं तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको

अव्यक्तको-अव्याकृतसंज्ञक अविद्यावस्थ (चिदा-

चैतन्यका आभास ही उनमें आत्माकी भ्रान्तिका

भास)-को आत्मरूपसे समझनेवाले हैं।

कितने ही उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त,

बृद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आत्म-

#### देहचैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आहुः तथा अन्ये इन्द्रियचैतन्यवादिन:। अन्ये मनश्चैतन्य-

वादिनः। अन्ये बुद्धिचैतन्यवादिनः।

ततः अपि अन्तरव्यक्तम् अव्याकृताख्यम्।

अविद्यावस्थम् आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्।

सर्वत्र हि बुद्ध्यादिदेहान्ते आत्मचैतन्या-

भासता आत्मभ्रान्तिकारणम् इति। अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्, किं

तर्हि, नामरूपाद्यनात्माध्यारोपणनिवृत्तिः एव कार्या न आत्मचैतन्यविज्ञानम् अविद्याध्यारोपित-

सर्वपदार्थाकारैः एव विशिष्टतया गृह्य-माणत्वात्। अत एव हि विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञान-

व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च स्वसंविदितत्वाभ्युप-गमेन।

तस्माद् अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं ब्रह्मणि कर्तव्यं न तु ब्रह्मज्ञाने यत्रः

अविद्याकल्पितनामरूपविशेषाकारापहृत-

बुद्धित्वाद् अत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्ञेयम् आसन्नतरम् आत्मभूतम् अपि अप्रसिद्धं दुर्विज्ञेयम् अतिदूरम् अन्यद् इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम्।

बाह्याकारनिवृत्तबुद्धीनां तु लब्धगुर्वात्म-

प्रसादानां न अतः परं सुखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेयं

अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्।

\* शांकरभाष्य अध्याय १८ \*

चेतन कहनेवाले हैं।

प्रसिद्ध ही है।

किया हुआ है।

हो जानेके कारण अप्रसिद्ध, दुर्विज्ञेय, अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है।

परंतु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्त हो गयी है, जिन्होंने गुरु और आत्माकी कृपा लाभ कर ली है, उनके लिये इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय,

कारण है। अत: (यह सिद्ध हुआ कि) आत्मविषयक ज्ञान विधेय नहीं है। तो क्या विधेय है? नाम-रूप आदि अनात्मा वस्तुओंका जो आत्मामें अध्यारोप है उसकी निवृत्ति ही कर्तव्य है। आत्मचैतन्यका विज्ञान प्राप्त

करना नहीं है: क्योंकि ज्ञान अविद्याद्वारा आरोपित

समस्त पदार्थींके आकारमें ही विशेषरूपसे ग्रहण यही कारण है कि विज्ञानवादी बौद्ध 'विज्ञानसे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है' इस प्रकार मानते हैं; और उस ज्ञानको स्वसंवेद्य माननेके कारण

प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते। सुतरां ब्रह्ममें जो अविद्याद्वारा अध्यारोप किया गया है. उसका निराकरणमात्र कर्तव्य है। ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न कर्तव्य नहीं है; क्योंकि ब्रह्म तो अत्यन्त

ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध, सुविज्ञेय, अति समीप और आत्मस्वरूप है तो भी वह विवेकरहित मनुष्योंको

अविद्याकल्पित नाम-रूपके भेदसे उनकी बुद्धि भ्रमित

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* ४४८ स्वासन्नम् अस्ति। तथा च उक्तम् 'प्रत्यक्षावगमं सुखस्वरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है। 'प्रत्यक्ष-उपलब्ध धर्ममय' इत्यादि वाक्योंसे भी यही बात कही गयी है। धर्म्यम्' इत्यादि। केचित् त् पण्डितम्मन्या निराकारत्वाद् कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले यों कहते आत्मवस्तु न उपैति बुद्धिः अतो दुःसाध्या हैं कि आत्मतत्त्व निराकार होनेके कारण उसको बुद्धि सम्यग्ज्ञाननिष्ठा इति आहु:। नहीं पा सकती; अत: सम्यग् ज्ञाननिष्ठा दु:साध्य है। सत्यम् एवम्, गुरुसम्प्रदायरहितानाम् अश्रुत-ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्होंने वेदान्त-वाक्योंको (विधिपूर्वक) नहीं सुना है, जिनकी अत्यन्तबहिर्विषयासक्तबुद्धीनां वेदान्तानाम् बृद्धि सांसारिक विषयोंमें अत्यन्त आसक्त हो रही है, जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करानेवाले प्रमाणोंमें परिश्रम नहीं सम्यक्प्रमाणेषु अकृतश्रमाणाम्, तद्विपरीतानां किया है, उनके लिये यही बात है। परंतु जो उनसे विपरीत हैं, उनके लिये तो लौकिक ग्राह्य-ग्राहक-तु लौकिकग्राह्यग्राहकद्वैतवस्तुनि सद्बुद्धिः भेदयुक्त वस्तुओंमें सद्भाव सम्पादन करना (इनको सत्य समझना) अत्यन्त कठिन है; क्योंकि उनको नितरां दुःसम्पाद्या आत्मचैतन्यव्यतिरेकेण आत्मचैतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही वस्त्वन्तरस्य अनुपलब्धेः। नहीं होती। यथा च एतद् एवम् एव न अन्यथा इति यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है। यह बात हम पहले सिद्ध कर आये हैं और भगवान्ने भी कहा अवोचाम। उक्तं च भगवता—'यस्यां जाग्रति है कि 'जिसमें सब प्राणी जागते हैं, ज्ञानी मुनिकी भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: ' इति। वही रात्रि है' इत्यादि। तस्माद् बाह्याकारभेदबुद्धिनिवृत्तिः एव सुतरां आत्मस्वरूपके अवलम्बनमें, बाह्य नानाकार आत्मस्वरूपालम्बने कारणम्। न हि आत्मा भेदबुद्धिकी निवृत्ति ही कारण है; क्योंकि आत्मा कभी नाम कस्यचित् कदाचिद् अप्रसिद्धः प्राप्यो किसीके भी लिये अप्रसिद्ध, प्राप्तव्य, त्याज्य या हेय उपादेयो वा। उपादेय नहीं हो सकता। अप्रसिद्धे हि तस्मिन् आत्मिन अस्वार्थाः आत्माको अप्रसिद्ध मान लेनेपर तो सभी प्रवृत्तियोंको

निरर्थक मानना सिद्ध होगा। इसके सिवा न तो यह सर्वाः प्रवृत्तयः प्रसज्येरन्। न च देहाद्यचेत-

कल्पना की जा सकती है कि अचेतन शरीरादिके लिये (सब कर्म किये जाते हैं) और न यही कि नार्थत्वं शक्यं कल्पयितुम्। न च सुखार्थं सुखके लिये सुख है या दु:खके लिये दु:ख है; क्योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तमें आत्माके

सुखं दु:खार्थं वा दु:खम् आत्मावगत्यवसा-नार्थत्वात् च सर्वव्यवहारस्य। ज्ञानका विषय बन जाना है।

तस्माद् यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न इसलिये, जैसे अपने शरीरको जाननेके लिये अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है, वैसे ही आत्मा

प्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आत्मनः अन्तर-उससे भी अधिक अन्तरतम होनेके कारण

आत्मज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है।

प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये।

आत्माको जाननेके लिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता

नहीं है; अत: यह सिद्ध हुआ कि विवेकियोंके लिये

उनको भी ज्ञेयका बोध (अनुभव) ज्ञानके ही अधीन

होनेके कारण सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त

जिनके मतमें ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है

तथा ज्ञानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं होती,

तमत्वात् तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा इति सिद्धम्।

येषाम् अपि निराकारं ज्ञानम् अप्रत्यक्षं

तेषाम् अपि ज्ञानवशा एव ज्ञेयावगतिः इति ज्ञानम् अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवद् एवं इति अभ्युपगन्तव्यम्।

जिज्ञासानुपपत्तेः च। अप्रसिद्धं चेद् ज्ञानं

ज्ञेयवद् जिज्ञास्येत। तथा ज्ञेयं घटादिलक्षणं ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम् इच्छति तथा ज्ञानम् अपि

ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम् इच्छेत्। न च एतद् अस्ति।

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि अत एव प्रसिद्ध इति। तस्माद् ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किं तु अनात्मबुद्धिनिवृत्तौ एव।

तस्माद् ज्ञाननिष्ठा सुसम्पाद्या॥ ५०॥

सा इयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कथं | वह ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी कार्या इति—

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥५१॥

बुद्ध्या **अध्यवसायात्मिकया** विशुद्धया मायारहितया युक्तः सम्पन्नो धृत्या धैर्येण आत्मानं कार्यकरणसङ्गातं नियम्य च नियमनं

इसलिये भी (यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान प्रत्यक्ष है) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता तो अन्य ज्ञेय वस्तुओंकी तरह उसको भी जाननेके लिये इच्छा की जाती, अर्थात् जैसे ज्ञाता (पुरुष) घटादिरूप ज्ञेय पदार्थींका

ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा जाननेकी इच्छा करता, परंतु यह बात नहीं है। सुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीलिये ज्ञाता

भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है। अत: ज्ञानके लिये प्रयत्न कर्तव्य नहीं है, किंतु अनात्मबुद्धिकी निवृत्तिके लिये ही कर्तव्य है; इसीलिये ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्य है॥ ५०॥

चाहिये ? सो कहते हैं—

विशुद्ध-कपटरहित निश्चयात्मिका बुद्धिसे सम्पन्न पुरुष, धैर्यसे कार्य-करणके संघातरूप आत्माको (शरीरको) संयम करके—वशमें करके शब्दादि

विषयोंको, अर्थात् शब्द जिनका आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके अनुसार यहाँ यह

अभिप्राय है कि केवल शरीरस्थितिमात्रके लिये जिन

कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीन् शब्द आदिः येषां ते शब्दादयः तान् विषयान् त्यक्त्वा। सामर्थ्यात् शरीरस्थितिमात्रान् केवलान् मुक्त्वा ततः

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* 840 अधिकान् सुखार्थान् त्यक्त्वा इत्यर्थः। विषयोंकी आवश्यकता है, उनसे अतिरिक्त सुखभोगके लिये जो अधिक विषय हैं, उन सबको छोडकर तथा शरीरस्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च रागद्वेषौ व्युदस्य च शरीरस्थितिके निमित्त प्राप्त हुए विषयोंमें भी राग-परित्यज्य॥ ५१॥ द्वेषका अभाव करके—त्याग करके॥ ५१॥ उसके बाद— ततः — विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः॥५२॥ विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन्। विविक्त देशका सेवन करनेवाला—अर्थात् वन, नदी-तीर, पहाडकी गुफा आदि एकान्त देशका सेवन विविक्तान् देशान् सेवितुं शीलम् अस्य इति करना ही जिसका स्वभाव है ऐसा, और हलका आहार करनेवाला होकर, 'एकान्त-सेवन' और 'हलका विविक्तसेवी। लघ्वाशी **लघ्वशनशील:।** भोजन' यह दोनों निद्रादि दोषोंके निवर्तक होनेसे विविक्तसेवालघ्वशनयोः निद्रादिदोषनिवर्तकत्वेन चित्तकी स्वच्छतामें हेतु हैं, इसलिये इनका ग्रहण चित्तप्रसादहेतुत्वाद् ग्रहणम्। किया गया है। यतवाक्कायमानसो वाक् च कायः च तथा मन, वाणी और शरीरको वशमें करनेवाला होकर, अर्थात जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और मानसं च यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य वाणी तीनों जीते हुए होते हैं, वह 'यतवाक्कायमानस' स ज्ञाननिष्ठो यतिः यतवाक्कायमानसः स्यात्। होता है-इस प्रकार सब इन्द्रियोंको कर्मींसे उपराम एवम् उपरतसर्वकरणः सन्, करके. ध्यानयोगपरो ध्यानम् आत्मस्वरूपचिन्तनं तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, आत्मस्वरूप-चिन्तनका नाम ध्यान है और आत्मामें योग आत्मविषये एव एकाग्रीकरणं तौ चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनों प्रधानरूपसे जिसके कर्तव्य हों उसका ध्यानयोगौ परत्वेन कर्तव्यौ यस्य स ध्यान-ध्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका ग्रहण योगपर:। नित्यं नित्यग्रहणं मन्त्रजपाद्यन्य-मन्त्र-जप आदि अन्य कर्तव्योंका अभाव दिखानेके कर्तव्याभावप्रदर्शनार्थम्। लिये किया गया है। वैराग्यं विरागभावो दृष्टादृष्टेषु विषयेषु तथा इस लोक और परलोकके भोगोंमें तृष्णाका वैतृष्णयं समुपाश्रितः सम्यग् उपाश्रितो नित्यम् अभावरूप जो वैराग्य है, उसके आश्रित होकर अर्थात् एव इत्यर्थः॥ ५२॥ सदा वैराग्यसम्पन्न होकर॥ ५२॥ किं च— तथा— अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥५३॥

तम् बलं सामर्थ्यं कामरागादियुक्तं न इतरत्

अहङ्कारम् **अहङ्करणम् अहङ्कारो देहेन्द्रियादिष्** 

शरीरादिसामर्थ्यं स्वाभाविकत्वेन त्यागस्य

अशक्यत्वात्। दर्पो नाम हर्षानन्तरभावी

धर्मातिक्रमहेतुः 'हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्ममिति-क्रामित ' इति स्मरणात् तं च।

कामम् इच्छां क्रोधं द्वेषं परिग्रहम् इन्द्रिय-मनोगतदोषपरित्यागे अपि शरीरधारणप्रसङ्गेन

धर्मानुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तः तं च विमुच्य परित्यज्य, परमहंसपरिव्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे

अपि निर्गतममभावो निर्ममः अत एव शान्त उपरतः। यः संहृतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो समर्थो ब्रह्मभूयाय **ब्रह्मभवनाय** कल्पते

भवति॥ ५३॥

अनेन क्रमेण— ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षिति।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्॥५४॥ ब्रह्मभूतो ब्रह्मप्राप्तः प्रसन्नात्मा लब्धाध्यात्म-

प्रसादो न शोचित किञ्चिद् अर्थवैकल्याम्

आत्मनो वैगुण्यं च उद्दिश्य न शोचित न **सन्तप्यते** न काङ्क्षति। ब्रह्मभूतस्य अयं स्वभावः अनुद्यते न

शोचित न काइक्षति इति।

कामना और आसक्तिसे युक्त जो सामर्थ्य है उसका नाम 'बल' है: यहाँ शरीरादिकी साधारण सामर्थ्यका नाम बल नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक है, इसलिये उसका त्याग अशक्य है, हर्षके साथ होनेवाला और धर्म-उल्लङ्कनका कारण जो गर्व है उसका नाम 'दर्प' है; क्योंकि स्मृतिमें कहा है कि

अहंकार, बल और दर्पको छोडकर शरीर-

इन्द्रियादिमें अहंभाव करनेका नाम 'अहंकार' है।

'हर्षयुक्त पुरुष दर्प करता है, दर्प करनेवाला धर्मका उल्लङ्गन किया करता है' इत्यादि। तथा इच्छाका नाम काम है, द्वेषका नाम क्रोध

है, इनका और परिग्रहका भी त्याग करके अर्थात् इन्द्रिय और मनमें रहनेवाले दोषोंका त्याग करनेके पश्चात् भी शरीर-धारणके प्रसङ्गसे या धर्मानुष्ठानके निमित्तसे जो बाह्य संग्रहकी प्राप्ति होती है उसका भी परित्याग करके.

तथा परमहंस परिव्राजक (संन्यासी) होकर

एवं देहजीवनमात्रमें भी ममतारहित और इसीलिये जो शान्त-उपरितयुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके योग्य होता है॥ ५३॥ l इस क्रमसे—

ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्नात्मा अर्थात् जिसको अध्यात्मप्रसाद लाभ हो चुका है ऐसा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा ही करता है। अर्थात् न

तो किसी पदार्थकी हानिके या निजसम्बन्धी विगुणताके उद्देश्यसे सन्ताप करता है और न किसी वस्तुको चाहता ही है।

'न शोचित न काङ्क्षति' इस कथनसे ब्रह्मभूत पुरुषके स्वभावका अनुवादमात्र किया गया है।

हि अप्राप्तविषयाकाङ्क्षा ब्रह्मविद क्योंकि ब्रह्मवेत्तामें अप्राप्त विषयोंकी आकांक्षा बन ही नहीं सकती। अथवा 'न काङ्क्षति' की जगह उपपद्यते। न हृष्यति इति वा पाठः। 'न हृष्यति' ऐसा पाठ समझना चाहिये। तथा जो सब भृतोंमें सम है अर्थात् अपने सदृश समः सर्वेषु भूतेषु आत्मीपम्येन सर्वेषु भूतेषु सब भूतोंमें सुख और दु:खको जो समान देखता है। सुखं दुःखं वा समम् एव पश्यति इत्यर्थो न इस वाक्यमें आत्माको समभावसे देखना नहीं कहा है; आत्मसमदर्शनम् इह तस्य वक्ष्यमाणत्वात् क्योंकि वह तो 'भक्त्या मामभिजानाति' इस पदसे 'भक्त्या मामभिजानाति' **इति।** आगे कहा जायगा। एवम्भूतो ज्ञाननिष्ठो मद्धक्तिं मिय परमेश्वरे ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुझ परमेश्वरकी भजनरूप पराभक्तिको पाता है, अर्थात् 'चतुर्विधा भजन्ते भक्तिं भजनं पराम् उत्तमां ज्ञानलक्षणां चतुर्थी माम्' इसमें जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है उसको लभते 'चतुर्विधा भजन्ते माम्' **इति उक्तम् ॥ ५४ ॥** | पाता है ॥ ५४ ॥ ततो ज्ञानलक्षणया— उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा— भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्॥५५॥ भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् अहम् भक्तिसे मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको तत्त्वसे जान लेता है। अभिप्राय यह है कि मैं जितना हूँ, यानी उपाधिकृतविस्तरभेदो यः च अहं विध्वस्त-उपाधिकृत विस्तारभेदसे जितना हूँ और जो हूँ, यानी वास्तवमें समस्त उपाधिभेदसे रहित, उत्तमपुरुष और सर्वोपाधिभेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः तं आकाशकी तरह (व्याप्त) जो मैं हूँ, उस अद्वैत, माम् अद्वैतं चैतन्यमात्रैकरसम् अजम् अजरम् अजर, अमर, अभय और निधनरहित मुझको तत्त्वसे

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

### अमरम् अभयम् अनिधनं तत्त्वतः अभिजानाति। जान लेता है। ततो माम् **एवं** तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते फिर मुझे इस तरह तत्त्वसे जानकर तत्काल मुझमें तदनन्तरं माम् एव। ही प्रवेश कर जाता है।

अत्र ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् इति, किं

तर्हि, फलान्तराभावज्ञानमात्रम् एव, 'क्षेत्रज्ञं

४५२

चापि मां विद्धि' इति उक्तत्वात्। ननु विरुद्धम् इदम् उक्तं ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया माम् अभिजानाति इति। कथं

विरुद्धम् इति चेद् उच्यते, यदा एव यस्मिन्

प्०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी जो परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है। यदि कहो कि विरुद्ध कैसे है तो बतलाते हैं, जब ज्ञाताको

भिन्न विवक्षित नहीं हैं। तो क्या है? फलान्तरके

अभावका ज्ञानमात्र ही विवक्षित है; क्योंकि 'क्षेत्रज्ञ

भी तु मुझे ही समझ' ऐसे कहा गया है।

यहाँ 'ज्ञात्वा' 'विशते तदनन्तरम्' इस कथनसे ज्ञान और उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनों भिन्न-

विषयको जान लेता है, ज्ञानकी बारम्बार आवृत्ति करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता। इसलिये 'वह (ज्ञेय पदार्थको) ज्ञानसे नहीं जानता, ज्ञानावृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है' यह कहना विरुद्ध है। उ० - यह दोष नहीं है; क्योंकि अपनी उत्पत्ति

४५३

और परिपाकके हेतुओंसे युक्त एवं विरोधरहित ज्ञानका

जो अपने स्वरूपानुभवमें निश्चयरूपसे पर्यवसान—स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा शब्दसे कहा गया है। अभिप्राय यह है कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके हेत्, जो विशुद्ध-बुद्धि आदि और

अमानित्वादि सहकारी कारण हैं, उनकी सहायतासे, शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो 'मैं कर्ता हूँ, मेरा यह कर्म है' इत्यादि कारक-भेदबुद्धिजनित समस्त कर्मोंके संन्याससहित क्षेत्रज्ञ

सर्वकर्मसत्र्याससहितस्य स्वात्मानुभवनिश्चय-और ईश्वरकी एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने रूपेण यद् अवस्थानं सा परा ज्ञाननिष्ठा स्वरूपके अनुभवमें निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे 'परा ज्ञाननिष्ठा' कहते हैं। सा इयं ज्ञाननिष्ठा आर्तादिभक्तित्रयापेक्षया वही यह ज्ञाननिष्ठा आर्त आदि तीन भक्तियोंकी परा चतुर्थी भक्तिः इति उक्ता। तया परया अपेक्षासे चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है। उस (ज्ञान-भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतः अभिजानाति। निष्ठारूप) परा भक्तिसे भगवानुको तत्त्वसे जानता है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्ञविषयक भेदबुद्धि यदनन्तरम् एव ईश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धिः अशेषतो निवर्तते। अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भक्त्या पूर्णरूपसे निवृत्त हो जाती है। इसलिये ज्ञाननिष्ठारूप माम् अभिजानाति इति वचनं न विरुध्यते। भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना विरुद्ध नहीं होता। ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और अत्र च सर्वं निवृत्तिविधायि शास्त्रं स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक शास्त्र सार्थक हो वेदान्तेतिहासपुराणस्मृतिलक्षणम् अर्थवद् भवति। जाते हैं अर्थात् उन सबका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। 'विदित्वा व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति' 'आत्माको जानकर ( तीनों तरहकी एषणाओंसे ) विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं', (बृह० उ० ३। ५। १) 'तस्मान्न्यासमेषां 'पुरुषार्थका अन्तरंग साधन होनेके कारण तपसामितरिक्तमाहुः' (ना० उ० २। ७९) संन्यास हो इन सब तपोंमें अधिक कहा गया है', 'न्यास एवात्यरेचयत्' (ना० उ० २। ७८) 'अकेला संन्यास ही उन सबको उल्लङ्गन कर

च अपेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमात्मैकत्व-ज्ञानस्य कर्त्रादिकारकभेदबुद्धिनिबन्धन-

त् निश्चयावसानत्वं तस्य निष्ठाशब्दाभिलापात्। शास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतुं सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्ध्यादि अमानित्वादि

हेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यद् आत्मानुभव-

विषये ज्ञानम् उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तं न एष दोषो ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाक-

इति सन्न्यासः कर्मणां न्यासो

इति उच्यते।

ज्ञानेन न अभिजानाति ज्ञानावृत्त्या ज्ञाननिष्ठया अभिजानाति इति।

ज्ञानावृत्तिलक्षणाम् अपेक्षते इति। ततः

विषयम् अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां

जाता है', कर्मोंके त्यागका नाम संन्यास है,

\* श्रीमद्भगवदीता \* ४५४ 'वेदानिमं च लोकमम्ं च परित्यज्य' (आप० 'वेदोंको तथा इस लोक और परलोकको परित्याग ध० १। २३। १३) 'त्यज धर्ममधर्मं च' (महा० करके', 'धर्म-अधर्मको छोड' इत्यादि शास्त्रवाक्य शां० ३२९। ४०) इत्यादि। इह च दर्शितानि हैं। तथा यहाँ भी (संन्यासपरक) बहुत-से वचन वाक्यानि। दिखाये गये हैं। न च तेषां वाक्यानाम् आनर्थक्यं युक्तम्। उन सब वचनोंको व्यर्थ मानना उचित नहीं और अर्थवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि वे अपने न च अर्थवादत्वं स्वप्रकरणस्थत्वात्। प्रकरणमें स्थित हैं। प्रत्यगात्माविक्रियस्वरूपनिष्ठत्वात् इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियस्वरूपमें च निश्चयरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है। इसलिये मोक्षस्य। न हि पूर्वसमुद्रं जिगमिषोः प्राति-भी (पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है); क्योंकि पूर्वसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके प्रतिकृल लोम्येन प्रत्यक्समुद्रं जिगमिषुणा समानमार्गत्वं पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ समान मार्ग नहीं हो सकता। सम्भवति। अन्तरात्मविषयक प्रतीतिका निरन्तरता रखनेके प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसन्तानकरणाभिनिवेशः आग्रहका नाम 'ज्ञाननिष्ठा' है। उसका कर्मोंके साथ च ज्ञाननिष्ठा। सा च प्रत्यक्समुद्रगमनवत् रहना (पूर्वकी ओर जानेकी इच्छावालेके लिये) कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते। पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी भाँति विरुद्ध है। पर्वतसर्षपयोः इव अन्तरवान् विरोधः प्रमाणवेत्ताओंने उनका पर्वत और राईके समान भेद प्रमाणविदां निश्चितः। तस्मात् सर्वकर्मसन्त्रा-निश्चित किया है। सुतरां यह सिद्ध हुआ कि सर्वकर्म-सेन एव ज्ञाननिष्ठा कार्या इति सिद्धम्॥ ५५॥ संन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये॥५५॥ स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चनभक्तियोगस्य अपने कर्मोंद्वारा भगवानुकी पूजा करनारूप भक्तियोगकी सिद्धि, अर्थात् फल, ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता सिद्धिप्राप्तिः फलं ज्ञाननिष्ठायोग्यता। यन्निमित्ता है। जिस (भक्तियोग)-से होनेवाली ज्ञाननिष्ठा, अन्तमें ज्ञाननिष्ठा मोक्षफलावसाना स भगवद्धक्तियोगः मोक्षरूप फल देनेवाली होती है, उस भगवद्धिक-योगकी अब शास्त्राभिप्रायके उपसंहार-प्रकरणमें, शास्त्र-अधुना स्तुयते शास्त्रार्थीपसंहारप्रकरणे अभिप्रायके निश्चयको दुढ करनेके लिये स्तुति की शास्त्रार्थनिश्चयदार्ढ्याय— जाती है— सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्॥५६॥ सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाण: | सदा सब कर्मोंको करनेवाला अर्थात् निषिद्ध कर्मीं-अनुतिष्ठन् मद्व्यपाश्रय: अहं वासुदेव ईश्वरो को भी करनेवाला जो मद्व्यपाश्रय भक्त है—जिसका

सर्वातमभाव इत्यर्थः। सः अपि मत्प्रसादाद् मम ईश्वरस्य प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं नित्यं वैष्णवं

व्यपाश्रयो यस्य स मद्व्यपाश्रयो मर्य्यापत-

पदम् अव्ययम्॥ ५६॥

जब कि यह बात है इसलिये— चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्त्रस्य मत्परः।

अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है॥ ५६॥

मैं वास्देव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना

सब कुछ अर्पण कर देनेवाला जो भक्त है, वह भी

मुझ ईश्वरके अनुग्रहसे, विष्णुके शाश्वत—नित्य—

यस्माद् एवं तस्मात्—

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव॥५७॥

चेतसा विवेकबुद्ध्या सर्वकर्माणि दुष्टादुष्टार्थानि मयि ईश्वरे सन्यस्य 'यत्करोषि यदश्नासि' इति उक्तन्यायेन मत्परः

वासुदेवः परो यस्य तव स त्वं मत्परः सन् बुद्धियोगं मिय समाहितबुद्धित्वं बुद्धियोगः तं बृद्धियोगम् उपाश्रित्य आश्रयः अनन्यशरणत्वं

मिच्चतो मिय एव चित्तं यस्य तव स त्वं मच्चित्तः सततं सर्वदा भव॥५७॥

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि।

मिच्चत्तः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि । संसारहेत्जातानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि

अतिक्रमिष्यसि। अथ चेद् यदि त्वं मद्क्तम् अहङ्कारात् पण्डितः अहम् इति न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यिस ततः त्वं विनङ्क्ष्यिस विनाशं

हूँ' ऐसा समझकर, नहीं सुनेगा-ग्रहण नहीं करेगा, गमिष्यसि॥ ५८॥

तू दृष्ट और अदृष्ट फलवाले समस्त कर्मोंको

विवेक-बुद्धिसे अर्थात् 'यत्करोषि यदश्नासि' इस

लेकर—बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर मुझमें

श्लोकमें बतलाये हुए भावसे, मुझ ईश्वरमें समर्पण करके तथा मेरे परायण होकर, अर्थात् में वासुदेव ही जिसका पर (परमगित) हूँ, ऐसा होकर, मुझमें बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय

चित्तवाला हो, अर्थात् जिसका निरन्तर मुझमें ही वित्त रहे, ऐसा हो॥ ५७॥

अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यिस विनड्क्ष्यिसि॥५८॥

अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणोंको मेरे अनुग्रहसे तर जायगा — सबसे पार हो जायगा। परंतु यदि तू मेरे कहे हुए वचनोंको अहंकारसे 'मैं पण्डित

मुझमें चित्तवाला होकर तू समस्त कठिनाइयोंको

तो नष्ट हो जायगा—नाशको प्राप्त हो जायगा॥ ५८॥

तुझे यह भी नहीं समझना चाहिये कि मैं स्वतन्त्र इदं च त्वया न मन्तव्यं स्वतन्त्रः अहं |

हूँ, दूसरेका कहना क्यों करूँ?— किमर्थं परोक्तं करिष्यामि इति—

## यदहङ्कारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥५९॥

क्योंकि—

यत् च एतत् त्वम् अहङ्कारम् आश्रित्य न | जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान

योत्स्ये इति न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि निश्चयं करोषि मिथ्या एष व्यवसायो

निश्चयः ते तव यस्मात् प्रकृतिः क्षत्रस्वभावः त्वां

🛮 कर देगा॥ ५९॥

नियोक्ष्यति॥ ५९॥ यस्मात् च—

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा।

कर्तुं नेच्छिस यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्।।६०॥ स्वभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय | हे कौन्तेय! तू उपर्युक्त शूरवीरता आदि अपने

निबद्धो **निश्चयेन बद्धः** स्वेन **आत्मीयेन** कर्मणा स्वाभाविक कर्मोंद्वारा निबद्ध हुआ—दृढ्तासे बँधा कर्तुं न इच्छिसि यत् कर्म मोहाद् अविवेकतः हुआ है, इसलिये जो कर्म तू मोहसे-अविवेकके करिष्यिस अवश: अपि परवश एव तत् कारण नहीं करना चाहता है, वही कर्म विवश होकर कर्म॥ ६०॥ 🛮 करेगा॥ ६०॥

यस्मात्— सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि ईश्वरः ईशनशीलो नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हदेशे हृदयदेशे अर्जुन शुक्लान्त-

रात्मस्वभावो विशुद्धान्तःकरण इति। 'अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च' (ऋ० सं० ६।९।१)

इति दर्शनात्। तिष्ठति स्थितिं लभते। स कथं तिष्ठति इति आह—

रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव

भ्रामयन् भ्रमणं कारयन् सर्वभूतानि यन्त्रा-

हे अर्जुन! ईश्वर अर्थात् सबका शासन करनेवाला नारायण समस्त प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित है। जो शुक्ल स्वच्छ-शुद्ध अन्तरात्मा—स्वभाववाला हो अर्थात्

पवित्र अन्त:करणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है; क्योंकि 'अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च' इस कथनमें

क्योंकि—

अर्जुन शब्द शुद्धताका वाचक देखा गया है। वह (ईश्वर) कैसे स्थित है? सो कहते हैं—

मायया॥६१॥

समस्त प्राणियोंको, यन्त्रपर आरूढ़ हुई—चढ़ी हुई कठपुतलियोंकी भाँति, भ्रमाता हुआ—भ्रमण कराता

रहा है-ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं

करूँगा सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है: क्योंकि

तेरी प्रकृत-तेरा क्षत्रिय-स्वभाव तुझे युद्धमें नियुक्त

प्रकार इसका सम्बन्ध है॥ ६१॥

नित्यधामको प्राप्त करेगा॥ ६२॥

हुआ स्थित है। यहाँ इव (भाँति) शब्द अधिक

समझना चाहिये, अर्थात् जैसे यन्त्रपर आरूढ़ कठपुतली

आदिको (खिलाड़ी) मायासे भ्रमाता हुआ स्थित रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमें स्थित है, इस

हे भारत! तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही शरणमें

जा अर्थात् संसारके समस्त क्लेशोंका नाश करनेके

लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे उस

ईश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर। फिर उस ईश्वरके

अनुग्रहसे परम—उत्तम शान्तिको, अर्थात् उपरितको

और शाश्वत स्थानको अर्थात् मुझ विष्णुके परम

मुझ सर्वज्ञ ईश्वरने तुझसे यह गुह्यसे भी गुह्य

कुरु॥६३॥

इति इवशब्दः अत्र द्रष्टव्यः। यथा दारुकृत-पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया

छद्मना

भ्रामयन् तिष्ठति इति सम्बन्धः ॥ ६१॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥६२॥

तम् एव ईश्वरं शरणम् आश्रयं संसारार्ति-हरणार्थं गच्छ आश्रयं सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत ततः तत्प्रसादाद् ईश्वरानुग्रहात् परां प्रकृष्टां शान्तिं पराम् उपरतिं स्थानं च मम

विष्णोः परमं पदम् अवाप्स्यसि शाश्वतं नित्यम्॥ ६२॥

> इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छिस तथा

इति एतत् ते तुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं कथितं | गुह्याद् गोप्याद् गुह्यतरम् अतिशयेन गृह्यं रहस्यम्

अत्यन्त गोपनीय रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है। इस इत्यर्थो मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमुश्य विमर्शनम् उपर्युक्त शास्त्रको, अर्थात् ऊपर कहे हुए समस्त **आलोचनं कृत्वा** एतद् **यथोक्तं शास्त्रम्** अर्थको पूर्णरूपसे विचारकर—इसके विषयमें भली-अशेषेण समस्तं यथोक्तं च अर्थजातं यथा प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे

इच्छिस तथा कुरु॥ ६३॥ भूयः अपि मया उच्यमानं शृण् | फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुन-

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतमं सर्वगुह्येभ्यः अत्यन्तरहस्यम् उक्तम् ।

ही कर॥ ६३॥

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥६४॥

सर्व गुह्योंमें अत्यन्त गुह्य-रहस्ययुक्त मेरे परम उत्तम वचन तू फिर भी सुन; अर्थात् जो वचन मैंने

पहले अनेक बार कहे हैं उनको तू फिरसे सुन।

अपि असकृद् भूयः पुनः शृणु मे मम परमं प्रकृष्टं वचो वाक्यम्।

\* श्रीमद्भगवदीता \*

४५८

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥६५॥

मन्मना भव मच्चित्तो भव मद्भक्तो भव

मद्भजनो भव मद्याजी मद्यजनशीलो भव मां नमस्कुरु नमस्कारम् अपि मम एव कुरु। तत्र एवं वर्तमानो वासुदेवे एव सर्वसमर्पित-

साध्यसाधनप्रयोजनो माम् एव एष्यसि आ-गमिष्यसि। सत्यं ते तव प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञां करोमि एतस्मिन् वस्तुनि इत्यर्थः। यतः प्रियः

असि मे। एवं भगवतः सत्यप्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा

भगवद्धक्तेः अवश्यम्भाविमोक्षफलम् अवधार्य

भगवच्छरणैकपरायणो भवेद् इति वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥ | कर्मयोगनिष्ठायाः परमरहस्यम् ईश्वरशरणताम्।

उपसंहृत्य अथ इदानीं कर्मयोगनिष्ठाफलं सम्यग्दर्शनं सर्ववेदान्तविहितं वक्तव्यम् इति आह—

में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा प्रिय है। भगवानुको सत्यप्रतिज्ञ जानकर तथा भगवानुकी

भक्तिका फल नि:सन्देह —ऐकान्तिक मोक्ष है—यह समझकर, मनुष्यको केवल एकमात्र भगवान्की शरणमें ही तत्पर हो जाना चाहिये॥ ६५॥

कर्मयोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका उपसंहार करके, उसके पश्चात् अब कर्मयोगनिष्ठाका फलस्वरूप, समस्त वेदान्तोंमें कहा हुआ यथार्थ ज्ञान

कहना है, इसलिये (भगवान्) बोले-सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥६६॥

तू मुझमें मनवाला अर्थात् मुझमें चित्तवाला हो,

इस प्रकार करता हुआ, अर्थात् मुझ वासुदेवमें

कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार

मेरा भक्त अर्थात् मेरा ही भजन करनेवाला हो और

मेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा मुझे ही नमस्कार

ही (अपने) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजनको

समर्पण करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस विषयमें

कर, अर्थात् नमस्कार भी मुझे ही किया कर।

सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः तान्। धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते

नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात् 'नाविरतो दुश्चरितात्'

(क० उ० १।२।२४) 'त्यज धर्ममधर्मं च' (महा०

शान्ति० ३२९।४०) इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः। इति एतत्। माम् एकं सर्वात्मानं समं सर्वभूतस्थम्

सर्वधर्मान् परित्यज्य सन्त्रस्य सर्वकर्माणि ईश्वरम् अच्युतं गर्भजन्मजरामरणविवर्जितम्

अहम् एव इति एवम् एकं शरणं व्रज न मत्तः अन्यद् अस्ति इति अवधारय इत्यर्थ:। अहं त्वा त्वाम् एवं निश्चितबुद्धिं सर्वपापेभ्यः सर्वधर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वात्म-

भावप्रकाशीकरणेन । उक्तं च- नाशयाम्यात्म-भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता' इति अतो मा शुचः शोकं मा कार्षी: इत्यर्थ:॥ ६६॥

अस्मिन् हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयस-

साधनं निश्चितं किं ज्ञानं किं कर्म वा आहोस्विद् उभयम् इति।

कुतः सन्देहः? 'यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते' 'ततो मां तत्त्वतो

ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्' इत्यादीनि वाक्यानि केवलाद् ज्ञानाद् निःश्रेयसप्राप्तिं दर्शयन्ति

'कर्मण्येवाधिकारस्ते''कुरु कर्मैव' **इत्येवमादीनि** एवं ज्ञानकर्मणोः कर्तव्यतोपदेशात्

कर्मणाम् अवश्यकर्तव्यतां दर्शयन्ति। समुच्चितयोः अपि निःश्रेयसहेतुत्वं स्याद् इति भवेत् संशयः।

किं पुनरत्र मीमांसाफलम्।

किया जाता है। 'जो ब्रे चरित्रोंसे विरक्त नहीं हुआ' **'धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़**' इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे भी यही सिद्ध होता है। सब धर्मोंको छोड़कर-सर्व-कर्मोंका संन्यास करके,

करना है, इसलिये 'धर्म' शब्दसे अधर्मका भी ग्रहण

समस्त धर्मोंको, अर्थात् जितने भी धर्म हैं उन सबको, यहाँ नैष्कर्म्य (कर्माभाव)-का प्रतिपादन

मुझ एककी शरणमें आ, अर्थात् मैं जो कि सबका आत्मा, समभावसे सर्व-भूतोंमें स्थित, ईश्वर, अच्युत तथा गर्भ, जन्म, जरा और मरणसे रहित हूँ, उस एकके

इस प्रकार शरण हो। अभिप्राय यह कि 'मुझ परमेश्वरसे अन्य कुछ है ही नहीं' ऐसा निश्चय कर। तुझ इस प्रकार निश्चयवालेको मैं अपना स्वरूप प्रत्यक्ष कराके, समस्त धर्माधर्मबन्धनरूप पापोंसे मुक्त

कर दुँगा। पहले कहा भी है कि—'मैं हृदयमें स्थित

हुआ प्रकाशमय ज्ञान-दीपकसे (अज्ञानजनित

यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशास्त्रमें

निश्चय किया हुआ, परम कल्याण (मोक्ष)-का

अन्धकारका ) नाश करता हूँ ' इसलिये तू शोक न कर अर्थात् चिन्ता मत कर॥ ६६॥ ( शास्त्रके उपसंहारका प्रकरण )

> साधन ज्ञान है या कर्म, अथवा दोनों? प्०-यह सन्देह क्यों होता है? उ०—'जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर लेता

> हो जाता है' इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे हैं; तथा 'तेरा कर्ममें ही अधिकार है''तू कर्म ही कर' इत्यादि वाक्य कर्मोंकी अवश्य-कर्तव्यता दिखला रहे हैं।

> है' 'तदनन्तर मुझे तत्त्वसे जानकर मुझमें ही प्रविष्ट

इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनोंकी कर्तव्यताका उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो सकता है कि

प्०-परंतु इस मीमांसाका फल क्या होगा?

सम्भवतः दोनों समुच्चित (मिलकर) ही मोक्षके साधन होंगे।

\* श्रीमद्भगवदीता \* ४६० उ० - यही कि इन तीनोंमेंसे किसी एकको ही ननु एतद् एव एषाम् अन्यतमस्य परम-निःश्रेयससाधनत्वावधारणम्। अतो विस्तीर्णतरं परम कल्याणका साधन निश्चय करना। अतः इसकी मीमांस्यम् एतत्। विस्तारपूर्वक मीमांसा कर लेनी चाहिये। (सिद्धान्तका प्रतिपादन) आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य नि:श्रेयस-केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण (मोक्ष)-का हेतु (साधन) है; क्योंकि भेद-प्रतीतिका निवर्तक हेतुत्वं भेदप्रत्ययनिवर्तकत्वेन कैवल्यफलावसान-होनेके कारण, कैवल्य (मोक्ष)-की प्राप्ति ही उसकी अवधि है। त्वात्। क्रियाकारकफलभेदबुद्धिः अविद्यया आत्मनि आत्मामें क्रिया, कारक और फलविषयक भेद-बुद्धि अविद्याके कारण सदासे प्रवृत्त हो रही है। 'कर्म नित्यप्रवृत्ता मम कर्म अहं कर्ता अमुष्मै मेरे हैं, मैं उनका कर्ता हूँ, मैं अमुक फलके लिये यह फलाय इदं कर्म करिष्यामि इति इयम् अविद्या कर्म करता हूँ 'यह अविद्या अनादिकालसे प्रवृत्त हो रही है। अनादिकालप्रवृत्ता । अस्या अविद्याया निवर्तकम् अयम् अहम् 'यह केवल, (एकमात्र) अकर्ता, क्रियारहित अस्मि केवल: अकर्ता अक्रिय: अफलो न और फलसे रहित आत्मा मैं हूँ, मुझसे भिन्न और कोई मत्तः अन्यः अस्ति कश्चिद् इति एवंरूपम् आत्म-भी नहीं है' ऐसा आत्मविषयक ज्ञान इस अविद्याका विषयं ज्ञानम् उत्पद्यमानं कर्मप्रवृत्तिहेतुभूताया नाशक है; क्योंकि यह उत्पन्न होते ही, कर्म-प्रवृत्तिकी भेदबुद्धेः निवर्तकत्वात्। हेतुरूप भेदबुद्धिका नाश करनेवाला है। तु शब्दः पक्षद्वयव्यावृत्त्यर्थो न केवलेभ्यः उपर्युक्त वाक्यमें 'तु' शब्द दोनों पक्षोंकी निवृत्तिके लिये है अर्थात् मोक्ष न तो केवल कर्मसे मिलता है कर्मभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समुच्चिताभ्यां और न ज्ञान-कर्मके समुच्चयसे ही। इस प्रकार 'तु' निःश्रेयसप्राप्तिः इति पक्षद्वयं निवर्तयति। शब्द दोनों पक्षोंका खण्डन करता है। अकार्यत्वात् च निःश्रेयस्य कर्मसाधन-मोक्ष अकार्य अर्थात् स्वतःसिद्ध है, इसलिये कर्मोंको उसका साधन मानना नहीं बन सकता; त्वानुपपत्तिः। न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन क्योंकि कोई भी नित्य (स्वत:सिद्ध) वस्तु कर्म या वा क्रियते। ज्ञानसे उत्पन्न नहीं की जाती। केवलं ज्ञानम् अपि अनर्थकं तर्हि? प्०—तब तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ ही है? न अविद्यानिवर्तकत्वे सित दृष्टकैवल्य-उ० — यह बात नहीं है; क्योंकि अविद्याका नाशक होनेके कारण उसकी मोक्षप्राप्तिरूप फल-अविद्यातमोनिवर्तकस्य फलावसानत्वात्। पर्यन्तता प्रत्यक्ष है। अर्थात् जैसे दीपकके प्रकाश-का, रज्जु आदि वस्तुओंमें होनेवाली सर्पादिकी कैवल्यफलावसानत्वम्। ज्ञानस्य दुष्टं भ्रान्तिको और अन्धकारको नष्ट कर देना ही फल रञ्ज्वादिविषये सर्पाद्यज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीप-है और जैसे उस प्रकाशका फल सर्पविषयक

नाशक आत्मज्ञानका भी फल, केवल आत्मस्वरूपको

क्रियाएँ हैं, उनमें लगे हुए कर्ता आदि कारकोंकी, जैसे

जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो लकडीको चीरना अथवा अरणीमन्थनद्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि

प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है।

४६१

प्रकाशफलवत्,

कैवल्यावसान हि प्रकाशफलं तथा ज्ञानम्।

व्यापृतकर्त्रादिकारकाणां द्वैधीभावाग्नि-

दर्शनादिफलाद् अन्यफले कर्मान्तरे व्यापारा-

दुष्टार्थानां च छिदिक्रियाग्निमन्थनादीनां

अलग-अलग टुकडे हो जाना, अथवा अग्नि प्रज्वलित नुपपत्तिः यथा तथा ज्ञाननिष्ठाक्रियायां हो जाना आदि फलसे अतिरिक्त किसी अन्य फल देनेवाले कर्ममें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जिसका दृष्टार्थायां व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्ठारूप क्रियामें लगे हुए आत्मकैवल्यफलाद् अन्यफले कर्मान्तरे ज्ञाता आदि कारकोंकी भी आत्मकैवल्यरूप फलसे प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा अतिरिक्त फलवाले किसी अन्य कर्ममें प्रवृत्ति नहीं हो कर्मसहिता उपपद्यते। सकती। अतः ज्ञाननिष्ठा कर्मसहित नहीं हो सकती। भुज्यग्निहोत्रादिक्रियावत् स्याद् इति चेत्। यदि कहो कि भोजन और अग्रिहोत्र आदि क्रियाओं के समान (इसमें भी समुच्चय) हो सकता है न, कैवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलार्थित्वा-तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिसका फल कैवल्य (मोक्ष) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात् नुपपत्ते:। कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सर्वतः-कर्मफलकी इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर कृप-तालाब सम्प्लुतोदके फले कुपतडागादिक्रियाफलार्थि-आदिकी जलके लिये चाह नहीं रहती, उसी प्रकार मोक्ष जिसका फल है, ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके बाद

न हि राज्यप्राप्तिफले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्रप्राप्तिफले व्यापारोपपत्तिः तद्विषयं च अर्थित्वम्। तस्माद् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाधन-त्वम्। न च ज्ञानकर्मणोः समुच्चितयोः न अपि कैवल्यफलस्य कर्मसाहाय्यापेक्षा ज्ञानस्य

त्वाभाववत् फलान्तरे तत्साधनभूतायां वा

क्रियायाम् अर्थित्वानुपपत्तिः।

अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात्।

साधन न तो कर्म है और न ज्ञान-कर्मका समुच्चय ही है तथा कैवल्य (मोक्ष) ही जिसका फल है, ऐसे ज्ञानको कर्मींकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है; क्योंकि ज्ञान अविद्याका नाशक है; इसलिये उसका

क्षणिक सुखरूप फलान्तरकी या उसकी साधनभूत

लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्राप्ति ही जिसका

फल है ऐसे कर्ममें नहीं होती और उस कर्मके फलकी

क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले कर्ममें

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि परम कल्याणका

क्रियाकी इच्छुकता नहीं रह सकती।

इच्छा भी नहीं होती।

कर्मोंसे विरोध है।

न हि तमः तमसो निवर्तकम् अतः केवलम् यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक अन्धकार नहीं हो सकता। इसलिये केवल ज्ञान ही एवं ज्ञानं निःश्रेयससाधनम् इति। परम कल्याणका साधन है। न, नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्तेः कैवल्यस्य पु० - यह सिद्धान्त ठीक नहीं; क्योंकि नित्यकर्मींके न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है। भाव च नित्यत्वात्। यत् तावत् केवलज्ञानात् यह कि-पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे कैवल्यप्राप्तिः इति एतद् असत्। यतो नित्यानां ही मोक्ष मिलता है, ठीक नहीं; क्योंकि वेद-शास्त्रमें कर्मणां श्रुत्युक्तानाम् अकरणे प्रत्यवायो कहे हुए नित्यकर्मींके न करनेसे नरकादिकी प्राप्तिरूप नरकादिप्राप्तिलक्षणः स्यात्। प्रत्यवाय होगा। नन् एवं तर्हि कर्मभ्यो मोक्षो नास्ति इति यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कर्मींसे छुटकारा ही

\* श्रीमद्भगवदीता \*

अनिर्मोक्ष एव। न एष दोषः, नित्यत्वाद् मोक्षस्य। नित्यानां कर्मणाम् अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्तिः । प्रतिषिद्धस्य च अकरणाद् अनिष्ट-शरीरानुपपत्तिः। काम्यानां च वर्जनाद् इष्ट्रशरीरानुपपत्तिः। वर्तमानशरीरारम्भकस्य च कर्मणः फलोपभोगक्षये पतिते अस्मिन्

४६२

शरीरे देहान्तरोत्पत्तौ च कारणाभावाद् आत्मनो रागादीनां च अकरणात् स्वरूपाव-

स्थानम् एव कैवल्यम् इति अप्रयत्नकैवल्यम् इति। अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य स्वर्ग-नरकादिप्राप्तिफलस्य अनारब्धकार्यस्य उपभोगा-नुपपत्तेः क्षयाभाव इति चेद्। न, नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः। प्रायश्चित्तवद् वा पूर्वोपात्तद्रितक्षयार्थत्वाद् नित्यकर्मणाम्।

आरब्धानां च उपभोगेन एव कर्मणां क्षीणत्वाद्

अपूर्वाणां च कर्मणाम् अनारम्भे अयत्नसिद्धं

कैवल्यम् इति।

नित्यकर्मोंका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय न होगा. निषिद्ध कर्मोंका सर्वथा त्याग कर देनेसे अनिष्ट (ब्रे) शरीरोंकी प्राप्ति न होगी, काम्यकर्मींका त्याग कर देनेके कारण इष्ट (अच्छे) शरीरोंकी प्राप्ति न होगी तथा वर्तमान शरीरको उत्पन्न करनेवाले कर्मींका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेपर, इस शरीरका नाश हो जानेके पश्चात्, दूसरे शरीरकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं रहनेसे तथा शरीरसम्बन्धी आसक्ति आदिके न करनेसे, जो स्वरूपमें स्थित हो जाना है वही कैवल्य

है, अतः बिना प्रयत्नके ही कैवल्य सिद्ध हो जायगा।

न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा-ऐसा

उ० - किंतु भूतपूर्व अनेक जन्मोंके किये हुए जो स्वर्ग-नरक आदिकी प्राप्तिरूप फल देनेवाले अनेक अनारब्धफल—सञ्चित कर्म हैं, उनके फलका उपभोग

न होगा, अत: मोक्षके अभावका प्रसङ्ग आ जायगा,

तो ऐसा दोष नहीं है; क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध है।

कहें तो? पू०-यह बात नहीं है; क्योंकि नित्यकर्मके अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दु:खभोगको, उस कर्मोंके फलका उपभोग माना जा सकता है। अथवा प्रायश्चित्तकी भाँति नित्यकर्म भी पूर्वकृत पापका नाश करनेवाले मान लिये जायँगे तथा प्रारब्धकर्मका फलभोगसे नाश

हो जायगा, फिर नये कर्मींका आरम्भ न करनेसे

'कैवल्य' बिना यज्ञके सिद्ध हो जायगा।

विद्यतेऽयनाय' (श्वे॰ उ॰ ३।८) इति विद्याया

न, 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था

अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः

चर्मवत् आकाशवेष्टनासम्भववद् अविदुषो मोक्षासम्भवश्रुतेः। ज्ञानात् कैवल्यम् आप्नोति

इति च पुराणस्मृतेः।

अनारब्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षया-नुपपत्तेः च। यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्

अनारब्धफलानां सम्भवः तथा पुण्यानाम् अपि अनारब्धफलानां स्यात् सम्भवः। तेषां च देहान्तरम् अकृत्वा क्षयानुपपत्तौ मोक्षा-नुपपत्तिः।

धर्माधर्महेतूनां च रागद्वेषमोहानाम् अन्यत्र आत्मज्ञानाद् उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मीच्छेदा-

नुपपत्तिः। नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोकफलश्रुतेः

ये तु आहुः नित्यानि कर्माणि दुःखरूप-

'वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः'(आ० स्मृ० २।२। २। ३) इत्यादिस्मृतेः च कर्मक्षयानुपपत्तिः। त्वाद् पूर्वकृतद्रितकर्मणां फलम् एव न तु तेषां स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत् फलम् अस्ति अश्रुत-त्वाद् जीवनादिनिमित्ते च विधानाद् इति। न, अप्रवृत्तानां फलदानासम्भवात्, दुःखफल-

विशेषानुपपत्तिः च स्यात्।

मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्गका अभाव बतलानेवाली श्रुति है; तथा जैसे चमड़ेकी भाँति आकाशको लपेटना असम्भव है, उसी प्रकार अज्ञानीकी मुक्ति असम्भव बतलानेवाली भी श्रुति है, एवं पुराण और स्मृतियोंमें भी यही कहा गया है कि ज्ञानसे ही

( परमात्मा )-को जानकर ही मनुष्य मृत्युसे तरता है;

मोक्ष-प्राप्तिके लिये दूसरा मार्ग नहीं है' इस प्रकार

कैवल्यकी प्राप्ति होती है। इसके सिवा (उस सिद्धान्तमें) जिनका फल मिलना आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पूर्वकृत पुण्योंके नाशकी उत्पत्ति न होनेसे भी यह पक्ष ठीक नहीं है। अर्थात् जिस प्रकार पूर्वकृत सञ्चित पुण्योंका होना

सम्भव है, उसी प्रकार सञ्चित पापोंका होना भी सम्भव है ही: अत: देहान्तरको उत्पन्न किये बिना उनका क्षय सम्भव न होनेसे (इस पक्षके अनुसार) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसके सिवा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, द्वेष और मोह आदि दोषोंका, बिना आत्मज्ञानके मुलोच्छेद

तथा श्रुतिमें नित्यकर्मोंका पुण्यलोककी प्राप्तिरूप फल बतलाया जानेके कारण और 'अपने कर्मोंमें स्थित वर्णाश्रमावलम्बी' इत्यादि स्मृतिवाक्योंद्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी कर्मींका क्षय (मानना) सिद्ध नहीं होता।

उच्छेद होना सम्भव नहीं।

तथा जो यह कहते हैं कि नित्यकर्म दु:खरूप होनेके कारण पूर्वकृत पापोंका फल ही है, उनका अपने स्वरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है; क्योंकि श्रितमें उनका कोई फल नहीं बतलाया गया तथा उनका 'विधान जीवननिर्वाह आदिके लिये किया गया है।' उनका कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जो कर्म फल

होना सम्भव न होनेके कारण भी पुण्य-पापका

देनेके लिये प्रवृत्त नहीं हुए, उनका फल होना असम्भव है और नित्यकर्मके अनुष्ठानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलविशेष है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी।

| ४६४ * श्रीमद्भगवद्गीता *                     |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यद् उक्तं पूर्वजन्मकृतदुरितानां कर्मणां      | तुमने जो यह कहा कि पूर्वजन्मकृत पापकर्मोंका<br>फल, नित्यकर्मोंके अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप    |
| फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं भुज्यते इति   | दु:खके द्वारा भोगा जाता है, सो ठीक नहीं;                                                            |
| तद् असत्। न हि मरणकाले फलदानाय               | क्योंकि मरनेके समय जो कर्म भविष्यमें फल देनेके                                                      |
| अनङ्कुरीभूतस्य कर्मणः फलम् अन्यकर्मारब्धे    | लिये अङ्कुरित नहीं हुए उनका फल दूसरे कर्मोंद्वारा<br>उत्पन्न हुए शरीरमें भोगा जाता है, यह कहना      |
| जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्तिः।               | युक्तियुक्त नहीं है।                                                                                |
| अन्यथा स्वर्गफलोपभोगाय अग्निहोत्रादि         | यदि ऐसा न हो तो स्वर्गरूप फलका भोग                                                                  |
| कर्मारब्धे जन्मनि नरककर्मफलोपभोगा-           | करनेके लिये अग्निहोत्रादि कर्मोंसे उत्पन्न हुए<br>जन्ममें नरकके कारणभूत कर्मोंका फल भोगा जाना       |
| नुपपत्तिः न स्यात्।                          | भी युक्तिविरुद्ध नहीं होगा।                                                                         |
| तस्य दुरितदुःखविशेषफलत्वानुपपत्तेः च,        | इसके सिवा यह (नित्यकर्मके अनुष्ठानमें होने-                                                         |
| अनेकेषु हि दुरितेषु सम्भवत्सु भिन्नदुःखसाधन- | वाला परिश्रमरूप दु:ख) पापोंकी फलरूप दु:ख-<br>विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी तुम्हारा कहना          |
| फलेषु नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमात्रफलेषु    | ठीक नहीं है; क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकारके दु:ख-<br>साधनरूप फल देनेवाले, अनेक (सञ्चित) पापोंके       |
| कल्प्यमानेषु द्वन्द्वरोगादिबाधानिमित्तं न हि | होनेकी सम्भावना होते हुए भी नित्यकर्म अनुष्ठानके<br>परिश्रममात्रको ही उन सबका फल मान लेनेपर         |
| शक्यते कल्पयितुं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखम् | शीतोष्णादि द्वन्द्वोंकी अथवा रोगादिकी पीड़ासे होने-<br>वाले दु:खोंको पापोंका फल नहीं माना जा सकेगा; |
| एव पूर्वकृतदुरितफलं न शिरसा पाषाण-           | तथा यह हो भी कैसे सकता है कि नित्यकर्मके<br>अनुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वकृत पापोंका फल है,           |
| वहनादिदुःखम् इति।                            | सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दु:ख उसका फल नहीं?                                                           |
| अप्रकृतं च इदम् उच्यते नित्यकर्मानुष्ठाना-   | इसके सिवा, नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे होनेवाला<br>परिश्रमरूप दु:ख पूर्वकृत पापोंका फल है, यह कहना     |
| यासदुःखं पूर्वकृतदुरितकर्मफलम् इति।          | प्रकरणविरुद्ध भी है।                                                                                |
| कथम्,                                        | पू०—कैसे?                                                                                           |
| अप्रसूतफलस्य पूर्वकृतदुरितस्य क्षयो न        | उ०—जो पूर्वकृत पाप, फल देनेके लिये अङ्कुरित                                                         |
| उपपद्यते इति प्रकृतं तत्र प्रसूतफलस्य कर्मणः | नहीं हुए हैं, उसका क्षय नहीं हो सकता ऐसा प्रकरण है, उसमें तुमने फल देनेके लिये प्रस्तुत हुए         |
| फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखम् आह भवान्     | पूर्वकृत पापोंका ही फल, नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे                                                    |
| चरा । एनमाना पुठानामात्तपुर अन् जात नेपाप्   | होनेवाला परिश्रमरूप दुःख बतलाया है, जो कर्म<br>फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए हैं उनका फल         |
| न अप्रसूतफलस्य इति।                          | नहीं बतलाया।                                                                                        |

अथ सर्वम् एव पूर्वकृतं दुरितं प्रसूतफलम्

एव इति मन्यते भवान् ततो नित्यकर्मानुष्ठाना-

यासदुःखम् एव फलम् इति विशेषणम् अयुक्तं

नित्यकर्मविध्यानर्थक्यप्रसङ्गः च उपभोगेन एव प्रसूतफलस्य दुरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः।

किं च श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणः चेत्

फलम्, नित्यकर्मानुष्ठानायासाद् एव तद् दृश्यते व्यायामादिवत् तद् अन्यस्य इति कल्पना-

नुपपत्तिः। जीवनादिनिमित्ते च विधानाद् नित्यानां कर्मणाम्, प्रायश्चित्तवत् पूर्वकृतद्रितफल-

त्वानुपपत्तिः। यस्मिन् पापकर्मनिमित्ते यद्विहितं प्रायश्चित्तं न तु तस्य पापस्य तत् फलम्।

अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तदुःखं फलं जीवनादिनिमित्तम् अपि नित्यकर्मानुष्ठा-नायासदु:खं जीवनादिनिमित्तस्य एव तत् फलं प्रसज्येत नित्यप्रायश्चित्तयोः नैमित्तिक-

त्वाविशेषात्। किं च अन्यद् नित्यस्य काम्यस्य च

अग्निहोत्रादेः अनुष्ठानायासदुःखस्य तुल्यत्वाद् नित्यानुष्ठानायासदुःखम् एव पूर्वकृतदुरितस्य फलं न तु काम्यानुष्ठानायासदुःखम् इति विशेषो न अस्ति इति तद् अपि पूर्वकृत-

दुरितफलं प्रसज्येत।

फल है, यह विशेषण देना अयुक्त ठहरता है। और नित्यकर्मविधायक शास्त्रको भी व्यर्थ माननेका प्रसङ्ग आ जाता है। क्योंकि फल देनेके लिये अङ्करित हुए पापोंका तो उपभोगसे ही क्षय जो जायगा (उनके लिये नित्यकर्मोंकी क्या आवश्यकता है)।

यदि तुम यह मानते हो कि पूर्वकृत सभी पाप-

कर्म फल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, तो फिर

नित्यकर्मोंके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दु:ख ही उनका

इसके सिवा (वास्तवमें) वेद-विहित नित्यकर्मींसे होनेवाला परिश्रमरूप दु:ख यदि कर्मका फल हो तो वह उन (विहित नित्यकर्मों)-का ही फल होना चाहिये; क्योंकि वह व्यायाम आदिकी भाँति उनके

कल्पना करना कि 'वह किसी अन्य कर्मका फल है' युक्तियुक्त नहीं है। नित्यकर्मींका विधान जीवनादिके लिये किया गया है इसलिये भी नित्यकर्मोंको प्रायश्चित्तकी भाँति पूर्वकृत पापोंका फल मानना युक्तियुक्त नहीं है। जिस पापकर्मके लिये जो प्रायश्चित्त विहित है, वह उस पापका फल नहीं

ही अनुष्ठानसे होता हुआ दिखलायी देता है, अत: यह

है। तथापि यदि ऐसा मानें कि प्रायश्चित्तरूप दु:ख

(जिसके लिये प्रायश्चित्त किया जाय) उस पापरूप निमित्तका ही फल होता है, तो जीवनादिके लिये किये जानेवाले नित्यकर्मींका परिश्रमरूप दु:ख भी जीवन आदि हेतुओंका ही फल सिद्ध होगा; क्योंकि नित्य और प्रायश्चित्त ये दोनों ही किसी-न-किसी निमित्तसे किये जानेवाले हैं, इनमें कोई भेद नहीं है।

इसके सिवा दूसरा दोष यह भी है कि नित्यकर्मके परिश्रमकी और काम्य-अग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी समानता होनेके कारण, नित्यकर्मका परिश्रम ही पूर्वकृत पापका फल है, काम्य-कर्मानुष्ठानका परिश्रमरूप दु:ख उसका फल नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष कारण नहीं है, अत: वह काम्यकर्मका परिश्रमरूप

दु:ख भी पूर्वकृत पापका ही फल माना जायगा।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \* ४६६ ऐसा होनेसे 'नित्यकर्मींका फल नहीं बतलाया तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात् गया है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, तद्विधानान्यथानुपपत्तेः च नित्यानुष्ठानायास-उस विधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, नित्यकर्मोंके अनुष्ठानसे होनेवाला दु:ख, पूर्वकृत दुःखं पूर्वकृतदुरितफलम् इति अर्थापत्तिकल्पना पापोंका ही फल है', इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया। अनुपपन्ना। इस तरह प्रकारान्तरसे नित्यकर्मींके विधानकी एवं विधानान्यथानुपपत्तेः अनुष्ठानायास-अनुपपत्ति होनेसे और नित्यकर्मींका अनुष्ठानसम्बन्धी दु:खव्यतिरिक्तफलत्वानुमानात् परिश्रमरूप दु:खके सिवा दूसरा फल होता है, ऐसा अनुमान होनेसे भी (यह पक्ष खण्डित हो जाता है)। नित्यानाम्। इसके सिवा ऐसा माननेमें विरोध होनेके कारण विरोधात् च। विरुद्धं च इदम् उच्यते भी (यह पक्ष कट जाता है)। नित्यकर्मोंका अनुष्ठान नित्यकर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मणः करते हुए दूसरे कर्मोंका फल भोगा जाता है, ऐसा मान लेनेसे यह कहना होता है कि वह उपभोग ही फलं भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव नित्यकर्मका फल है और साथ ही यह भी प्रतिपादन उपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलम् इति नित्यस्य करते जाते हो कि नित्यकर्मका फल नहीं है: अत: कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम् उच्यते। यह कथन परस्पर विरुद्ध होता है। किं च काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने इसके अतिरिक्त, (तुम्हारे मतानुसार) काम्य-अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हुए तन्त्रसे नित्य-नित्यम् अपि अग्निहोत्रादि तन्त्रेण एव अनुष्ठितं अग्निहोत्रादि भी उन्हींके साथ अनुष्ठित हो जाते हैं। अतः उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे ही काम्य-भवति इति तदायासदुःखेन एव काम्याग्नि-अग्रिहोत्रादिका फल भी क्षीण हो जायगा: क्योंकि वह उसके अधीन है। होत्रादिफलम् उपक्षीणं स्यात् तत्तन्त्रत्वात्। यदि ऐसा मानें कि काम्य-अग्निहोत्रादिका स्वर्गादि अथ काम्याग्निहोत्रादिफलम् अन्यद् एव प्राप्तिरूप दूसरा ही फल होता है तो उनके अनुष्ठानमें स्वर्गादि तदनुष्ठानायासदुःखम् अपि भिन्नं होनेवाले परिश्रमरूप दु:खको भी नित्यकर्मके परिश्रमसे भिन्न मानना आवश्यक होगा। परंतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसज्येत। न च तद् अस्ति दृष्टविरोधात्। न हि विरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो सकता। क्योंकि काम्यकर्मोंके अनुष्ठानसे होनेवाले परिश्रमरूप दु:खसे, काम्यानुष्ठानायासदुःखात् केवलनित्यानुष्ठाना-केवल नित्यकर्म-अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दु:खका भेद नहीं है। यासदुःखं विद्यते। किं च अन्यद् अविहितम् अप्रतिषिद्धं च कर्म इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि जो कर्म न विहित हो और न प्रतिषिद्ध हो, वही तत्काल फल देनेवाला होता है, शास्त्रविहित या प्रतिषिद्ध तत्कालफलं न तु शास्त्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा कर्म तत्काल फल देनेवाला नहीं होता। यदि ऐसा तत्कालफलम्। भवेद् यदि तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्टफलशासने च उद्यमो न स्यात्। अग्निहोत्रादीनाम् एव कर्मस्वरूपाविशेषे

अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः। काम्यानां

च स्वर्गादिमहाफलत्वम् अङ्गेतिकर्तव्यता-

द्याधिक्ये तु असति फलकामित्वमात्रेण इति न शक्यं कल्पयितुम्। तस्माद् न नित्यानां कर्मणाम् अदृष्टफलाभावः

कदाचिद् अपि उपपद्यते। अतः च अविद्या-पूर्वकस्य कर्मणो विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा क्षयकारणम् अशेषतो न नित्यकर्मानुष्ठानम्।

अविद्याकामबीजं हि सर्वम् एव कर्म। तथा च उपपादितम्। अविद्वद्विषयं कर्म विद्वद्विषया

च सर्वकर्मसत्र्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा। 'उभौ तौ न विजानीतः' 'वेदाविनाशिनं नित्यम्' 'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन

योगिनाम्' 'अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्' 'तत्त्ववितु' 'गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते' 'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते' किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' अर्थाद् अज्ञः करोमि इति।

आरुरुक्षोः कर्म कारणम् आरूढस्य योगस्थस्य शम एव कारणम्। उदाराः त्रयः

अपि अज्ञाः, ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्। अज्ञाः कर्मिणो गतागतं कामकामा लभन्ते।

अनन्याः चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्

आत्मानम् आकाशकल्पम् अकल्मषम् उपासते।

जनित परिश्रमरूप दु:खके उपभोगसे क्षय हो जाता है और फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे काम्य-अग्निहोत्रादिका स्वर्गादि महाफल होता है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। सुतरां नित्यकर्मींका अदृष्ट फल नहीं होता यह बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिये यह

ऐसा ही हमने सिद्ध किया है कि अज्ञानीका विषय

कर्म है और ज्ञानीका विषय सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक

अदृष्ट फलोंके बतलानेमें शास्त्रकी प्रवृत्ति नहीं होती।

भी केवल नित्य-अग्निहोत्रादिका फल तो अनुष्ठान-

कर्मत्वमें किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग और इतिकर्तव्यता आदिकी कोई विशेषता न होनेपर

सिद्ध हुआ कि अविद्यापूर्वक होनेवाले सभी शुभाशुभ कर्मोंका, अशेषत: नाश करनेवाला हेतु, विद्या (ज्ञान) ही है, नित्यकर्मका अनुष्ठान नहीं। क्योंकि सभी कर्म अविद्या और कामनामूलक हैं।

ज्ञाननिष्ठा है। 'उभौ तौ न विजानीतः' 'वेदाविनाशिनं नित्यम्' 'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्''अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्' 'तत्त्ववित्त्' 'गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते' 'सर्वकर्माणि मनसा सन्त्र्यस्यास्ते'

इत्यादि वाक्योंके अर्थसे यही सिद्ध होता है कि अज्ञानी ही 'मैं कर्म करता हूँ' ऐसा मानता है (ज्ञानी नहीं)। आरुरुक्षुके लिये कर्म कर्तव्य बतलाये हैं और आरूढके लिये अर्थात् योगस्थ पुरुषके लिये उपशम कर्तव्य बतलाया है। तथा (ऐसा भी कहा है कि) 'तीनों प्रकारके अज्ञानी भक्त भी उदार हैं, पर ज्ञानी

'नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्'

तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ।' कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन-को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर चिन्तन करते हुए आत्मस्वरूप, आकाशके सदृश, मुझ निष्पाप परमात्माकी उपासना किया करते हैं।

| ४६८ * श्रीमद्भगवद्गीता *                               |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।'              | 'उनको मैं वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझे<br>प्राप्त हो जाते हैं' इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म     |
| अर्थाद् न कर्मिणः अज्ञा उपयान्ति।                      | करनेवाले अज्ञानी भगवान्को प्राप्त नहीं होते।                                                            |
| भगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि                        | भगवदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम होनेपर                                                                 |
| कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा-               | भी कर्मी होनेके नाते अज्ञानी हैं, वे चित्तसमाधानसे<br>लेकर कर्मफलत्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर हीन बतलाये हुए |
| वसानसाधनाः।                                            | साधनोंसे युक्त होते हैं।                                                                                |
| <b>अनिर्देश्याक्षरोपासकाः तु '</b> अद्वेष्टा सर्व–     | तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक हैं वे ' <b>अद्वेष्टा</b>                                               |
| भूतानाम्' इत्यादि आअध्यायपरिसमाप्ति उक्त-              | सर्वभूतानाम्' आदिसे लेकर, बारहवें अध्यायकी<br>समाप्तिपर्यन्त बतलाये हुए साधनोंसे सम्पन्न और             |
| साधनाः क्षेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तज्ञान-            | तेरहवें अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोंमें बतलाये हुए                                                        |
| साधनाः च।                                              | ज्ञान-साधनोंसे भी युक्त होते हैं।                                                                       |
| अधिष्ठानादिपञ्चहेतुकसर्वकर्मसन्त्र्यासिनाम्            | अधिष्ठानादि पाँच जिसके कारण हैं, ऐसे समस्त                                                              |
| आत्मैकत्वाकर्तृत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां     | कर्मोंका जो संन्यास करनेवाले हैं, जो आत्माके<br>एकत्व और अकर्तृत्वको जाननेवाले हैं, जो ज्ञानकी          |
| वर्तमानानां भगवत्तत्त्वविदाम् अनिष्टादिकर्म-           | परानिष्ठामें स्थित हो गये हैं, जो भगवत्स्वरूप और                                                        |
| फलत्रयं परमहंसपरिव्राजकानाम् एवं लब्धभग-               | आत्माके एकत्वज्ञानकी शरण हो चुके हैं, ऐसे                                                               |
| ,                                                      | भगवान्के तत्त्वको जाननेवाले परमहंस परिव्राजकोंको                                                        |
| वत्स्वरूपात्मैकत्वशरणानां न भवति। भवति                 | इष्ट-अनिष्ट और मिश्र—ऐसा त्रिविध कर्मफल नहीं                                                            |
| एव अन्येषाम् अज्ञानां कर्मिणाम् असन्त्र्यासिनाम्       | मिलता। इनसे अन्य जो संन्यास न करनेवाले कर्म-                                                            |
|                                                        | परायण अज्ञानी हैं, उनको कर्मका फल अवश्य                                                                 |
| इति एष गीताशास्त्रोक्तस्य कर्तव्याकर्तव्यार्थस्य       | भोगना पड़ता है; यही गीताशास्त्रमें कहे हुए कर्तव्य                                                      |
| विभागः।                                                | और अकर्तव्यका विभाग है।                                                                                 |
| अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणः असिद्धम्<br>इति चेत्। | पू०—सभी कर्मोंको अविद्यामूलक मानना युक्ति-<br>सङ्गत नहीं है।                                            |
| न, ब्रह्महत्यादिवत् । यद्यपि शास्त्रावगतं              | उ०—नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मोंकी भाँति                                                           |
| ·                                                      | (सभी कर्म अविद्यामूलक हैं) नित्यकर्म यद्यपि                                                             |
|                                                        | शास्त्रप्रतिपादित हैं तो भी वे अविद्यायुक्त पुरुषके                                                     |
| नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति।                   | ही कर्म हैं।                                                                                            |
| यथा प्रतिषेधशास्त्रावगतम् अपि ब्रह्महत्यादि-           | जैसे प्रतिषेध-शास्त्रसे कहे हुए भी अनर्थके                                                              |
|                                                        | कारणरूप ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्म अविद्या और                                                           |
| लक्षणं कर्म अनर्थकारणम् अविद्याकामादिदोष-              | कामनादि दोषोंसे युक्त पुरुषके द्वारा ही हो सकते हैं;                                                    |

बिना नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मोंमें प्रवृत्तिका होना

जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलनरूप कर्ममें (अज्ञानियों-

की) 'मैं करता हूँ' ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है।

उ०- यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा

यदि कहो कि शरीर आदिमें जो अहंभाव है

प्०-जैसे 'हे पुत्र! तू मेरा आत्मा ही है' इस

श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमें 'अहंभाव' होता

है तथा संसारमें भी जैसे 'यह गौ मेरा प्राण ही है'

इस प्रकार प्रिय वस्तुमें 'अहंभाव' होता देखा जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि संघातमें भी अहंभाव

गौण ही है। यह प्रतीति मिथ्या नहीं है। मिथ्या प्रतीति

तो वह है कि जो स्थाण और पुरुषके भेदको न

प्रयोग लुप्तोपमा शब्दद्वारा अधिकरणकी स्तृति करनेके लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीतिसे मुख्यके

उ०—(यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि) गौण

जानकर स्थाणमें पुरुषकी प्रतीति होती है।

वह गौण है, मिथ्या नहीं है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमें भी गौणता

४६९

प्रकार नित्य-नैमित्तिक और काम्य आदि कर्म भी नित्यनैमित्तिककाम्यानि अपि इति। अविद्या और कामनासे युक्त मनुष्यसे ही हो सकते हैं। व्यतिरिक्तात्मिन अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्यादि-पू०-परंतु आत्माको शरीरसे पृथक् समझे

असम्भव है।

सिद्ध होगी।

कर्मसु अनुपपन्ना इति चेत्। न, चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृकस्य

अहं करोमि इति प्रवृत्तिदर्शनात्। देहादिसङ्गाते अहम्प्रत्ययो गौणो न मिथ्या

इति चेत्। न, तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्तेः। आत्मीये देहादिसङ्गाते अहम्प्रत्ययो गौणो

यथा आत्मीये पुत्रे 'आत्मा वै पुत्र नामासि' (तै॰ सं॰ २। ११) इति, लोके च अपि मम

प्राण एव अयं गौ: इति तद्वद् न एव अयं मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः तु स्थाणुपुरुषयोः

न गौणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थत्वम् अधि-

यथा सिंहो देवदत्तः अग्निः माणवक इति सिंह इव अग्निः इव क्रौर्यपैङ्गल्यादिसामान्य-

वत्त्वाद् देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थम् एव,

न तु सिंहकार्यम् अग्निकार्यं वा गौणशब्दप्रत्यय-

अगृह्यमाणविशेषयो:।

करणस्तुत्यर्थत्वाद् लुप्तोपमाशब्देन।

कार्यकी सिद्धि नहीं होती।

जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है या बालक अग्नि है, तो उसका यह कहना, 'देवदत्त सिंहके

सदुश क्रूर और बालक अग्निके समान पिङ्गल (गौर) वर्ण', इस प्रकारकी समानताके कारण

देवदत्त और बालकरूप अधिष्ठानकी स्तृतिके लिये ही है। क्योंकि गौण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका कार्य (किसीको भक्षण कर जाना) या अग्निका कार्य (किसीको जला डालना) सिद्ध

| ४७० * श्रीमद्भ                                                                                                                   | गवद्गीता *                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निमित्तं किञ्चित् साध्यते, मिथ्याप्रत्ययकार्यं तु                                                                                | नहीं किया जा सकता। परंतु मिथ्या प्रत्ययका कार्य<br>(जन्म-मरणरूप) अनर्थ, (मनुष्य) अनुभव कर                                                                                                                        |
| अनर्थम् अनुभवति।<br>गौणप्रत्ययविषयं च जानाति न एष सिंहो                                                                          | रहा है।<br>इसके सिवा गौण प्रतीतिके विषयको मनुष्य ऐसा<br>जानता भी है कि वास्तवमें यह देवदत्त सिंह नहीं है                                                                                                         |
| देवदत्तः स्याद् न अयम् अग्निः माणवक इति। तथा गौणेन देहादिसङ्घातेन आत्मना कृतं                                                    | और यह बालक अग्नि नहीं है।  (यदि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि संघातमें भी आत्मभाव गौण होता तो) शरीरादिके संघातरूप गौण                                                                                               |
| कर्म न मुख्येन अहम्प्रत्ययविषयेण आत्मना<br>कृतं स्यात्। न हि गौणसिंहाग्निभ्यां कृतं<br>कर्म मुख्यसिंहाग्निभ्यां कृतं स्यात्। न च | आत्माद्वारा किये हुए कर्म, अहंभावके मुख्य विषय<br>आत्माके किये हुए नहीं माने जाते। क्योंकि गौण सिंह<br>(देवदत्त) और गौण अग्नि (बालक) द्वारा किये हुए                                                             |
| क्रौर्येण पैङ्गल्येन वा मुख्यसिंहाग्न्योः<br>कार्यं किञ्चित् क्रियते स्तुत्यर्थत्वेन उप-                                         | कर्म मुख्य सिंह और अग्निके नहीं माने जाते। तथा<br>उस क्रूरता और पिङ्गलताद्वारा कोई मुख्य सिंह और<br>मुख्य अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि                                                               |
| क्षीणत्वात्।<br>स्तूयमानौ च जानीतो न अहं सिंहो न                                                                                 | वे केवल स्तुतिके लिये कहे हुए होनेसे हीनशक्ति हैं।<br>जिनकी स्तुति की जाती है वे (देवदत्त और<br>बालक) भी यह जानते हैं कि 'मैं सिंह नहीं हूँ', 'मैं                                                               |
| अहम् अग्निः इति, न सिंहस्य कर्म मम अग्नेः<br>च इति, तथा न सङ्घातस्य कर्म मम मुख्यस्य                                             | अग्नि नहीं हूँ तथा 'सिंहका कर्म मेरा नहीं है',<br>'अग्निका कर्म मेरा नहीं है।' इसी प्रकार (यदि शरीर<br>आदिमें गौण भावना होती तो) संघातके कर्म मुझ<br>मुख्य आत्माके नहीं हैं—ऐसी ही प्रतीति होनी चाहिये           |
| आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद् न पुनः<br>अहं कर्ता मम कर्म इति।                                                              | थी, ऐसी नहीं कि 'मैं कर्ता हूँ', 'मेरे कर्म हैं' (सुतरां यह सिद्ध हुआ कि शरीरमें आत्मभाव गौण नहीं, मिथ्या है)।                                                                                                   |
| यत् च आहुः आत्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयत्नैः<br>कर्महेतुभिः आत्मा करोति इति। न, तेषां                                                 | जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्मृति, इच्छा और<br>प्रयत्न इन कर्महेतुओंके द्वारा आत्मा कर्म किया करता<br>है, उनका कथन ठीक नहीं; क्योंकि ये सब मिथ्या                                                                   |
| मिथ्याप्रत्ययपूर्वकत्वात्। मिथ्याप्रत्यय-<br>निमित्तेष्टानिष्टानुभूतिक्रयाफलजनितसंस्कार-<br>पूर्वका हि स्मृतीच्छाप्रयत्नादयः।    | प्रतीतिपूर्वक ही होनेवाले हैं। अर्थात् स्मृति, इच्छा<br>और प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीतिसे होनेवाले, इष्ट-<br>अनिष्टरूप अनुभूत कर्मफलजनित संस्कारोंको लेकर<br>ही होते हैं।                                       |
| यथा अस्मिन् जन्मिन देहादिसङ्घाताभिमान-<br>रागद्वेषादिकृतौ धर्माधर्मौ तत्फलानुभवः च<br>तथा अतीते अतीततरे अपि जन्मिन इति           | जिस प्रकार इस वर्तमान जन्ममें धर्म, अधर्म और<br>उनके फलोंका अनुभव (सुख-दु:ख) शरीरादि संघातमें<br>आत्मबुद्धि और राग-द्वेषादिद्वारा किये हुए होते हैं, वैसे<br>ही भूतपूर्व जन्ममें और उससे पहलेके जन्मोंमें भी थे। |

अनादि एवं अविद्याकर्तृक ही है।

हुआ और आगे होनेवाला (जन्म-मरणरूप) संसार

जाती है; क्योंकि देहाभिमान अविद्यारूप है, अत: उसकी निवृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न

होनेके कारण (जन्म-मरणरूप) संसारकी प्राप्ति

इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञाननिष्ठामें सर्व-कर्मींके संन्याससे संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो

अनादिः अविद्याकृतः संसारः अतीतः अनागतः

च अनुमेयः।

ततः च सर्वकर्मसन्त्रासाद् ज्ञाननिष्ठायाम्

आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्।

अविद्यात्मकत्वात् च देहाभिमानस्य तन्निवृत्तौ

देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः। देहादिसङ्गाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः। न हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहं मत्तः च

अन्ये गवादय इति जानन् तेषु अहम् इति प्रत्ययं मन्यते कश्चित्।

अजानन् तु स्थाणौ पुरुषविज्ञानवद् अविवेकतो देहादिसङ्घाते कुर्याद् अहम् इति

प्रत्ययं न विवेकतो जानन्। यः तु 'आत्मा वै पुत्र नामासि' (तै० सं० २। ११) इति पुत्रे अहम्प्रत्ययः स तु

जन्यजनकसम्बन्धनिमित्तो गौण:। गौणेन च आत्मना भोजनादिवत् परमार्थकार्यं न शक्यते

अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्याद् आत्मकर्तव्यं

न, अविद्याकृतात्मकत्वात् तेषाम्। न गौणा

गौणै: देहेन्द्रियात्मभि: क्रियते इति चेत्।

आत्मानो देहेन्द्रियादय:।

नहीं हो सकता।

कर्तुं गौणसिंहाग्निभ्यां मुख्यसिंहाग्निकार्यवत्।

जाननेवाला नहीं कर सकता।

ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके

१-जैसे पुत्रके भोजन करनेसे पिता तृप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गौण आत्मासे मुख्य आत्माका कोई भी कार्य

कारण होनेवाली गौण बुद्धि है, उस गौण आत्मा (पुत्र)-से भोजन आदिकी भाँति कोई मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि गौण सिंह और गौण

अग्निरूप देवदत्त और बालकद्वारा, मुख्य सिंह और मुख्य अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता। पु०—स्वर्गादि अदृष्ट पदार्थोंके लिये कर्मोंका

विधान करनेवाली श्रृतिका प्रमाणत्व होनेसे, यह सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्माओंके द्वारा मुख्य आत्माके कार्य किये जाते हैं। उ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका

आत्मत्व अविद्याकर्तृक है। अर्थात् शरीर, इन्द्रिय आदि गौण आत्मा नहीं हैं (किंतु मिथ्या हैं)।

जाननेवाला कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि नहीं करता कि 'यह मैं हूँ।' समान अविवेकके कारण, शरीरादि संघातमें 'मैं हूँ'

नहीं हो सकती।

अन्य हूँ और गौ आदि वस्तुएँ मुझसे अन्य हैं' ऐसा न जाननेवाला ही स्थाणुमें पुरुषकी भ्रान्तिके

शरीरादि संघातमें जो आत्माभिमान है वह अविद्यारूप है; क्योंकि संसारमें भी 'मैं गौ आदिसे

ऐसा आत्मभाव कर सकता है; पर विवेकपूर्वक तथा पुत्रमें जो 'हे पुत्र! तू मेरा आत्मा ही है'

कथं तर्हि। प्०—तो फिर (इनमें आत्मभाव) कैसे होता है? मिथ्याप्रत्ययेन एव असङ्गस्य आत्मनः उ० — मिथ्या प्रतीतिसे ही सङ्गरहित आत्माकी सङ्गति मानकर, इनसे आत्मभाव किया जाता है; क्योंकि उस मिथ्याप्रतीतिके रहते हुए ही उनमें सङ्गत्यात्मत्वम् आपाद्यते तद्भावे भावात् आत्मभावकी सत्ता है, उसके अभावसे आत्मभावना-का भी अभाव हो जाता है। तदभावे च अभावात्। अविवेकिनां हि अज्ञानकाले बालानां अभिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानियोंका ही अज्ञान-कालमें 'मैं बड़ा हूँ, मैं गौर हूँ' इस प्रकार शरीर-दृश्यते दीर्घः अहं गौरः अहम् इति देहादिसङ्गाते इन्द्रिय आदिके संघातमें आत्माभिमान देखा जाता अहम्प्रत्ययो न तु विवेकिनाम् अन्यः अहं है। परंतु 'मैं शरीरादि संघातसे अलग हूँ' ऐसा देहादिसङ्गाताद् इति ज्ञानवतां तत्काले समझनेवाले विवेकशीलोंकी, उस समय शरीरादि देहादिसङ्गाते अहम्प्रत्ययो भवति। संघातमें अहंबुद्धि नहीं होती।

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

तस्माद् मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात् तत्कृत अभाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता है कि एव न गौणः। शरीरादिमें आत्मबुद्धि अविद्याकृत ही है, गौण नहीं। पृथग्गृह्यमाणविशेषसामान्ययोः हि सिंह-समझ ली गयी है, ऐसे सिंह और देवदत्तमें या अग्नि

४७२

शब्दप्रयोगो वा स्याद् न अगृह्यमाणसामान्य-विशेषयो:।

देवदत्तयोः अग्निमाणवकयोः वा गौणः प्रत्ययः

यत् तु उक्तं श्रुतिप्रामाण्याद् इति। न, तत् अदृष्टविषयत्वात्। प्रत्यक्षादि-प्रामाण्यस्य

प्रमाणानुपलब्धे हि विषये अग्निहोत्रादिसाध्य-साधनसम्बन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिविषये अदुष्टदर्शनार्थत्वात् प्रामाण्यस्य। दुष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तस्य तस्माद् न

शक्यम्।

साधन और सम्बन्धके विषयमें ही श्रुतिकी प्रमाणता है; प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध हो जानेवाले विषयोंमें नहीं। क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अदृष्ट विषयको दिखलानेके लिये ही है (अर्थात् अप्रत्यक्ष विषयको बतलाना ही उसका काम है)।

स्तरां, मिथ्याप्रतीतिके अभावसे देहात्मबुद्धिका

जिनकी समानता और विशेषता अलग-अलग

और बालक आदिमें ही गौण प्रतीति या गौण शब्दका

प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता और विशेषता

यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं; क्योंकि

उसकी प्रमाणता अदृष्टविषयक है। अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादिके, साध्य,

तुमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे

नहीं समझी गयी उनमें नहीं।

स्तरां देहादि-संघातमें, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसे अहम्प्रत्ययस्य देहादिसङ्गाते गौणत्वं कल्पयितुं होनेवाली अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन सकता।

कोई और ही अर्थ अभीष्ट है। क्योंकि अन्य प्रकारसे

उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती। परंतु प्रत्यक्षादि

अन्य प्रमाणोंके विरुद्ध या श्रुतिके अपने वचनोंके विरुद्ध

जानेवाले हैं, ऐसा माननेसे वास्तवमें कर्ताका अभाव हो जानेके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता (अनर्थकता)

पू० - कर्म मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषद्वारा ही किये

उ० - नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद्यामें उसकी सार्थकता

पू० - कर्मविधायक श्रुतिकी भाँति ब्रह्मविद्या-

उ० - यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोई

बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता। अर्थात् जैसे

ब्रह्मविद्याविधायक श्रुतिद्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जानेपर,

विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्ग आ जायगा,

श्रुतिके अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं।

ही सिद्ध होती है ऐसा कहें तो?

*E***08** 

\* शांकरभाष्य अध्याय १८ \* क्योंकि 'अग्नि ठण्डा है या अप्रकाशक है' ऐसा कहनेवाली सैकड़ों श्रुतियाँ भी प्रमाणरूप नहीं मानी जा सकतीं। यदि श्रृति ऐसा कहे कि 'अग्नि ठण्डा है अथवा

न हि श्रुतिशतम् अपि शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति बुवत् प्रामाण्यम् उपैति। यदि ब्रूयात् शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति

अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं कल्प्यं प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः न तु प्रमाणान्तरविरुद्धं

स्ववचनविरुद्धं वा। कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कर्तृकत्वात् कर्त्तुः

अभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम् इति चेत्।

न, ब्रह्मविद्यायाम् अर्थवत्त्वोपपत्तेः। कर्मविधिश्रुतिवद् ब्रह्मविद्याविधिश्रुतेः।

अप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्। न, बाधकप्रत्ययानुपपत्तेः। यथा ब्रह्मविद्या-विधिश्रुत्या आत्मनि अवगते देहादिसङ्गाते

अहम्प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एव आत्मावगतिः न कदाचित् केनचित् कथञ्चिद् अपि बाधितं शक्या फलाव्यतिरेकावगतेः

यथा अग्निः उष्णः प्रकाशः च इति। न च कर्मविधिश्रुतेः अप्रामाण्यम्, पूर्वपूर्व-प्रवृत्तिनिरोधेन उत्तरोत्तरापूर्वप्रवृत्तिजननस्य

प्रत्यगात्माभिमुख्यप्रवृत्त्युत्पादनार्थत्वात् मिथ्यात्वे अपि उपायस्य उपेयसत्यतया

सत्यत्वम् एव स्याद् यथा अर्थवादानां

विधिशेषाणाम्।

देहादि संघातमें आत्मबुद्धि बाधित हो जाती है, वैसे आत्मामें ही होनेवाला आत्मभावका बोध किसीके द्वारा किसी भी कालमें किसी प्रकार भी बाधित नहीं

किया जा सकता। क्योंकि वह आत्मज्ञान स्वयं ही फल है, उससे भिन्न किसी अन्य फलकी प्राप्ति नहीं

सिद्ध होती है।

ऐसा माने तो?

है, जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाशस्वरूप है। इसके सिवा (वास्तवमें) कर्मविधायक श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व-पूर्व

(स्वाभाविक) प्रवृत्तियोंको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी (शास्त्रीय) प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हुई (अन्तमें अन्त:करणकी शुद्धिद्वारा साधकको) अन्तरात्माके

सम्मुख करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। अत: उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी सत्यता ही है; जैसे कि विधिवाक्यके अन्तमें कहे जानेवाले अर्थवादवाक्योंकी सत्यता मानी जाती है।

४७५

यजमानस्य अपि प्रधानत्यागेन वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहृति स्वयं देनेके कारण और दक्षिणा देनेके कारण नि:सन्देह

> मुख्य कर्तृत्व है। इससे यह निश्चित होता है कि क्रियारहित

वस्तुमें जो कर्तापनका उपचार है वह गौण है। यदि राजा और यजमान आदिमें स्वव्यापाररूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका संनिधिमात्रसे भी

मुख्य कर्तापन माना जा सकता था, जैसे कि लोहेको चलानेमें चुम्बकका संनिधिमात्रसे मुख्य

कर्तापन माना जाता है, परंतु चुम्बककी भाँति राजा और यजमानका स्वव्यापार उपलब्ध न होता हो—

ऐसी बात नहीं है। सुतरां संनिधिमात्रसे जो कर्तापन है वह भी गौण ही है। ऐसा होनेसे उसके फलका सम्बन्ध भी गौण ही

होगा, क्योंकि गौण कर्ताद्वारा मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता। अत: यह मिथ्या ही कहा जाता है कि

'निष्क्रिय आत्मा देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोक्ता हो जाता है।'

परंतु भ्रान्तिके कारण सब कुछ हो सकता है। जैसे कि स्वप्न और मायामें होता है। परंत् शरीरादिमें आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका विच्छेद हो जानेपर,

सुष्ति और समाधि आदि अवस्थाओंमें कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि अनर्थ उपलब्ध नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह संसारभ्रम

मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अत: पूर्ण तत्त्वज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है॥ ६६॥

इस अठारहवें अध्यायमें समस्त गीताशास्त्रके अर्थका उपसंहार करके फिर विशेषरूपसे इस अन्तिम

श्लोकमें शास्त्रके अभिप्रायको दृढ् करनेके लिये

संक्षेपसे उपसंहार करके, अब शास्त्र-सम्प्रदायकी

विधि बतलाते हैं।

तस्माद् अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः स गौण इति अवगम्यते। यदि मुख्यं

कर्तृत्वं स्वव्यापारलक्षणं न उपलभ्यते

राजयजमानप्रभृतीनां तदा सन्निधिमात्रेण

अपि कर्तृत्वं मुख्यं परिकल्प्येत यथा भ्रामकस्य लोहभ्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापारो न उपलभ्यते। तस्मात् सन्निधि-

दक्षिणादानेन च मुख्यम् एव कर्तृत्वम्।

तथा

मात्रेण अपि कर्तृत्वं गौणम् एव। तथा च सित तत्फलसम्बन्धः अपि गौण एव स्यात्। न गौणेन मुख्यं कार्यं निर्वर्त्यते।

तस्माद् असद् एव एतद् गीयते देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता च स्याद् इति। भ्रान्तिनिमित्तं तु सर्वम् उपपद्यते। यथा

स्वप्ने मायायां च एवम्। न च देहाद्यात्मा-प्रत्ययभ्रान्तिसन्तानविच्छेदेषु सुष्पिसमाध्यादिषु कर्तृत्वभोक्तत्वादिः अनर्थ उपलभ्यते।

तस्माद् भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्त एव अयं संसारभ्रमो न तु परमार्थ इति सम्यग्दर्शनाद्

अत्यन्तम् एव उपरम इति सिद्धम्॥ ६६॥

सर्वं गीताशास्त्रार्थम् उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शास्त्रार्थ-दार्ट्याय सङ्क्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं

शास्त्रसम्प्रदायविधिम् आह—

## इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥६७॥

तेरे हितके लिये अर्थात् संसारका उच्छेद करनेके इदं शास्त्रं ते तव हिताय मया उक्तं

संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार 'वाच्यम्' इस

वाच्यम् इति व्यवहितेन सम्बध्यते।

तपस्विने अपि अभक्ताय गुरुदेवभक्ति-तपस्वी होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात् गुरु या रहिताय कदाचन कस्याञ्चिद् अपि अवस्थायां देवतामें भक्ति रखनेवाला न हो उसे कभी-किसी

न वाच्यम्। भक्तः तपस्वी अपि सन् अशुश्रूषः यो

भवति तस्मै अपि न वाच्यम्।

न च यो मां वास्देवं प्राकृतं मनुष्यं मत्वा

आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेन अभ्यसूयति

अयोग्यः तस्मै अपि न वाच्यम्। भगवति भक्ताय तपस्विने शृश्रुषवे

मम ईश्वरत्वम् अजानन् न सहते असौ अपि

गम्यते।

अनसूयवे च वाच्यं शास्त्रम् इति सामर्थ्याद्

तत्र मेधाविने तपस्विने वा इति अनयोः

विकल्पदर्शनात् शृश्रुषाभक्तियुक्ताय तपस्विने

तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्। शुश्रूषाभक्ति-

वियुक्ताय न तपस्विने न अपि मेधाविने

भगवति असूयायुक्ताय समस्तगुणवते अपि

वाच्यम्।

न वाच्यम् । गुरुशुश्रुषाभक्तिमते च वाच्यम्

इति एष शास्त्रसम्प्रदायविधिः॥ ६७॥

लिये, कहा हुआ यह शास्त्र, तपरहित मनुष्यको

व्यवधानयुक्त पदसे 'न' का सम्बन्ध है।

अवस्थामें भी नहीं सुनाना चाहिये। भक्त और तपस्वी होकर भी जो शुश्रुष् (सुननेका

इच्छुक) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये। तथा जो मुझ वासुदेवको प्राकृत मनुष्य मान-कर, मुझमें दोष-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न

जाननेसे, मुझमें आत्मप्रशंसादि दोषोंका अध्यारोप करके, मेरे ईश्वरत्वको सहन न कर सकता हो वह

भी अयोग्य है, उसे भी (यह शास्त्र) नहीं सुनाना चाहिये। अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है कि यह शास्त्र

भगवान्में भक्ति रखनेवाले, तपस्वी, शृश्रुषायुक्त और

दोष-दृष्टिरहित पुरुषको ही सुनाना चाहिये। अन्य स्मृतियोंमें मेधावीको या तपस्वीको, इस

यह समझना चाहिये कि शुश्रुषा और भक्तियुक्त तपस्वीको अथवा इन तीनों गुणोंसे युक्त मेधावीको

प्रकार इन दोनोंका विकल्प देखा जाता है, इसलिये

यह शास्त्र सुनाना चाहिये। शुश्रूषा और भक्तिसे रहित तपस्वी या मेधावी किसीको भी नहीं सुनाना चाहिये।

भगवान्में दोष-दृष्टि रखनेवाला तो यदि सर्वगुण-सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये। गुरु-

शृश्रुषा और भक्ति-युक्त पुरुषको ही सुनाना चाहिये।

इस प्रकार यह शास्त्र-सम्प्रदायकी विधि है॥६७॥

फल बतलाते हैं—

सम्प्रदायस्य कर्तुः फलम् इदानीम् आह—

य इमं परमं गुह्यं

भक्तिं मयि परां कृत्वा

इमं **यथोक्तं** परमं **नि:श्रेयसार्थं** 

केशवार्जुनयोः संवादरूपं ग्रन्थं गृह्यं गोप्यं मयि भक्तिमत्सू

अभिधास्यति वक्ष्यति ग्रन्थतः अर्थतः च स्थापयिष्यति

इत्यर्थः। यथा त्वयि मया।

भक्तेः पुनः ग्रहणात् तद्भक्तिमात्रेण केवलेन

शास्त्रसम्प्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते।

कथम् अभिधास्यति इति उच्यते— भक्तिं मिय परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः

शृश्रुषा मया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्यर्थः। तस्य इदं फलं माम् एव एष्यति मुच्यते एव

अत्र संशयो न कर्तव्यः॥ ६८॥

किं च—

न च तस्मात् शास्त्रसम्प्रदायकृतो मनुष्येषु

मनुष्याणां मध्ये कश्चिद् मे मम प्रियकृत्तमः अतिशयेन प्रियकृत् ततः अन्यः प्रियकृत्तमो न अस्ति एव इत्यर्थो वर्तमानेषु। न च भविता

भविष्यति अपि काले तस्माद् द्वितीयः अन्यः प्रियतरो भुवि लोके अस्मिन्॥ ६९॥

मद्भक्तेष्वभिधास्यति। मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥

अब इस शास्त्र-परम्पराको चलानेवालोंके लिये

जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे इस उपर्युक्त कृष्णार्जुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य

यहाँ भक्तिका पुन: ग्रहण होनेसे यह पाया जाता

गीताग्रन्थको मुझमें भक्ति रखनेवाले भक्तोंमें सुनावेगा— ग्रन्थरूपसे या अर्थरूपसे स्थापित करेगा, अर्थात् जैसे मैंने तुझे सुनाया है वैसे ही सुनावेगा—

है कि मनुष्य केवल भगवान्की भक्तिसे ही शास्त्र प्रदानका पात्र हो जाता है।

कैसे सुनावेगा सो बतलाते हैं। मुझमें पराभक्ति करके, अर्थात् परमगुरु भगवान्की मैं यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर, (जो इसे

स्नावेगा) उसका यह फल है कि वह मुझे ही प्राप्त

हो जायगा अर्थात् निःसंदेह मुक्त हो जायगा-इसमें संशय नहीं करना चाहिये॥ ६८॥

तथा—

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥६९॥

उस गीताशास्त्रकी परम्परा चलानेवाले भक्तसे बढ़कर, मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुष्योंमें, कोई भी नहीं है। अर्थात् वह मेरा अतिशय प्रिय

करनेवाला है, वर्तमान मनुष्योंमें उससे बढकर प्रियतम कार्य करनेवाला और कोई नहीं है, तथा भविष्यमें भी इस भूलोकमें उससे बढ़कर प्रियतर

कोई दूसरा नहीं होगा॥ ६९॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः।

यः अपि—

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः॥७०॥

अध्येष्यते च पिठष्यति य इमं धर्म्यं धर्माद् अनपेतं संवादरूपं ग्रन्थम् आवयोः तेन इदं

यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद् विशिष्टतम इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्य अध्ययनं स्तूयते।

फलविधिः एव वा देवतादिविषयज्ञान-यज्ञफलतुल्यम् अस्य फलं भवति इति।

तेन अध्ययनेन अहम् इष्टः पूजितः स्यां भवेयम् इति मे मम मितः निश्चयः॥ ७०॥ अथ श्रोतुः इदं फलम्—

श्रद्धावाननसूयश्च शृण्यादिप यो नरः।

सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्।। ७१।। श्रद्धावान् श्रद्ध**ानः** अनसूयः च असूयावर्जितः

सन् इमं ग्रन्थं शृण्यादिप यो नरः अपि शब्दात् किमृत अर्थज्ञानवान् सः अपि पापाद् मुक्तः

शुभान् **प्रशस्तान्** लोकान्

प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् अग्निहोत्रादिकर्मवताम् ॥ ७१ ॥ शिष्यस्य शास्त्रार्थग्रहणाग्रहणविवेकबुभुत्सया

कृतं स्यात्। ज्ञानयज्ञेन विधिजपोपांशुमानसानां

मैं ज्ञानयज्ञसे (पूजित होऊँगा), जपयज्ञ, उपांशुयज्ञ और मानसयज्ञ—इन चार यज्ञोंमें ज्ञानयज्ञ मानस है इसलिये श्रेष्ठतम है। अत: उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशास्त्रके अध्ययनकी

> स्तृति करते हैं। अथवा यों समझो कि यह फलविधि है, यानी इसका फल देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान

जो भी कोई—

होता है। उस अध्ययनसे मैं (ज्ञानयज्ञद्वारा) पूजित होता

हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है॥ ७०॥ तथा श्रोताको यह (आगे बतलाया जानेवाला) फल मिलता है—

जो मनुष्य, हम दोनोंके संवादरूप इस धर्मयुक्त

विधियज्ञ,

गीताग्रन्थको पढ़ेगा, उसके द्वारा यह होगा कि

जो मनुष्य, इस ग्रन्थको श्रद्धायुक्त और दोष-दृष्टिरहित होकर केवल सुनता ही है, वह भी पापोंसे

मुक्त होकर, पुण्यकारियोंके अर्थात् अग्निहोत्रादि श्रेष्ठकर्म करनेवालोंके, शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता है। 'अपि' शब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थ

समझनेवालेकी तो बात ही क्या है?॥ ७१॥

शिष्यने शास्त्रका अभिप्राय ग्रहण किया या नहीं: यह विवेचन करनेके लिये भगवान् पूछते हैं। इसमें पृछनेवालेका यह अभिप्राय है कि शास्त्रका अभिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया है-यह मालूम होनेपर,

फिर किसी और उपायसे ग्रहण कराऊँगा।

पृच्छति। तदग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहियष्यामि उपायान्तरेण अपि इति प्रष्टुः अभिप्रायः।

त्वयैकाग्रेण चेतसा।

यत्नान्तरम् आस्थाय शिष्यः कृतार्थः कर्तव्य

इति आचार्यधर्मः प्रदर्शितो भवति—

कच्चिदेतच्छ्रतं पार्थ

कच्चिदज्ञानसम्मोहः

कच्चित् किम् एतद् मया उक्तं श्रुतं श्रवणेन । अवधारितं पार्थ किं त्वया एकाग्रेण चेतसा

चित्तेन किं वा प्रमादितम्। कच्चिद् अज्ञानसम्मोहः

अज्ञाननिमित्तः सम्मोहो विचित्तभावः अविवेकता स्वाभाविकः किं प्रनष्ट:। यदर्थ: अयं शास्त्रश्रवणायास:

तव मम च उपदेष्टत्वायासः प्रवृत्तः ते तव धनञ्जय॥ ७२॥

अर्जुन उवाच—

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥७३॥

नष्टो मोहः अज्ञानजः समस्तसंसारानर्थहेतुः सागर इव दुस्तरः। स्मृतिः च आत्मतत्त्वविषया

लब्धा। **यस्या लाभात् सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः**। त्वत्प्रसादात् तव प्रसादाद् मया त्वत्प्रसादम्

**आश्रितेन** अच्युत।

अनेन मोहनाशप्रश्नप्रतिवचनेन सर्व-

शास्त्रार्थज्ञानफलम् एतावद् एव इति निश्चितं

दर्शितं भवति यद् उत अज्ञानासम्मोहनाश

सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः।

आत्मस्मृतिलाभः च इति। तथा च श्रुतौ 'अनात्मवित् शोचामि' (छा० उ० ७।१।३) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने

प्रनष्ट्रस्ते धनञ्जय ॥ ७२ ॥ हे पार्थ! क्या तूने मुझसे कहे हुए इस शास्त्रको

प्रकारसे शिष्यको कृतार्थ करना चाहिये—

इसके द्वारा आचार्यका यह कर्तव्य प्रदर्शित किया

जाता है कि दूसरे उपायको स्वीकार करके किसी भी

एकाग्रचित्तसे सुना, सुनकर बुद्धिमें स्थिर किया? अथवा सुना-अनसुना कर दिया? हे धनंजय! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह— स्वाभाविक अविवेकता—चित्तका मृद्धभाव सर्वथा नष्ट हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शास्त्रश्रवण-

विषयक परिश्रम और मेरा वक्तत्वविषयक परिश्रम हुआ है॥ ७२॥

l अर्जुन बोला— नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।

> हे अच्युत! मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी भाँति दुस्तर था, नष्ट हो गया है। और हे अच्यृत! आपकी कृपाके आश्रित होकर मैंने आपकी कृपासे

> जिसके प्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थियाँ—संशय विच्छित्र हो जाते हैं।

फल है।

बतलाया है।

इस मोहनाशविषयक प्रश्नोत्तरसे यह

निश्चितरूपसे दिखलायी गयी है कि जो यह

अज्ञानजनित मोहका नाश और आत्मविषयक स्मृतिका लाभ है, बस, इतना ही समस्त शास्त्रोंके अर्थज्ञानका

आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि

इसी तरह (छान्दोग्य) श्रुतिमें भी 'मैं आत्माको न जाननेवाला शोक करता हूँ इस प्रकार प्रकरण

उठाकर आत्मज्ञान होनेपर समस्त ग्रन्थियोंका विच्छेद

'भिद्यते हृदयग्रन्थिः' (मृ० उ० २। २। ८) तथा 'हृदयकी ग्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है' 'वहाँ 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' एकताका अनुभव करनेवालेको कैसा मोह और (ई० उ० ७) इति च मन्त्रवर्णः। कैसा शोक?' इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं। अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्मि अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आज्ञाके अधीन गतसन्देहो मुक्तसंशयः करिष्ये वचनं तव अहं खड़ा हूँ। मैं आपका कहना करूँगा। अभिप्राय यह त्वत्प्रसादात् कृतार्थो न मम कर्तव्यम् अस्ति है कि मैं आपकी कृपासे कृतार्थ हो गया हूँ (अब) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है॥ ७३॥ इति अभिप्राय:॥ ७३॥ परिसमाप्तः शास्त्रार्थः अथ इदानीं | शास्त्रका अभिप्राय समाप्त हो चुका। अब कथाका कथासम्बन्धप्रदर्शनार्थं सञ्जय उवाच— सम्बन्ध दिखलानेके लिये संजय बोला— इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन:। संवादिमममश्रीषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥ इति एवम् अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च | इस प्रकार मैंने यह उपर्युक्त अद्भुत—अत्यन्त महात्मनः संवादम् इमं यथोक्तम् अश्रीषं विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाला श्रीवासुदेवभगवान् श्रुतवान् अस्मि अद्भुतम् अत्यन्तविस्मयकरं और महात्मा अर्जुनका संवाद सुना॥ ७४॥ रोमहर्षणं रोमाञ्चकरम्॥ ७४॥ तं च इमम् l और इसे— व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतदुह्यमहं योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्॥ ७५॥ व्यासप्रसादात् ततो दिव्यचक्षुर्लाभात् । मैंने (भगवान्) व्यासजीकी कृपासे उनसे दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुह्य संवादको और श्रुतवान् **एतं संवादं** गुह्यम् अहं परं योगं परम योगको (सुना) अथवा (यों समझो कि) योगार्थत्वात् संवादम् इमं योगम् एव वा योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है, अत: इस संवादरूप योगको मैंने योगेश्वर भगवान् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं श्रीकृष्णसे, साक्षात् स्वयं कहते हुए सुना है, परम्परासे नहीं ॥ ७५ ॥ न परम्परातः॥ ७५॥ राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम्। केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः॥७६॥

\* श्रीमद्भगवद्गीता \*

860

हे राजन् धृतराष्ट्र संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम्

अपि पापहरं श्रुत्वा हष्यामि च मुहु: मुहु:

प्रतिक्षणम्॥ ७६॥

हे राजन् धृतराष्ट्र! केशव और अर्जुनके इस इमम् अद्भतं केशवार्जुनयो: पुण्यं **श्रवणाद्** । (परम) पवित्र—सुननेमात्रसे पापोंका नाश करनेवाले,

अद्भुत संवादको सुनकर और बारम्बार स्मरण करके, । मैं प्रतिक्षण बारम्बार हर्षित हो रहा हूँ॥ ७६॥

# तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः॥७७॥

तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं | तथा हे राजन्! हरिके उस अति अद्भुत

हरे: **विश्वरूपं** विस्मयों में महान् **हे** राजन् आश्चर्य हो रहा है और मैं बारम्बार हिर्षत हो

हृष्यामि च पुनः पुनः॥ ७७॥

रहा हूँ॥ ७७॥

| बहुत कहनेसे क्या?

किं बहुना—

मम इति॥ ७८॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मितर्मम॥ ७८॥

यत्र यस्मिन् पक्षे योगेश्वरः सर्वयोगानाम् | समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए **ईश्वरः तत्प्रभवत्वात् सर्वयोगबीजस्य च** कृष्णो हैं, अतः भगवान् योगेश्वर हैं। जिस पक्षमें (वे) सब

यत्र पार्थो यस्मिन् पक्षे धनुर्धरो गाण्डीवधन्वा | योगोंके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं तथा जिस पक्षमें गाण्डीव तत्र श्रीः **तस्मिन् पाण्डवानां पक्षे** विजय: तत्र | धनुर्धारी पृथापुत्र अर्जुन है, उस पाण्डवोंके पक्षमें ही एव भूति: श्रियो विशेषो विस्तारो भूति: ध्रुवा | श्री, उसीमें विजय, उसीमें विभूति अर्थात् लक्ष्मीका

अव्यभिचारिणी नीति: नय इति एवं मित: विशेष विस्तार और वहीं अचल नीति है—ऐसा मेरा

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूप-निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्त्रास-

मित है॥ ७८॥

योगो नामाष्ट्रादशोऽध्याय:॥ १८॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यश्रीमदाचार्य-शंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्याय:॥ १८॥

समाप्तिमगमदिदं गीताशास्त्रम्।

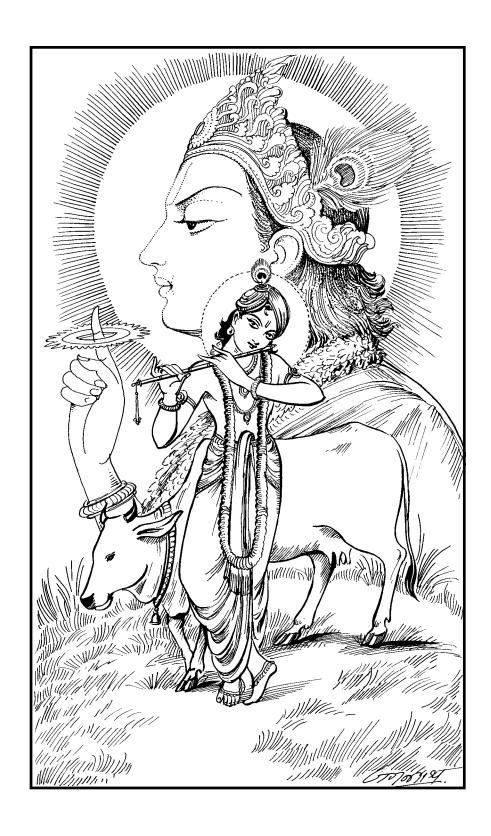

## अथ श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानामकारादिवर्णानुक्रमः पदानि पदानि श्लो० पदानि श्लो० पदानि अ० अ० अ० अ०

**२—२४** 

२—५३

७—२१

अत्यद्भतम्

अत्यन्तम्

अत्यर्थम्

७७—১१

६—२८

७*-*१७ |

अधिष्ठाय

अध्यक्षेण

अनपेक्ष:

अनपेक्ष्य

अनभिष्वङ्ग:

अनभिसंधाय

अनभिस्नेह:

अनयो:

अनल:

अनलेन

अनवाप्तम्

अनश्नत:

अनसूयन्त:

अनसूयवे

अनसूय:

अनहंकार:

अनहंवादी

अनवलोकयन्

8-88

१४—१८;

१५—२, २

१५—१

१२—५

**ξ**−२२

*e*8—*5* 

८—१, ४

८—२, ४ |

२—६४, ७१;

 $\xi - \xi \xi$ ,  $\xi \xi$ ,  $\xi \xi$ 

8-39; 4-6, 78;

**ξ**—१५; १४—१९; १८—४९

अधिष्ठानम् ३—४०; १८—१४

१२-१६

१८-२५

?-5

**२—५७** 

२—१६

**ξ**−₹₹

3-22

**ξ**—**?ξ** 

₹**—**₹

**?**—?

१८-७१

१८—२६

१७ — २५

अध्यात्मचेतसा

अचल:

अचला

अचलाम्

अतत्त्वार्थवत्

अतन्द्रित:

अत:

अतपस्काय

अतितरन्ति

अतिनीचम्

अतिमानिता

अतिरिच्यते

अतीत्य

अतीव

अतीन्द्रियम्

अतिस्वप्नशीलस्य

अतिमान:

१५-१८

*∀*—३३;

7-88

**∀**—₹७;

१५—१२

3-23

३-१६

२-५८

१३—१५

**२**—७०

 $\xi - \xi \xi$ ;

१२—३

७-२९; १५-१२

 $\zeta - \xi \xi$ ;  $\xi - \xi \xi$ ;

११—३९; १८—४८

१८—३७, ३८, ३९

४-१३;

१३-२९

श्लो०

9-20

3-30

१३-११

४-६; १५-९

| अकर्मणः          | ३—८, ८;                  | अचिन्त्यरूपम्   | ረ一९                   | अत्युचि   | <u> ख्र</u> ुतम् | ६—११              | अध्यात्मनित्या:   | १५—५           |
|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                  | ४—१७                     | अचिन्त्यम्      | १२—३                  | अत्येति   | Ī                | ১—२८              | अध्यात्मविद्या    | १०—३२          |
| अकर्मणि २—४      | 9; ४ <b>—</b> १८         | अचिन्त्य:       | <b>२—२</b> ५          | अत्र      | १—४, ३           | २३; ४—१६;         | अध्यात्मसंज्ञितम् | ् ११—१         |
| अकल्मषम्         | ६—२७                     | अचिरेण          | 8-39                  | ८—२,      | ४, ५; १०-        | –৬; १८—१४         | अध्यात्मम्        | <i>७ ─</i> २९; |
| अकार:            | १०—३३                    | अचेतसः          | ३—३२;                 | अथ        |                  | १—२०, २६;         |                   | ८—१, ३         |
| अकार्यम्         | १८—३१                    | १५—             | ११; १७ —६             |           | २—२६,            | ३३; ३—३६;         | अध्येष्यते        | १८—७०          |
| अकीर्तिकरम्      | ₹—₹                      | अच्छेद्य:       | ₹ <del>-</del> 78     |           | ११—५,            | ४०; १२—९,         | अध्रुवम्          | १७ — १८        |
| अकीर्तिम्        | ₹—३४                     | अच्युत          | १—२१;                 |           | 8                | ११; १८—५८         | अनघ               | ₹—₹;           |
| अकीर्ति:         | ₹ <del>-</del> 38        | ११—१            | ४२; १८ <i>—७३</i>     | अथवा      |                  | ६—४२;             | १४-               | –६; १५—२०      |
| अकुर्वत          | <b>γ</b> − <i>γ</i>      | अजस्त्रम्       | १६—१९                 |           | १०—१             | ४२; <i>११—</i> ४२ | अनन्त             | ११—३७          |
| अकुशलम्          | १८—१०                    | अजम्            | २—२१;                 | अथो       |                  | ४—३५              | अनन्तबाहुम्       | ११—१९          |
| अकृतबुद्धित्वात् | १८—१६                    | ७—२५;           | १०—३, १२              | अदक्षि    | णम्              | १७—१३             | अनन्तरम्          | १२—१२          |
| अकृतात्मान:      | १५—११                    | अज: २—          | ·२०; ४—६              | अदम्भि    | ात्वम्           | १३—७              | अनन्तरूप          | ११—३८          |
| अकृतेन           | <b>३</b> —१८             | अजानता          | १४—४१                 | अदाह्य    |                  | ₹ <b>—</b> ₹४     | अनन्तरूपम्        | ११—१६          |
| अकृत्स्नविद:     | ३—२९                     | अजानन्तः        | <i>७</i> <b>−</b> २४; |           | र्वम्            | ११—४५             | अनन्तविजयम्       | १—१६           |
| अक्रिय:          | ξ−१                      | ९—१             | १;१३—२५               | अदृष्टपृ  | र्वाणि           | ११—६              | अनन्तवीर्य        | ११—४०          |
| अक्रोध:          | १६—२                     | अज्ञ:           | &—%°                  | अदेशव     | <b>का</b> ले     | १७—२२             | अनन्तवीर्यम्      | ११—१९          |
| अक्लेद्य:        | <del>2</del> — <i>28</i> | अज्ञानजम् १०—   | -११; १४—८             | अद्भुतग   | म्               | ११—२०;            | अनन्तम्           | ११—११,४७       |
| अक्षयम्          | 4-78                     | अज्ञानविमोहिता: | १६—१५                 |           | 8                | ১८—७४, ७६         | अनन्तः            | १०—२९          |
| अक्षय:           | १०—३३                    | अज्ञानसंभूतम्   | 8—85                  | अद्य      | <b>∀</b> —₹;     | ११—७;             | अनन्ताः           | २—४१           |
| अक्षरसमुद्भवम्   | ३ <b>—</b> १५            | अज्ञानसंमोह:    | १८—७२                 |           |                  | १६—१३             | अनन्यचेताः        | ८—१४           |
| अक्षरम्          | ८—३, ११;                 | अज्ञानम् ५—१६   | ; १३—११;              | अद्रोह:   |                  | १६—३              | अनन्यभाक्         | <b>९</b> —३०   |
| १०—२५            | ৻; ११—१८,                | १४—१६,          | १७; १६—४              | अद्वेष्टा |                  | १२—१३             | अनन्यमनसः         | ९—१३           |
| ३७;              | ; १२—१, ३                | अज्ञानाम्       | ३—२६                  | अधमा      | म्               | १६—२०             | अनन्यया ८—        |                |
| अक्षर:           | ८—२१;                    | अज्ञानेन        | 4-84                  | अधर्मर    | य                | &— <i>\</i>       | अनन्येन           |                |
| १८               | ५—१६, १६                 | अणीयांसम्       | ረ一९                   | अधर्मग    | Ţ                | १८—३१,३२          | अनन्ययोगेन        | १३—१०          |
| अक्षराणाम्       | १०—३३                    | अणोः            | ረ一९                   | अधर्म:    |                  | १—४०              | अनन्याः           | <b>९—२२</b>    |
|                  |                          |                 |                       |           |                  |                   |                   |                |

१८—२२

**३**—२३

१८—६७

१३—२५

**ξ**−**१**१

४—३९

**ξ**—**3** 

₹<del>-</del>38

६—१६

१४—२०

६—२१

१२—२०

२─१२; ९─२४;

१२-८; १३-११; १५-१८

अतिवर्तते ६—४४;१४—२१

अतीतः १४—२१; १५—१८

अधर्माभिभवात्

अध:शाखम्

अधिकतर:

अधिकम्

अधिक:

अधिकार:

अधिगच्छति

अधिदैवतम्

अधिदैवम्

अधिभूतम्

अधियज्ञ:

अध:

अकर्म ४—१६, १८ अचलेन ১—१० अत्यश्नतः ६—१६ अध्यात्मज्ञान-अकर्मकृत् अत्यागिनाम् नित्यत्वम् **३**—५ अचापलम् १६—२ **१८—१२** 

अ०

अकर्तारम्

अक्षरात्

अखिलम्

अगतासून्

अग्नि:

अग्रौ

अग्रे

अघम्

अघायु:

अङ्गानि

अचरम्

अचलम्

अचलप्रतिष्ठम्

अनेकबाहूदर-अनामयम् २-५१; १४-६ अन्विच्छ अप्रतिमप्रभाव **2**—89 अन्विता: अनारम्भात् 3—8 वक्त्रनेत्रम् ११-१६ ९—२३: १७—१ अप्रतिष्ठम् अप्रतिष्ठ: अनार्यजुष्टम् **२**—२ अनेकवक्त्रनयनम् ११-१० अपनुद्यात् **२**—८ अनावृत्तिम् अनेकवर्णम् अपरस्परसंभूतम् अप्रतीकारम् ८-२३, २६ 88-28 १६—८ अनाशिन: अनेकाद्भतदर्शनम् अपरम् अप्रदाय २-१८ ११-१० **४**−**४**; **ξ**−**२**२ अनाश्रित: ξ−१ अनेन ३-१०, ११; अपरा ७—५ अप्रमेयम् अनिकेत: ९—१०; ११—८ अपराजित: १-१७ अप्रमेयस्य 23-25 अपराणि अनिच्छन् 3-35 अन्तकाले २—७२; ८—५ **२—२२** अप्रवृत्ति: अप्राप्य ४६-१४

eVS-3

4-28

4-70

4-28

**७**—२३

२-१८

१५-३

३—७१

4-28

**८**—२२

१३-१५

3-98

**३**—१४

**γ**—*ξ* 

१३—११

9-73

9-70

**∠−**₹

*28*—88

**२—२२** 

88-38

१६—१२

२—२९, २९;

 $\forall -32; \ C-70; \ 2-33;$ 

१५—१७; १६—१५; १८—६९

१५-१४

२-३१, ४२;

७-२, ७; ११-७

७-१९; ८-६

११-१६

 $7-9\xi$ ; 90-99,

२०, ३२, ४०; १३—१५;

अपरिहार्ये

अपर्याप्तम्

अपलायनम्

अपहृतचेतसाम्

अपहृतज्ञानाः

अपात्रेभ्य:

अपानम्

अपावृतम्

अपाने

अपि

अपरे

अपरान् अन्तगतम् **७**─२८ अपरिग्रह: अन्तरम् ११-२०; १३-३४ अपरिमेयाम्

**९**−३३ अनित्या:

अनित्यम

अनिर्देश्यम्

अनिष्टम्

अनीश्वरम्

अनुकम्पार्थम्

अनुचिन्तयन्

अनुतिष्ठन्ति

अनुत्तमम्

अनुत्तमाम्

अनुद्विग्नमना:

अनुद्वेगकरम्

अनुपकारिणे

अनुपश्यति

अनुपश्यन्ति

अनुपश्यामि

अनुप्रपन्नाः

अनुबन्धम्

अनुबन्धे

अनुमन्ता

अनुरज्यते

अनुवर्तते

अनवर्तयति

अनुविधीयते

अनुशृश्रुम

अनुशोचन्ति

अनुशोचितुम्

अनुषज्जते

अनुसंततानि

अनुस्मर

अनुशासितारम्

अनुवर्तन्ते ३-२३; ४-११

अनिर्विण्णचेतसा

१८-१२

१६-८

4-6

**6-58** 

১१-৩

२-५६

१७—१५

१७-२०

१३-३0; १४-१९

१५-१०

१-3१

9-78

१८-२५

१८-३९

१३-२२

**γ**१—**३**ξ

3-78

3-98

२—६७

2-5

8-88

**२**—११

**२—२**५

१५-२

**U**—5

६-४; १८-१०

१०-११

3-32,32

7-88

१२—३

**ξ**−₹₹

अन्तरे

अन्तर्ज्योतिः

अन्तवत्

अन्तवन्तः

अन्त:शरीरस्थम्

अन्त:सुख:

अन्त:स्थानि

अन्तिके

अन्नसंभव:

अन्ते

अन्नम्

अन्नात्

अन्यत्

अन्यत्र

अन्यथा

अन्यया

अन्यम्

अन्य:

अन्यानि

अन्यान्

अन्यायेन

अन्यदेवताभक्ताः

अन्यदेवताः

अन्तम्

अन्त:

अन्तरात्मना अन्तराराम:

> २८, २९, ३०; १३—२४; ₹**—**১\$ १—१० **ξ**8—**Σ**\$ अपश्यत् १—२६; ११—१३ 88-5 ७—१५

> > १७—२२

8-79

8-79

**२**—३२

१-२७, ३५,

३५, ३८; २—५, ८, १६, २६,

२९, ३१, ३४, ४०, ५९, ६०,

७२; ३—५, ८, २०, ३१, ३३,

३६; ४—६, ६, १३, १५, १६,

२०, २२, ३०,

4— 8, 4, 6, 9, 9, 88; E—9,

२२, २५, ३१, ४४, ४४, ४६,

४७; ७—३, २३, ३०; ८—६;

९-१५, २३, २३, २५, २९,

३०, ३२, ३२; १०—३७, ३९;

११—२, २६, २९, ३२, ३४,

३७, ३९, ४१, ४२, ४३, ५२;

१३—२, १७, १९, २२, २३,

२५, ३१; १४—२; १५—८,

१०, ११, १८; १६—७, १३,

१४; १७—७, १०, १२;

१२—१,

१०, १०-११;

६-१० अप्रियम् १६—११ **2**— **2**9 अप्सु अफलप्रेप्सुना 8-24, 24, 29,

अबुद्धय:

अब्रवीत्

अभक्ताय

अभयम्

अभवत्

अभविता

अभाव:

अभाषत

अभिक्रमनाश:

अभिजनवान्

अभिजातस्य

अभिजानन्ति

अभिजानाति

अभिजायते

अभिधास्यति

अभिधीयते

ॅअभिनन्दति

अभिप्रवृत्त:

अभिभवति

अभिभूय

अभिमुखा:

अभित:

अभिजात:

अभावयत:

3-82 ११—१७, ४२ **ξ**—₹७; ९—₹:

२-१८ 88-83 4-20

*ξ*8—*γ*\$

१६-८

*3*8−8

-3८

**5**—*0* १८-२३ अफलाकाङ्क्षिभि: १७—११, १७ ७—२४ १-२, २८; ४-१ १८-६७

१-१३

**२**—२०

२—६६

४-०९

88-88

१६--१५

१६-३, ४

१६-५

8-28

४-१४;

२-६२:

५-२६

१८-६८

१३-१:

२-५७

**8**—**3**0

8-80

१४-१०

११-२८

१०-४; १६-१

२—१६;

७-१३, २५; १८-५५

६-४१;१३-२३

१७—२७; १८—११

अव्यक्तसंज्ञके

अव्यक्तम

अव्यक्तः

अव्यक्ता

अव्यक्तात्

अव्यक्तादीनि

अव्यभिचारिणी

अव्यभिचारिण्या

अव्यक्तासक्तचेतसाम्

**۷**%-

७**−**२४;

**२**—**२**५;

१२—५

2-72

१२—५

१३-१०

**१८**—३३

८—२०, २१

८-१८, २०

११-१, ३; १३-५

अश्रद्धया

अश्रौषम्

अश्वत्थम्

अश्वत्थामा

अश्वानाम्

असक्तबुद्धिः

असक्तम्

अश्विनौ

अष्टधा

अश्वत्थ:

अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्

१७-२

४८-७४

१०-२६

80-76

११-६, २२

९-९; १३-१४

१-८

१५-१, ३

२—१

१८-२२

१०—४१

9-28

१७—२२

**१४**—**२३** 

**ξ−**₹८

₹—30

**?—**89

9-6

३-५;

११-२६

अयनेषु

अयश:

अयम्

अयुक्तस्य

अयुक्त:

अयोगत:

१-११

१०-५

२-१९, २०,

 $2-\xi\xi,\xi\xi$ 

**५**—ξ

५-१२; १८-२८

२०, २४, २४, २४, २५, २५,

२५, ३०, ५८; ३—९, ३६;

४-३, ३१, ४०; ६-२१, ३३;

**6-24**; **6-25**; **88-8**;

१३—३१; १५—९; १७—३

अल्पम्

अवगच्छ

अवजानन्ति

अवज्ञातम्

अवतिष्ठति

अवतिष्ठते

अवनिपालसंघै:

अवध्य:

अवरम्

अवशम्

अवश:

आत्मतृप्त:

4-86; 6-4, 4, 6, 88,

१९;८—१२;१०—१८;१६—

२१, २२; १७─१९; १८─३९

३-१७; ४-३५, ३८; ५-

२१; ६—१८, २०, २६, २९;

आत्मबुद्धिप्रसादजम् १८—३७

१३—२४; १५—११ आत्मपरदेहेषु

आत्मभावस्थ:

आत्ममायया

आत्मयोगात

आत्मरति:

आत्मवन्तम्

आत्मवश्यै:

आत्मवान

आत्मविनिग्रह:

**३**─४३; ६─५, ६, २०;

१०-१५; १३-२४, २८

आत्मन:

आत्मना

आत्मनि

३—१७

**8–87**:

**२**—५५;

**२**—५५:

१६-१८

१०—११

68-80

**३**—१७

8<del>-</del>88

२—६४

**२—४**५

१३—७;

**γ**—ε

आदिदेव:

आदिम

आदि:

आदौ

आद्यम्

आधत्स्व

आधाय

आपन्नम्

आपन्ना:

आप:

आपर्य

आप्तम्

आप्र्याम्

आप्रुवन्ति

आप्रोति

आपूर्यमाणम्

आधिपत्यम

आद्यन्तवन्तः

35-35

११-१६

१०-२,

4-22

८-२८;

१२-८

**29** 

**6-58** 

१६-२०

**२**—२३,

8-0: b-8

५-६: १२-९

**3**−89; ४−२8; ५−8२;

११-३०

**२**—७०

₹—₹

८**-**१५

?-७0:

**२**—८

२०, ३२; १५—३

3-88; 8-8

११-३१, ४७; १५-४

५-१०:

असिद्धौ

असुखम्

असौ

अस्ति

अस्तू

अस्थिरम

अस्मदीयै:

अस्माकम्

अस्मात

अस्मान

अस्माभि:

अस्मि

असृष्टान्नम्

१५; १८-४०

**४**—२२

9-33

₹9—*0*9

?-89:

 $\xi - \xi \xi$ 

११-२६

१-39

१-३६

2-39

७-८, ९, ९,

१-७, १०

?-४0, ४२,

28 - 25; 25 - 28

ξξ; 3-22; 8-38, 80;

 $\xi - \xi \xi$ ;  $\Theta - \Theta$ ;  $\zeta - \zeta$ ;

९—२९; १०—१८, १९, ३९,४०;११—४३;१६—१३,

३-१९; ११-३१, ३९, ४०

१०, ११; १०—२१, २२, २२,

२२, २२, २३, २३, २४, २५,

२५, २८, २८, २८, २९, २९,

२०, २१, २१, २३, २४, २५,

२८, २९, २९, ३०, ३०, ३१,

३२, ३२, ३३, ३३, ३४, ३५,

३५, ३६, ३६, ३७, ३८, ३९,

४२; ११-२३, ४२, ४४, ४६,

४८, ५३, ५४; १२-७;

१४—३, ४, २७; १५—१३,

१४, १५, १५, १५, १८;

 $2\xi - 2\xi$ ,  $2\xi$ ,  $2\xi$ ,  $\xi$ 

3-70

१६-१८;

१८-५८

१८-१७

१८-२२

१—४५

८-१७, २४

१८-५३,५९

७-४; १३-4

२-३६; १६-९

१०-५; १३-७;

१६-२; १७-१४

१८—६६, ७०, ७४, ७५

अहंकारविमूढात्मा

अहंकारम्

अहंकार:

अहंकत:

अहिता:

अहिंसा

अहैतुकम्

अहो

अह:

अहंकारात्

₹<del>-</del>78

७-4; १४-१

२-९, ४२; ३-२७, २८;

४-३, ४, १४, १६; ५-८, ९;

**६**—₹, ८, १८, ३६; ७—४, ६,

१२, १९; ८-१३, २१; ९-

६; १०—८; ११—४, २१, ४१,

४१, ५०; १३—१, १, ११, १८,

१-२५, ४४;

इमाम

इमान्

इमा:

इमे

इमौ

इयम्

इव

१०-१६; १८-१७

३—२४; १०—६

२-१२, १८; ३-२४

२-१०, ५८, ६७; ३-२, २,

२-३९, ४२

१-३३;

१५—१६

9-8. 4

१−३०;

उग्रम्

उग्रा:

उग्रै:

उच्चै:

उच्चै:श्रवसम्

उच्छिष्टम्

उच्यते

उच्छोषणम्

४८, ५५, ५६; ३—६, ४०;

११-२०

११-३०

११-४८

१-१२

20-70

०१--७१

२—२५,

**२**—८

आश्रित्य

आश्वासयामास

आसक्तमनाः

आसने

आसनम्

आसम्

आसाद्य

आसीत

७<del>-</del>२९;

११-५०

9-0

**ξ**−₹₹

६—११

**२**—१२

9-70

**२**—५४,

१६-१०; १८-५९

इतर:

इत:

इति

# \* श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम् — \*

| पदानि अ० श्लो०           | पदानि अ० श्लो०           | पदानि अ० श्लो०               | पदानि अ० श्लो०            |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ६—३, ३, ४, ८, १८; ८—१,   | उपदेक्ष्यन्ति ४—३४       | २२; १५—१; १६—१; १७—          | एतद्योनीनि ७—६            |
| ३; १३—१२, १७, २०, २०;    | उपद्रष्टा १३—२२          | १, २; १८—१, २, ७३, ७४        | एतयोः ५१                  |
| १४—२५; १५—१६;१७—१४,      | उपधारय ७—६; ९—६          | उशना १०—३७                   | एतस्य ६—३३                |
| १५, १६, २७, २८; १८—२३,   | उपपद्यते २—३;            | उषित्वा ६—४१                 | एतानि १४—१२,              |
| २५, २६, २८               | ६—३९; १३—१८; १८—७        | ऊ.                           | १३; १५—८ ; १८—६           |
| उत १—४०;                 | उपपन्नम् २—३२            | ऊर्जितम् १०—४१               | एतान् १—२२,               |
| १४—९, ११                 | उपमा ६—१९                | ऊर्ध्वमूलम् १५—१             | २५, ३५, ३६; १४—२०, २१,    |
| उत्क्रामित १५—८          | उपयान्ति १०—१०           | ऊर्ध्वम् १२—८;               | २६                        |
| उत्क्रामन्तम् १५—१०      | उपरतम् २—३५              | १४—१८; १५—२                  | एतावत् १६—११              |
| उत्तमविदाम् १४—१४        | उपरमते ६२०               | ऊष्मपाः ११—२२                | एताम् १—३;                |
| उत्तमम् ४-३;             | उपरमेत् ६-२५             | ऋ.                           | ७—१४; १०—७; १६—९          |
| ६—२७; ९—२; १४—१;         | उपलभ्यते १५—३            | ऋक् ९—१७                     | एति ४—९, ९;               |
| १८—६                     | उपलिप्यते १३—३२, ३२      | ऋच्छति २—७२; ५—२९            | ८—६; ११—५५                |
| उत्तमः १५—१७,१८          | उपविश्य ६—१२             | ऋतम् १०—१४                   | एते १—२३,                 |
| उत्तमाङ्गैः ११—२७        | उपसंगम्य १-२             | ऋतूनाम् १०—३५                | ३८; २—१५; ४—३०;           |
| उत्तमौजाः १—६            | उपसेवते १५—९             | ऋते ११—३२                    | ७—१८; ८—२६, २७;           |
| उत्तरायणम् ८—२४          | उपहन्याम् ३—२४           | ऋद्धम् २—८                   | ११—३३; १८—१५              |
| उत्तिष्ठ २—३७;           | उपायतः ६—३६              | ऋषयः ५—२५; १०—१३             | एतेन ३—३९; १०—४२          |
| ४—४२; ११—३३              | उपाविशत् १—४७            | ऋषिभिः १३—४                  | एतेषाम् ११०               |
| उत्थिता ११—१२            | उपाश्रिताः ४—१०;         | ऋषीन् ११—१५                  | एतैः १—४३;                |
| उत्सन्नकुलधर्माणाम् १—४४ | १६—११                    | ए.                           | ३—४०; १६—२२               |
| उत्सादनार्थम् १७—१९      | उपाश्रित्य १४—२; १८—५७   | एकत्वम् ६—३१                 | एधांसि ४—३७               |
| उत्साद्यन्ते १—४३        | उपासते ९—१४, १५;         | एकत्वेन ९—१५                 | एनम् २—१९, १९,            |
| उत्सीदेयुः ३—२४          | १२—२, ६; १३—२५           | एकभक्तिः ७—१७                | २१, २३, २३, २३, २५, २६,   |
| उत्सृजामि ९—१९           | उपेतः ६—३७               | एकया ८—२६                    | २९, २९, २९; ३—३७, ४१;     |
| उत्पृज्य १६—२३; १७—१     | उपेताः १२—२              | एकस्थम् ११—७,                | ४—४२; ६—२७; ११—५०;        |
| उदपाने २—४६              | उपेत्य ८—१५, १६          | १३; १३—३०                    | १५—३, ११, ११              |
| उदाराः ७—१८              | उपैति ६—२७;              | एकस्मिन् १८—२२               | एनाम् २—७२                |
| उदासीनवत् ९—९;१४—२३      | ८—१०, २८                 | एकम् ३—२;                    | एभि: ७—१३; १८—४०          |
| उदासीन: १२—१६            | उपैष्यसि ९—२८            | <b>५</b> —१, ४, ५; १०—२५;    | एभ्यः ३—१२; ७—१३          |
| उदाहृतम् १३—६;           | उभयविभ्रष्टः ६—३८        | १३—५; १८—२०, ६६              | एव १—१, ६, ८,             |
| १७—१९, २२;               | उभयोः १—२१, २४,          | एकः ११—४२; १३—३३             | ११, ११, १३, १४, १९, २७,   |
| १८—२२, २४, ३९            | २७; २—१०, १६; ५—४        | एका २—४१                     | ३०, ३४, ३६, ४२; २—५, ६,   |
| उदाहृतः १५—१७            | उभे २—५०                 | एकाकी ६—१०                   | १२, १२, २४, २८, २९, २९,   |
| उदाहृत्य १७—२४           | उभौ २—१९;                | एकाक्षरम् ८—१३               | ४७, ५५; ३—४, १२, १७, १७,  |
| उद्दिश्य १७—२१           | ५—२; १३—१९               | एकाग्रम् ६—१२                | १८, २०, २०, २१, २२;       |
| उद्देशतः १०—४०           | उरगान् ११-१५             | एकाग्रेण १८—७२               | ४—३, ११, १५, २०, २४, २५,  |
| उद्धरेत् ६—५             | उल्बेन ३—३८              | एकान्तम् ६—१६                | २५, ३६; ५—८, १३, १५, १८,  |
| उद्भवः १०—३४             | उवाच १—१, २,             | एकांशेन १०—४२                | १९, २२, २३, २४, २७, २८;   |
| उद्यताः १—४५             | २४, २५, ४७; २—१, १, २,४, | एकेन ११—२०                   | ६—३, ५, ५, ६, ६, १६, १८,  |
| उद्यम्य १-२०             | ९, १०, ११, ५४, ५५; ३—१,  | एके १८—३                     | २०, २१, २४, २६, ४०, ४२,   |
| उद्विजते १२—१५, १५       | ३, १०, ३६, ३७; ४—१, ४,   | एतत् २—३, ६;                 | ४४;७—४, १२, १२, १४, १८,   |
| उद्विजेत् ५-२०           | 4; 4-8, 7; 6-8, 33, 34,  | 3-37; $8-3$ , $8$ ; $8-78$ , | १८, १८, २१, २२; ८—४, ५,   |
| उन्मिषन् ५-९             |                          | ३९, ४२; १०—१४; ११—३,         | ६, ७, १०, १८, १९, २३, २८; |
| उपजायते २—६२, ६५;        |                          | ३५; १२—११; १३—१, ६,          | ९—१२, १६, १७, १९, २३,     |
| १४—११                    | ११—१, ५, ९, १५, ३२, ३५,  | ११, १८; १५—२०; १६—२१;        | २४, ३०, ३४; १०—१, ४, ५,   |
| उपजायन्ते १४–२           |                          | १७—१६, २६; १८—६३,            | ११, १३, १५, २०, ३२, ३३,   |
| उपजुह्नति ४—२५           | १, २; १३—१; १४—१, २१,    | ७२, ७५                       | ३८, ४१, ४१; ११—८, २२,     |

१-८

3-22

*3*—১*9* 

₹<del>-</del>₹₹.

४-१३;

१-४५:

4-28

?~४९:

28-28

२—५१

8-83

8-37

₹—₹,

२७: १८—१४, १८,

१४-१९; १८-१६

२-१७; ३-२०; ९-२;

१२-११; १६-२४; १८-६०

३—५, ८, ८, ९, १५, १९, १९,

२४;४—९, १५, १५, १६, १६,

१८, २१, २३, ३३; ५—११;

 $\xi - \xi$ ,  $\xi$ ;  $\psi - \xi \xi$ ;  $\zeta - \xi$ ;

 $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi$ ;  $\xi = \xi + \xi$ ;  $\xi = \xi$ ;

4, 6, 9, 80, 84, 86, 89,

२३, २४, २५, ४४, ४७, ४८

१९, २६, २७, २८

कर्मसङ्गिनाम्

कर्मसङ्गिष्

कर्मसङ्गेन

कर्मसंग्रह:

कर्मसंज्ञित:

कर्मस

कर्माणि

३—२७,

 $2 - \xi$ ,  $2 \xi$ ,  $3 \xi$ 

कर्मानुबन्धीनि

कर्मेन्द्रियाणि

कर्मेन्द्रियै:

कर्शयन्तः

कलयताम्

कलेवरम

कल्पक्षये

कल्पते

कर्षति

कर्मिभ्य:

कर्मसंन्यासात्

कर्मसमुद्भव:

3-7€

१४—१५

१४—७

३-१४

**₹**—5

4-7

२-५0:

₹-86:

१५-२

 $\xi - \xi \xi$ 

 $3-\varepsilon$ 

ల—ફ

३—७१

१५-७

१०-३०

८—५, ६

**२**—१५;

१४—२६; १८—५३

*७—१* 

*γ*−*ξγ*,

६-४, १७: ९-९

३०;

४१; ५-१०, १४; ५-९;

 $27 - \xi$ , 20; 23 - 25;

**१८—१८** 

काङ्क्षन्तः

काङ्क्षितम्

कामकामाः

कामकामी

कामकारतः

कामकारेण

कामधुक्

कामक्रोधपरायणाः

कामक्रोधोद्भवम्

कामभोगार्थम्

कामरागबलान्विताः

कामरागविवर्जितम्

कामसंकल्पवर्जिताः

कामभोगेषु

कामरूपम्

कामरूपेण

कामहैतुकम्

कामम्

काम:

कामात्मान:

कामक्रोधवियुक्तानाम् ५-२६

काङक्षे

१८-५४

8-83

१-३३

**?**—37

9-78

**२−७**०

१६-२३

4-82

१६-१२

4-23

१०-२८

१६-१२

१६-१६

१७—५

७—११

\$~¥3

3-39

8-88

१६—८

१६-१०,

२-६२:

₹*8*—7

१८; १८-५३

३—३७;७—११;१६—२१

एषा

एषाम्

एष्यति

एष्यसि

ऐकान्तिकस्य

ऐरावतम्

ओजसा

ओषधी:

ओंकार:

औषधम्

कच्चित्

कतरत्

कथय

ओम

कर्णः

कर्ता

कर्तव्यम

कर्तव्यानि

कर्तारम्

कर्तम

कर्तृत्वम्

कर्मचोदना

कर्मजम

कर्मजा

कर्मण:

कर्मजान्

कर्म

7-39.

8-85

:৩—১

የረ-६८

88-70

90-76

१५-१३

१५-१३

**८**—१३;

99-19

९-१६

ξ-3ζ;

9-09

१०—१८

२--६

१८-७२, ७२

१७-२३, २४

७२;७-१४

९-३४; १८-६५

ऐश्वरम् ९-५; ११-३, ८, ९

ओ.

औ.

क.

कट्वम्ललवणात्युष्ण-

तीक्ष्णरूक्षविदाहिन:

| ४९०                             | १० * श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम्— *  |                                     |                           |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| पदानि अ० श्लो०                  | पदानि अ० श्लो०                                | पदानि अ० श्लो०                      | पदानि अ० श्लो०            |  |  |
| कामात् २—६२                     | किल्बिषम् ४—२१; १८—४७                         | कृतान्ते १८—१३                      | कौशलम् २—५०               |  |  |
| कामान् २—५५, ७१;                | की.                                           | कृतेन ३—१८                          | क्र.                      |  |  |
| ६—२४;७—२२                       | कोर्तयन्तः ९—१४                               | कृत्वा २—३८; ४—२२;                  | क्रतुः ९—१६               |  |  |
| कामाः २—७०                      | कीर्तिम् ९—३३                                 | ५—२७, २७; ६—१२, २५;                 | क्रि.                     |  |  |
| कामेप्सुना १८—२४                | कोर्तिः १०—३४                                 | ११—३५; १८—८, ६८                     | क्रियते १७—१८,            |  |  |
| कामै: ७—२०                      | कु.                                           | कृत्स्नकर्मकृत् ४—८                 | १९; १८—९, २४              |  |  |
| कामोपभोगपरमाः १६—११             | कुतः २—२, ६६;                                 | कृत्स्नवत् १८—२२                    | क्रियन्ते १७—२५           |  |  |
| काम्यानाम् १८—२                 | <i>8</i> −3 <i>8</i> ; <i>88</i> −83          | कृत्स्नवित् ३—२९                    | क्रियमाणानि ३—२७;         |  |  |
| कायक्लेशभयात् १८—८              | कुन्तिभोजः १—५                                | कृत्स्नस्य ७—६                      | १३—२९                     |  |  |
| कायशिरोग्रीवम् ६—१३             | कुन्तीपुत्रः १—१६                             | कृत्स्नम् १-४०;                     | क्रियाभि: ११—४८           |  |  |
| कायम् ११-४४                     | कुरु २–४८; ३–८;                               | ७-२९; ९-८; १०-४२;                   | क्रियाविशेषबहुलाम् २—४३   |  |  |
| कायेन ५—११                      | ४—१५; १२—११; १८—६३                            | ११—७, १३; १३—३३, ३३                 | क्रू.                     |  |  |
| कारणम् ६—३, ३;                  | कुरुक्षेत्रे १—१                              | कृपणाः २—४९                         | क्रूरान् 🕻 १६—१९          |  |  |
| १३—२१                           | कुरुते ३—२१;४—३७,३७                           | कृपया १—२८; २—१                     | ्रे क्रो.                 |  |  |
| कारणानि १८—१३                   | कुरुनन्दन २-४१;                               | कृप: १—८                            | क्रोधम् १६—१८; १८—५३      |  |  |
| कारयन् ५—१३                     | <b>ξ</b> — <i>γ</i> ξ; <i>γ</i> γ— <i>γ</i> ξ | कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम् १८—४४         | क्रोधः २—६२;              |  |  |
| कार्पण्यदोषोप-                  | कुरुप्रवीर ११—४८                              | कृष्ण १—२८, ३२,                     | ३—३७; १६—४, २१            |  |  |
| हतस्वभावः २—७                   | कुरुवृद्धः १—१२                               | 88; 4-8; 8-38, 36, 38;              | क्रोधात् २—६३             |  |  |
| कार्यकरणकर्तृत्वे १३—२०         | कुरुश्रेष्ठ १०—१९                             | ११—४१;१७—१                          | क्ले.                     |  |  |
| कार्यते ३—५                     | कुरुष्व ९—२७                                  | कृष्णम् ११—३५                       | क्लेदयन्ति २—२३           |  |  |
| कार्यम् ३—१७,                   | कुरुसत्तम ४-३१                                | कृष्णः ८—२५; १८—७८                  | क्लेश: १२—५               |  |  |
| १९; ६—१; १८—५, ९, ३१            | कुरून् १–२५                                   | कृष्णात् १८—७५                      | क्लै.                     |  |  |
| कार्याकार्यव्यवस्थितौ १६—२४     | कुर्यात् ३—२५                                 | के.                                 | क्लैब्यम् २—३             |  |  |
| कार्याकार्ये १८—३०              | कुर्याम् ३—२४                                 | के १२—१                             | <b>g</b> .                |  |  |
| कार्ये १८—२२                    | कुर्वन् ४—२१;                                 | केचित् ११—२१, २७;                   | क्विचित् १८—१२            |  |  |
| कालम् ८—२३                      | 4-6, 83; 82-80; 82, 86                        | ?3—?X                               | <b>क्ष.</b>               |  |  |
| कालः १०—३०,                     | कुर्वन्ति ३—२५; ५—११                          | केन ३—३६                            | क्षणम् ३—५                |  |  |
| ३३; ११—३२                       | कुर्वाण: १८—५६                                | केनचित् १२—१९                       | क्षत्रकर्म १८—४३          |  |  |
| कालानलसन्निभानि ११—२५           | कुलक्षयकृतम् १—३८, ३९                         | केवलम् ४—२१; १८—१६                  | क्षित्रियस्य २—३१         |  |  |
| काले ८—२३; १७—२०                | कुलक्षये १—४०                                 | केवलै: ५—११                         | क्षित्रियाः २—३२          |  |  |
| , , , ,                         | कुलघ्नानाम् १—४२, ४३                          | केशव १—३१;                          |                           |  |  |
| कालेषु ८—७, २७                  | कुलधर्माः १—४०, ४३                            | २—५४; ३—१;                          | ₹₹₹                       |  |  |
| काशिराजः १—५                    | कुलस्य १—४२                                   | १—५७, २— <i>५,</i><br>१०—१४         | २०, २५—२<br>  क्षमी १२—१३ |  |  |
| काश्यः १—१७                     | कुलस्त्रिय: १—४१                              | केशवस्य ११—३५                       | क्षियम् १८—२५             |  |  |
|                                 |                                               | कशवस्य १८—३५<br>केशवार्जुनयोः १८—७६ | `                         |  |  |
| काम् ६—३७<br><b>कि.</b>         | 9 \                                           | ` ` `                               | क्षयाय १६—९               |  |  |
|                                 | कुले ६—४२                                     |                                     | क्षरम् १५–१८              |  |  |
| किम्     १-१, ३२,               | कुशले १८—१०                                   | केषु १०—१७, १७                      | क्षर: ८—४; १५—१६, १६      |  |  |
| ३२, ३५; २—३६, ५४, ५४,           | कुसुमाकरः १०—३५                               | <b>कै.</b>                          | क्षा.                     |  |  |
| ५४; ३—१, ३३; ४—१६, १६;          | <b>कृ</b> .                                   | कै: १—२२; १४—२१                     | क्षान्तिः १३—७; १८—४२     |  |  |
| ∠-₹, ₹, ₹, ₹, ₹; ₹—₹ <b>₹</b> ; | कूटस्थम् १२—३                                 | का.                                 | क्षामये ११—४२             |  |  |
| <b>१०</b> ─४२; <b>१६</b> ─८     | कूटस्थः ६—८; १५—१६                            | कौन्तेय २—१४, ३७, ६०;               | क्षि.                     |  |  |
| किमाचार: १४—२१                  | कूर्मः २—५८                                   | ३—९, ३९; ५—२२; ६—३५;                |                           |  |  |
| किञ्चन ३—२२                     | कृ.<br>                                       | ७—८; ८—६, १६; ९—७,                  | क्षिप्रम् ४—१२; ९—३१      |  |  |
| किञ्चित् ४—२०;                  | कृतकृत्यः १५—२०                               | १०, २३, २७, ३१; १३—१,               | क्षी.                     |  |  |
| ५—८; ६—२५; ७—७;                 | _                                             | ३१; १४—४, ७; १६—२०,                 | क्षीणकल्मषाः ५—२५         |  |  |
| १३—२६                           | कृतम् ४—१५, १५;                               | २२; १८—४८, ५०, ६०                   | क्षीणे ९—२१               |  |  |
| किरीटी ११—३५                    | १७—२८; १८—२३                                  | कौन्तेयः १—२७                       | ક્ષુ.                     |  |  |
| किरीटिनम् ११—१७, ४६             | कृताञ्जलिः ११—१४, ३५                          | कौमारम् २—१३                        | क्षुद्रम् २—३             |  |  |

गन्ध:

गम:

गम्यते

गन्धान्

**७**—९

१५-८

₹-3

4-4

गुह्यतरम्

गृह्यात्

गृह्यानाम्

१८-६३

१८-६३

१०-३८

गृह्यम् ११-१; १८-६८, ७५

२१, २२, २९, ३०, ३०, ३५,

४३, ४६; ७—४, ९, ९, ९, ११,

१२, १२, १६, १७, २२, २६,

२६, २९, ३०, ३०; ८—१, २,

११-८; १५-९

**ξ**—33

६-२६, ३४

११-४६

चञ्चलत्वात्

चञ्चलम्

चतुर्भुजेन

| 865                              | ४९२ * श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम् — * |                             |                        |                                     |                                      |                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| पदानि अ० श्ल                     | ो० पदानि                                       | अ० श्लो०                    | पदानि अ०               | श्लो०                               | पदानि अ०                             | <b>श्लो</b> ०                 |
| चतुर्विधम् १५—                   | १४ छन्दोभि:                                    | 8—8                         | जयेयु:                 | २—६                                 | ज्ञातुम्                             | ११—५४                         |
| चतुर्विधाः ७—                    | १६ छलयताम                                      |                             | जरा                    |                                     | ज्ञातेन                              | १०—४२                         |
| चत्वारः १०-                      | <b>−</b> ξ                                     | छि.                         | जरामरणमोक्षाय          | म ७—२९                              | ज्ञात्वा                             | ४—१५, १६,                     |
| चन्द्रमसि १५-                    |                                                | ४—४२; १५ <i>─</i> ३         | जहाति                  | <b>२—५</b> ०                        | ३२, ३५; ५-                           | −२९; ७ <b>−</b> २;            |
| चमूम् १-                         | –३ छिन्दन्ति                                   | २—२३                        | जहि ३—                 | ·४३; ११—३४                          | ९—१, १                               | (३; १३—१२;                    |
| चरताम् २-                        | ६७ छिन्नद्वैधाः                                | <b>५—२५</b>                 | 3                      | त्त.                                | १४—१; १६—                            | २४; १८—५५                     |
| चरति २-७१; ३-                    |                                                |                             | जागर्ति                | २—६९                                | ज्ञानगम्यम्                          | १३—१७                         |
| चरन् २-                          | ६४ छिन्नाभ्रम्                                 |                             | जाग्रत:                | $\varepsilon$ $\varepsilon$         | ज्ञानचक्षुष:                         | १५—१०                         |
| चरन्ति ८-                        | ११                                             | छे.                         | जाग्रति                | २—६९                                | ज्ञानचक्षुषा                         | १३—३४                         |
| चरम् १३-                         | १५ छेत्ता                                      | <i>⊊</i> − <i>३</i> ९       | जातस्य                 | २—२७                                | ज्ञानतपसा                            | ४—१०                          |
| चराचरस्य ११-                     | ४३ छेत्तुम्                                    | <i>⊊</i> − <i>३</i> ९       | जाता:                  | १०—६                                | ज्ञानदीपिते                          | ४—२७                          |
| चराचरम् १०-                      | ३९                                             | ज.                          | जातिधर्माः             | १—४३                                | ज्ञानदीपेन                           | १०—११                         |
| चलति ६—                          | २१ जगतः                                        | ७ <b>−</b> ६;               | जातु २—१               | २; ३—५, २३                          | ज्ञाननिर्धूतकल्मष                    | T: ५—१७                       |
| चलम् ६-३५; १७-                   | १८ ८—ः                                         | २६; ९—१७; १६—९              | जानन्                  | ८—२७                                | ज्ञानप्लवेन                          | <i>γ</i> — <i>३</i> ξ         |
| चिलतमानसः ६-                     | ३७ जगत्                                        | ७—५, १३; ९—४,               | जानाति                 | १५—१९                               | ज्ञानयज्ञ:                           | <b>४—</b> ३३                  |
| चा.                              | १०; १०-                                        | <b>–४२; ११–७, १३</b> ,      | जाने                   | ११—२५                               | ज्ञानयज्ञेन ९—१                      | ५; १८—७०                      |
| चातुर्वर्ण्यम् ४-                |                                                | १५—१२; १६—८                 | जायते                  | १—२९, ४१;                           | ज्ञानयोगव्यवस्थि                     |                               |
| चान्द्रमसम् ८-                   | २५ जगत्पते                                     | १०—१५                       | ₹—२०                   | ; १४—१५, १५                         | ज्ञानयोगेन                           | ₹—                            |
| चापम् १-                         |                                                | न ११—२, ३७, ४५              | 1 .                    | १४—१२, १३                           | ज्ञानवताम्                           | १०—३८                         |
| े चि.                            |                                                | वृत्तिस्थाः १४—१८           | जाह्नवी                | १०—३१                               | `                                    | -३३; ७—१९                     |
| चिकीर्षुः ३—                     | -                                              | -                           |                        | ज.                                  | ज्ञानविज्ञानतृप्तात्म                |                               |
| चित्तम् ६—                       |                                                | ₹— <b>?</b> €               | जिगीषताम्              | १०—३८                               | ज्ञानविज्ञाननाशन                     |                               |
| २०; १२-                          | . `~                                           |                             | जिघ्रन्                | 4—८                                 | ज्ञानसङ्गेन                          | •                             |
| चित्ररथः १०-                     |                                                | ₹— <b>?</b> ₹               | जिजीविषाम:             | ₹—६                                 | ज्ञानसंछिन्नसंशयः                    |                               |
| चिन्तयन्तः ९-                    |                                                |                             |                        | –४४; ७ <del>–</del> १६              | ज्ञानस्य                             | १८—५०                         |
| चिन्तयेत् ६—                     |                                                |                             | जितसङ्गदोषाः           |                                     | ज्ञानम्                              |                               |
| चिन्ताम् १६—                     | . `                                            |                             | 1 - '                  | ५—१९; ६—६                           | ,                                    |                               |
| चिन्त्यः १०-                     |                                                | ; १०—१८; <sup>°</sup> ११—५१ | जितात्मन:              |                                     | ७-२; ९-१;                            |                               |
| -<br>चिरात् १२-                  |                                                | ७—१६;                       | जितात्मा               | १८—४९                               |                                      |                               |
|                                  |                                                | —१७, २४; ९—२२;              |                        | -३७; ११—३३                          | १७, १८; १४—                          |                               |
| चू.                              | `                                              | १६—७; १७—४, ५               | I                      | 4—6                                 |                                      |                               |
| चूर्णितैः ११-                    | २७ जन्तवः                                      | 4-84                        |                        | <b>गी</b> .                         | २०, २१, २१, ४                        |                               |
| ूँ चे.                           | जन्म                                           | २— <i>२७;</i> ४—४, ४,       | जीर्णानि               | ···<br>२—२२, २२                     | ज्ञानाग्निदंग्धकर्मा                 |                               |
|                                  | _u                                             | ९, ९; ६—४२;                 | जीवति                  | ३—१६                                | ज्ञानाग्निः                          | ४—३७                          |
| चेत् २-३३; ३-१,                  | ·                                              | "<br>'૮—१५, १६              | जीवनम्                 | \ <u>`</u> \ <u>'</u> \             | ज्ञानात्<br>ज्ञानात्                 | १२—१२                         |
| ४—३६; ९—३०; १८—                  |                                                | फलप्रदाम् २—४३              | जीवभूतः                | १५—७                                | ज्ञानानाम्                           | १४—१                          |
| चेतना १०—२२; १३-                 |                                                | `                           | जीवभूताम्<br>जीवभूताम् | <u>'%-</u> 4                        | ्रानावस्थितचेतस्                     |                               |
|                                  | -८; जन्मिन                                     | १६—२०,२०                    | जीवलोके                | १५—७                                | ज्ञानासिना<br>ज्ञानासिना             | <i>&amp;</i> — <i>&amp;</i> ? |
| १८—५७,                           | · ·                                            | विनिर्मुक्ताः २—५१          | जीवितेन                | ₹— <b>३</b> ₹                       | ज्ञानिन:                             | ३—३९;                         |
| चेष्टते ३-                       |                                                | जरादुःखैः १४—२०             |                        | <b>नु.</b>                          |                                      | –३४; ७—१७                     |
| चेष्टाः १८—                      |                                                | जराव्याधि-                  | <br>  जुहोषि           | <b>९</b> —२७                        | ज्ञानिभ्य:                           | ξ— <b>Χ</b> ξ                 |
| चै.                              |                                                | नुदर्शनम् १३—८              | । जुहात<br>  जुह्नति   | <i>γ</i> — २ <i>६</i> ,             |                                      | १६, १७,१८                     |
| चैलाजिनकुशोत्तरम् ६—             | l                                              | 1341111 14 S<br>8—4         |                        | इ, २७, २९, ३०                       | ज्ञाने                               | √4, √6, √8<br>8—33            |
| च्य.                             | जपयज्ञ:                                        | ०—५<br>१०—२५                |                        | र, २०, २ <i>५,</i> २०<br><b>ने.</b> | २॥ <sup>२</sup> ।<br>  ज्ञानेन ४—३   |                               |
| च्यवन्ति ९-                      |                                                |                             |                        | <b>,,</b><br>११—३४                  | ्र <sub>भाग</sub> ा ४—.<br>ज्ञास्यसि | ,८; ५— <i>६</i> ६<br>७—१      |
| च्यवान्त <u>५</u> —<br><b>छ.</b> | २४   जयप्रथम्<br>  जयः                         | १०—३६<br>१०—३६              | जतास<br>  जोषयेत्      | <i>२</i> २— <i>३</i> ०<br>३—२६      | । ज्ञास्यास<br><b>ज्ञे</b>           |                               |
|                                  |                                                |                             | `                      |                                     |                                      |                               |
| `                                | _                                              | ₹—ş                         |                        | <b>∏.</b>                           | ज्ञेयम्                              | <b>γ</b> — <b>3ς</b> ;        |
| छन्दांसि १५-                     | - ८   जयम                                      | २—६                         | ज्ञातव्यम्             | ७—२                                 | ا <sup>۲۶</sup>                      | १२, १६, १७,                   |

दर्शनकाङ्क्षिण:  $7-\xi 7$ ; 4-22; ११—५२ दुरासदम् त्रैविद्या दर्शय दुर्गतिम् 9-70 ११-४, ४५ **ξ**—४0 दर्शयामास ११—९, ५० दुर्निग्रहम् त्व. **ξ**—34 दर्शितम् दुर्निरीक्ष्यम् ३-१२; त्वक् १-३० 68-80 ११-१७ 4-89: 6-20, 20 त्वत्तः दश दुर्बद्धेः १—२३ ११-२ १३—५ तो. त्वत्प्रसादात् दशनान्तरेषु दुर्मति: १८-७३ ११—२७ १८-१६ ९—२६ त्वत्सम: *ξ*8—*γξ* दहति 7-73 दुर्मेधाः १८—३५ तौ. ११—२५, २७ त्वदन्य: **ξ**—**3**9 दंष्ट्राकरालानि दुर्योधन: **१**−२ त्वदन्येन ?-१९: 3-38 ११—४७, ४८ दा. दुर्लभतरम् **ξ**—γ₹ त्य. त्वया **ξ**−33: दाक्ष्यम् **&**8/-8 दुष्कृताम् **%—%** 

७—१२;९*—*४,९,२९;१६*—*७ तै: तोयम् तौ

त्यक्तजीविताः दुष्कृतिन: १-९ ११-१, २०, ३८; १८-७२ दातव्यम् १७—२० ७-१५ त्यक्तसर्वपरिग्रह: त्विय दानक्रिया: 8-78 ₹--१७—२५ दुष्टास् १-४१

१८-११ त्वरमाणाः ११-२७ दानवा: ४१—०१ दुष्पूरम् १६-१० त्यक्तम् त्यक्त्वा १-३३; २-३, ४८, त्वम् २—११, १२, २६, २७, दानम् दुष्पूरेण ₹8—£ १०-५:

48;8-9, 20;4-80, 88, ३०, ३३, ३५; ३—८, ४१; १६-१; १७-७, २०, दुष्प्राप:

**ξ**—**3**ξ १२; ६—२४; १८—६, ९, ५१ ४*─*४, ५, १५; १०*─*१५, १६, २०, २१, २२; १८—५, ४३ दु:खतरम्

₹—5 त्यजति ४१; ११—३, ४, १८, १८, १८, दाने दु:खयोनय: १७—२७ 4-22 **∠**—₹

दानेन दुःखशोकामयप्रदाः त्यजन् **٤**9一১ १८, ३३, ३४, ३७, ३८, ३८, ११—५३ 2-03

३९, ४०, ४३, ४९; १८—५८ त्यजेत्  $\xi = -\xi$ ; दानेषु **८**—२८ दु:खसंयोगवियोगम्

ξ-73

दानै: दु:खहा १८-८, ४८ त्वा. **28**—88 -१७

त्यागफलम् दास्यन्ते **%** २─२: ₹<del>-</del>7 दु:खम्  $4-\xi$ ;  $\xi-32$ ;

दास्यामि

१६—१५

90-8; 99-4; 93-6;

११-२१, २२, ३२; १८-६६

१८—१

त्यागस्य

| * अकारादिवर्णानुक्रमः * ४९ <sup>६</sup> |                             |                        |                              |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| पदानि अ० श्लो०                          | पदानि अ० श्लो०              | पदानि अ० श्लो०         | पदानि अ० श्लो०               |  |
| १४—१६; १८—८                             | देहम् ४-९;                  | इन्हैः १५—५            | धार्तराष्ट्रस्य १—२३         |  |
| दु:खान्तम् १८—३६                        | ८—१३; १५—१४                 | द्वा.                  | धार्तराष्ट्राणाम् १—१९       |  |
| दु:खालयम् ८—१५                          | देहान्तरप्राप्तिः २१३       | द्वारम् १६—२१          | धार्तराष्ट्रान् १—२०, ३६, ३७ |  |
| दु:खेन ६—२२                             | देहाः २—१८                  | द्धि.                  | धार्तराष्ट्राः १—४६; २—६     |  |
| दु:खेषु २—५६                            | देहिनम् ३-४०; १४-५, ७       | द्विजोत्तम १—७         | धार्यते 👤 ७—५                |  |
| दू.                                     | देहिनाम् १७-२               | द्विविधा ३—३           | धी.                          |  |
| दूरस्थम् १३-१५                          | देहिन: २-१३, ५९             | द्विषतः १६—१९          | धीमता १—३                    |  |
| दूरेण २—४९                              | देही २-२२, ३०;              | द्वे.                  | धीमताम् ६-४२                 |  |
| दॄ.                                     | ५—१३; १४—२०                 | द्वेषः १३—६            | धीरम् २-१५                   |  |
| दृढनिश्चय: १२—१४                        | देहे २-१३,                  | द्वेष्टि २—५७; ५—३;    | धीरः २—१३; १४—२४             |  |
| दृढव्रताः ७—२८; ९—१४                    | ३०; ८—२, ४; ११—७,           | १२—१७; १४—२२; १८—१०    | धू.                          |  |
| दृढम् ६—३४; १८—६४                       | १५; १३—२ू२, ३२; १४—५        | द्वेष्यः , ९—२९        | धूमः ८—२५                    |  |
| दृढेन १५-३                              | <b>्र</b> दै.               | ु द्वौ.                | धूमेन ३—३८; १८—४८            |  |
| दृष्टपूर्वम् ११—४७                      | दैत्यानाम् १०—३०            | द्वौ १५—१६; १६—६       | ધૃ.                          |  |
| दृष्टवान् ११—५२, ५३                     | दैवम् ४—२५; १८—१४           | ઘ.                     | धृतराष्ट्रस्य ११—२६          |  |
| दृष्टः २—१६                             | दैवः १६—६, ६                | धनमानमदान्विताः १६—१७  | धृतराष्ट्रः १–१              |  |
| दृष्टिम् १६—९                           | दैवी ७-१४; १६-५             | धनम् १६—१३             | धृतिगृहीतया ६—२५             |  |
| दृष्ट्वा १—२,                           | दैवीम् ९-१३; १६-३,५         | धनञ्जय २—४८, ४९;       | धृतिम् ११—२४                 |  |
| २०, २८; २—५९; ११—२०,                    | दो.                         | ४—४१; ७—७; ९—९;        | धृति: १०—३४;                 |  |
| २३, २४, २५, ४५, ४९, ५१                  | दोषवत् १८—३                 | १२—९; १८—२९, ७२        | १३—६; १६—३;                  |  |
| दं.                                     | दोषम् १—३८, ३९              | धनञ्जयः १—१५;          | १८—३३, ३४, ३५, ४३            |  |
| देव ११-१५, ४४, ४५                       | दोषेण १८—४८                 | १०—३७; ११—१४           | धृते: १८—२९                  |  |
| देवताः ४—१२                             | दोषै: १—४३                  | धनानि १—३३             | धृत्या १८—३३, ३४, ५१         |  |
| देवदत्तम् १-१५                          | द्या.                       | धनुर्धरः १८—७८         | धृत्युत्साहसमन्वितः १८—२६    |  |
| देवदेव १०-१५                            | द्यावापृथिव्योः ११—२०       | धनुः १—२०              | धृष्टकेतुः १—५               |  |
| देवदेवस्य ११—१३                         | द्यू.                       | धर्मकामार्थान् १८—३४   | धृष्टद्युम्नः ् १—१७         |  |
| देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् १७—१४         | द्यूतम् १०—३६               | धर्मक्षेत्रे १-१       | ઘે.                          |  |
| देवभोगान् ९-२०                          | द्र.                        | धर्मसम्मूढचेताः २–७    | धेनूनाम् १०—२८               |  |
| देवयजः ७—२३                             | द्रक्ष्यसि ४—३५             | धर्मसंस्थापनार्थाय ४-८ | ध्या.                        |  |
| देवर्षिः १०—१३                          | द्रवन्ति ११—२८, ३६          | धर्मस्य २—४०;          |                              |  |
|                                         | द्रव्यमयात् ४—३३            | ४—७; ९—३; १४—२७        | ध्यानम् १२—१२                |  |
| देवलः १०—१३                             | द्रव्ययज्ञाः ४—२८           | धर्मम् १८—३१, ३२       | ध्यानात् १२–१२               |  |
| देववर ११—३१                             | द्रष्टा १४—१९               | धर्मात्मा ९—३१         | ध्यानेन १३—२४                |  |
| देवव्रताः ९—२५                          | द्रष्टुम् ११—३,             | धर्माविरुद्धः ७ —११    | ध्यायतः २—६२                 |  |
| देवम् ११—११, १४                         | ४, ७, ८, ४६, ४८, ५३, ५४     | धर्मे १-४०             | ध्यायन्तः १२—६               |  |
| देवानाम् १०—२, २२                       | <b></b> द्रु.               | धर्म्यम् २—३३;         | धु.                          |  |
| देवान् ३—११; ७—२३;                      | द्रुपदपुत्रेण १—३           | ९—२; १८—७०             | ध्रुवम् २—२७; १२—३           |  |
| <i>९</i> —२५; ११—१५; १७—४               | द्रुपदः १—४, १८             | धर्म्यात् २–३१         | ध्रुवः २—२७                  |  |
| देवाः ३—११, १२;                         | ्रो.                        | धर्म्यामृतम् १२—२०     | ध्रुवा १८—७८                 |  |
| १०—१४; ११—५२                            | द्रोणम् २—४; ११—३४          | धा.                    | न.                           |  |
| देवेश ११— २५, ३७, ४५                    | द्रोणः ११—२६                | धाता ९—१७;             | न १—३०, ३१,                  |  |
| देवेषु १८—४०                            | ्र द्रौ.                    | १०—३३                  | ३२, ३२, ३५, ३७, ३८, ३९;      |  |
| देशे ६-११; १७-२०                        | द्रौपदेयाः १—६, २८          | धातारम् ८—९            | २—३, ६, ६, ८, ९, ११, १२,     |  |
| देहभृता १८—११                           | ्र द्व.                     | धाम ८—२१;              | १२, १२, १२, १२, १२, १३,      |  |
| देहभृताम् ८-४                           | द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः ७-२८ | १०-१२; ११-३८; १५-६     |                              |  |
| देहभृत् १४-१४                           | द्वन्द्वमोहेन ७—२७          | धारयते १८—३३, ३४       |                              |  |
| देहवद्धिः १२—५                          | द्वन्द्वः १०—३३             | धारयन् ५-९; ६-१३       |                              |  |
| देहसमुद्भवान् १४२०                      | द्वन्द्वातीतः ४—२२          | धारयामि १५—१३          | २९, ३०, ३१, ३१, ३३, ३८,      |  |

२३, २८, ३१, ३१, ३२, ३२; १४—२, २, १९, २२, २२, २३, २३; १५—३, ३, ३, ३, ४, ६, ६, ६, ६, १०, ११;१६—३, ७, ७, ७, ७, २३, २३, २३; १७—२८; १८—३, ५, ७, ८, १०, ११, ११, १२, १६, १७, १७, १७, १७, ३५, ४०, ४७, ४८, ५४, ५४, ५८, ५९, ६०, ६७, ६७, ६७, ६७, ६९, ६९ नकुल:

निराशी: नीति: नम:

निग्रहम् १०-३८; १८-७८ ११-३१, ३५, **ξ**—**3** 3−30;

निग्रह: 3-33 ४—२१; ६—१०

३९, ३९, ३९, ३९, ४०, ४०

88-5

७८-१७

नरकस्य

नरकाय

१६—२१

१—४२

नित्ययुक्तस्य

नित्ययुक्तः

निराश्रय: *११—३७* २—२६ 8<del>-</del>20

नमेरन् नित्यजातम् न्

१-३५; २-३६

निरीक्षे

निरुद्धम

१—२२

६—२०

नृलोके

नृषु

११-४८

**5**—0

नयेत् निराहारस्य २—५९ ξ-7ξ नित्यतुप्त: 8—30 नृ. १५-७

₹—२७,

१०-२८

**२**—५५

3-X8

१८-३१

११-3१

**२**—११

२—६७

88—88

२—६३;

8-80

**ξ**—**3**∘

88-88

**γ**—3**γ** 

१-१२

₹*8*—7

**?**Ε—?

१८—६५

88-88

१४—२७

**3**—8

११-३०

*७-४; ९-*१०;

२९, ३३; ९—८

७-२०; १३-२९

3-80;88-38

३-१०, २४; १०-६

२-५७, ५८, ६१, ६८

११-१४, ३५, ४४

६-३०;९-३१

१३-२०; १८-५९

७—५; ९—७, ८, १२, १३;

११-५१; १३-१९, २३

प्रदुष्यन्ति

प्रद्विषन्तः

प्रनष्ट:

प्रपद्यते

प्रपद्ये

प्रपद्यन्ते

प्रपन्नम्

प्रपश्य

प्रपश्यद्धिः

प्रपश्यामि

प्रपितामह:

प्रभवति

प्रभवन्ति

प्रभवम्

प्रभव:

प्रभविष्णु

प्रभाषेत

प्रमाणम्

प्रमाथीनि

प्रमादमोहौ

प्रमाथि

प्रमाद:

प्रमादे

प्रमुखे

प्रमुच्यते

प्रयच्छति

प्रयतात्

प्रयतात्मन:

प्रयाणकाले

प्रमादात्

प्रमादालस्यनिद्राभिः

प्रभा

प्रभु:

प्रभो

प्रकृतिस्थानि

प्रकृतिम्

प्रकृति:

प्रकृते:

प्रकृत्या

प्रजन:

प्रजहि

प्रजहाति

प्रजानाति

प्रजानामि

प्रजापति:

प्रज्ञावादान्

प्रज्ञाः

प्रज्ञा

प्रज्ञाम्

प्रणम्य

प्रणयेन

प्रणव:

प्रणश्यति

प्रणश्यन्ति

प्रणश्यामि

प्रणिधाय

प्रणिपातेन

प्रतापवान्

प्रतिजानीहि

प्रतिजाने

प्रतिपद्यते

प्रतिष्ठा

प्रतियोत्स्यामि

प्रतपन्ति

प्रति

११-२१

१५-१३

९-२६

**?—**8?

२-६२

**२**—४

88—83

9-70

४-१०

१७-१०

8-84

११-33

 $\xi - \chi \chi$ 

१०-६

२-७

९-१५;

88-28

१८-२१

१०-५

१-१८

१-१९

११-४०

१-१५

१-२६

8-38

 $\xi Y - \beta$ 

७*−*९; १८*−*४०

७ - ८; १८ - २५

पौ.

४-१५, १५

१-१८, १८;

१८—२१, २९

३-१९, ३६

पुष्कलाभि:

पुष्णामि

पुष्पम्

पुंस:

पूजार्ही

पूतपापा:

पूज्य:

पूता:

पूति

पूरुष:

पूर्वम्

पूर्वे

पूर्वै:

पुच्छामि

पृथक्त्वेन

पृथग्विधम्

पृथग्विधान्

पृथग्विधा:

पृथिवीपते

पृथिवीम्

पृथिव्याम्

पृष्ठत:

पौण्ड्रम्

पौत्रान्

पौत्रा:

पौरुषम

पौर्वदेहिकम्

पृथक्

पूर्वतरम्

पूर्वाभ्यासेन

पुष्पिताम्

पू.

पृ.

4-8; १३-8; १८-१, १४

–२६

**۷**-۹۷

**८—**११

१०-३२

३-१६

88-83

१८—४१

**8**—**23** 

११-3२

११-३१;

१४-१२;

१-२०

११-३२

१४-१४

११-२३

१७--२६

६-२७

६-१४

१६-१६

85-38

१८-५४

३-१०

११-

२-६०; ११-४१

२-६५

**ξ**—७

११-२०, ४५

११--28

१५-४; १८-४६

2-60,60

 $\forall -\xi \xi; \xi -\xi;$ 

२-४२; ५-४

५-१४; १०-८

प्रवर्तन्ते १६-१०; १७-२४

१४—२२; १६—७; १८—३०

१३-१२; १४-१

प्रलीयन्ते

प्रवक्ष्यामि

प्रवक्ष्ये

प्रवदताम्

प्रवदन्ति

प्रवर्तते

प्रवर्तितम्

प्रविभक्तम्

प्रविभक्तानि

प्रविलीयते

प्रविशन्ति

प्रवृत्त:

प्रवृत्तिम्

प्रवृत्ति:

प्रवृत्ते

प्रवृद्ध:

प्रवृद्धे

प्रवेष्ट्रम्

प्रव्यथितम्

प्रव्यथिताः

प्रशान्तस्य

प्रशान्तात्मा

प्रसन्नचेतस:

प्रसन्नात्मा

प्रसन्नेन

प्रसभम

प्रसविष्यध्वम्

प्रसक्ताः

प्रसङ्गेन

प्रशस्ते

प्रव्यथितान्तरात्मा

प्रशान्तमनसम्

8-88

**γ**ξ-**γ**ζ

१८-७२

७—१९

१५-४

 $\forall -\xi \xi;$ ७—१४, १५, २०

**२**—७

28-89

25-35

८**−**१८; १६**−**९

९-१८; १०-८

4-28; 9-26, 28

११—४; १४—२१

3-77; 75-78

29-5

१०—२

**७**—ξ;

१३-१६

**5**—0

**२**—५४

**ξ**—3*8* 

₹−€0

१४-१७

१४-१३

११—४१

१४-८

१४—९

९—२६

९—२६

**E**—84

9-₹0;

4-3; १०-3

२—६

75-39

**२**—८

| <oo *="" *<="" th="" श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम्—=""></oo> |                           |                         |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| पदानि अ० श्लो०                                                      | पदानि अ० एलो०             | पदानि अ० एलो०           | पदानि अ० श्लो०              |  |
| ब्राह्मणस्य २—४६                                                    | भवन्तम् ११—३१             | भीतानि ११—३६            | १६—२; १८—२१, ५४             |  |
| ब्राह्मणाः ९—३३;१७—२३                                               | भवन्तः १—११               | भीताः ११—२१             | भूत्वा २—२०, ३५,            |  |
| ब्राह्मणे ५—१८                                                      | भवन्ति ३—१४;              | भीमकर्मा १—१५           | ४८; ३—३०; ८—१९, १९;         |  |
| ब्राह्मी २—७२                                                       | १०—५; १६—३                | भीमाभिरक्षितम् १—१०     | ११—५०; १५—१३, १४            |  |
| ब्रू.                                                               | भवः १०—४                  | भीमार्जुनसमाः १—४       | भूमि: ७—४                   |  |
| ब्रूहि २–७; ५–१                                                     | भवान् १—८;                | भीष्मद्रोणप्रमुखतः १—२५ | भूमौ २—८                    |  |
| भ.                                                                  | १०—१२; ११—३               | भीष्मम् १—११;           | भूयः २—२०; ६—४३;            |  |
| भक्तः ४—३; ७—२१;                                                    | भवाप्ययौ ११—२             | ₹─४; ११─३४              | ७-२;१०-१,१८;११-३५,          |  |
| 9-38                                                                | भवामि १२—७                | भीष्मः १—८; ११—२६       | ३९, ५०; १३—२३; १४—१;        |  |
| भक्ताः ९—३३; १२—१, २०                                               | भविता १८—६९               | भीष्माभिरक्षितम् १—१०   | १५—४;१८—६४                  |  |
| भक्तिमान् १२—१७, १९                                                 | भविष्यताम् १०—३४          | મું.                    | भू: २—४७                    |  |
| भक्तियोगेन १४—२६                                                    | भविष्यति १६—१३            | भुक्त्वा ९—२१           | મૃ.                         |  |
| भक्तिम् १८—६८                                                       | भविष्यन्ति ११—३२          | भुङ्के ३-१२; १३-२१      | भृगुः १०—२५                 |  |
| भक्तिः १३—१०                                                        | भविष्याणि ७—२६            | भुड्क्ष्व ११—३३         | મે.                         |  |
| भक्त्या ८—१०, २२;                                                   | भविष्यामः २—१२            | भुञ्जते ३—१३            | भेदम् १७—७; १८—२९           |  |
| ९—१४, २६, २९; ११—५४;                                                | भवेत् १—४६; ११—१२         | भुञ्जानम् १५—१०         | भेर्यः १—१३                 |  |
| १८—५५                                                               | भस्मसात् ४—३७, ३७         | भुञ्जीय २—५             | भै.                         |  |
| भक्त्युपहृतम् ९—२६                                                  | े भा.                     | भुवि १८—६९              | भैक्ष्यम् २—५               |  |
| भगवन् १०—१४, १७                                                     | भारत १—२४;                | મૂ.                     | મો.                         |  |
| भजताम् १०—१०                                                        | २—१०, १४, १८, २८, ३०;     | भूतगणान् 🔪 १७—४         | भोक्ता ९—२४; १३—२२          |  |
| भजति ६—३१; १५—१९                                                    | <b>३</b> —२५;४—७,४२;७—२७; | भूतग्रामम् ९—८; १७—६    | भोक्तारम् ५—२९              |  |
| भजते ६—४७; ९—३०                                                     | ११—६; १३—२, ३३; १४—       | भूतग्रामः ८—१९          | भोकुम् २—५                  |  |
| भजन्ति ९—१३, २९                                                     | ३, ८, ९, १०; १५—१९, २०;   | भूतपृथग्भावम् १३—३०     | भोकृत्वे १३—२०              |  |
| भजन्ते ७—१६, २८,                                                    | १६—३; १७—३; १८—६२         | भूतप्रकृतिमोक्षम् १३—३४ | भोक्ष्यसे २—३७              |  |
| ५०-८                                                                | भावना २—६६                | भूतभर्तृ १३-१६          | भोगान् २—५; ३—१२            |  |
| भजस्व ९—३३                                                          | भावयत ३—११                | भूतभावन १०—१५           | भोगाः १—३३; ५—२२            |  |
| भजामि ४—११                                                          | भावयन्तः ३—११             | भूतभावनः ९—५            | भोगी १६—१४                  |  |
| भयम् १०-४; १८-३५                                                    | भावयन्तु ३—११             | भूतभावोद्भवकरः ८—३      | भोगैश्वर्यगतिम् २—४३        |  |
| भयात् २—३५, ४०                                                      | भावसमन्विताः १०—८         | भूतभृत् ९—५             | भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् २—४४ |  |
| भयानकानि ११—२७                                                      | भावसंशुद्धिः १७—१६        | भूतमहेश्वरम् ९११        | भोगै: १—३२                  |  |
| भयाभये १८—३०                                                        | _                         | `                       | भोजनम् १७—१०                |  |
| भयावहः ३—३५                                                         | ८–६; ९–११; १८–२०          | भूतसर्गी १६—६           | પ્ર.                        |  |
| भयेन ११—४५                                                          | भावः २—१६; ८—४,           | भूतस्थः ९-५             | भ्रमति १—३०                 |  |
| भरतर्षभ ३—४;७—११,                                                   | २०; १८—१७                 | · · ·                   | भ्रा.                       |  |
| १६;८—२३;१३—२६;                                                      | भावाः ७—१२; १०—५          | o', '                   | भ्रातृन् १—२६               |  |
| १४—१२; १८—३६                                                        | भावेषु १०—१७              | भूतानि २—२८, ३०,        | भ्रामयन् १८—६१              |  |
| भरतश्रेष्ठ १७—१२                                                    | भावै: ७—१३                | 38, 69; 3-88, 33;       | ે મુ.                       |  |
| भरतसत्तम १८—४                                                       | भाषसे २—११                |                         | भ्रुवोः ५—२७; ८—१०          |  |
| भर्ता                                                               | भाषा २—५४                 |                         | <b>H.</b>                   |  |
| भव २—४५; ६—४६;                                                      | भासयते १५—६, १२           |                         | मकर: १०—३१                  |  |
| ८—२७; ९—३४; ११—३३,                                                  | भासः ११—१२, ३०            | 1                       | मिच्चित्तः ६-१४;            |  |
| ४६; १२—१०; १८—५७, ६५                                                | भास्वता १०—११             | , ,                     | १८—५७, ५८                   |  |
| भवतः ४—४; १४—१७                                                     | भाः ११—१२                 | १३—१५;१८—४६             | मिच्चित्ताः १०—९            |  |
| भवति १—४४; २—६३;                                                    | <br>મિ.                   | भृतिः १८—७८             | मिणिगणाः ७ — ७              |  |
| ₹ 88; 8 6, 82; € 7,                                                 | भिन्ना ৩—४                | भूतेज्याः ९—२५          | मतम् ३—३१, ३२;              |  |
| १७, ४२; ७—२३; ९—३१;                                                 | भी.                       | भूतेश १०—१५             | 9—१८; १३—२; १८— <i>६</i>    |  |
| १४—३, १०, २१; १७ <i>—</i> २, ३,                                     | भीतभीतः ११—३५             | भूतेषु ७—११;            | मत: ६—३२, ४६,               |  |
| 6; 82—83                                                            | भीतम् ११—५०               | ८—२०; १३—१६, २७;        |                             |  |
| -, \ \                                                              | 1 11 40                   | 1 5 15, 14 14, 10,      | 1 55, 11 10, 10 -1          |  |

मा.

7-3, 89,89,

मित्रे

मिथ्या

१२-१८

१८-५९

मिय

१०—६

3-30; 8-34;

६—३०, ३१; ७—१, ७, १२;

मा

२-१0;८-१0;१४-१८

मनव:

| <ul><li>* श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम् — *</li></ul>                    |                          |                            |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| पदानि अ० श्लो०                                                                  | पदानि अ० श्लो०           | पदानि अ० श्लो०             | पदानि अ० श्लो०           |  |
| मिथ्याचार: ३—६                                                                  | ३१;१०—१, २, १३, १८, १९;  | यजन्ते ४—१२; ९—२३;         | यत् १—४५; २—६, ७,        |  |
| मिश्रम् १८—१२                                                                   | ११—४, ५, ८, १८, ३१, ४५,  | १६—१७; १७—१, ४, ४          | ८, ६७; ३—२१, २१, २१;     |  |
| मु.                                                                             | ४५, ४७, ४९; १२—२, १४,    | यजुः ९-१७                  | ४—१६, ३५; ५—१, ५, २१;    |  |
| मुक्तसङ्गः ३-९; १८-२६                                                           | १५, १६, १७, १९, २०,      | यज्ञक्षपितकल्मषाः ४—३०     | ६—२१, ४२;७—२;८—११,       |  |
| मुक्तस्य ४-२३                                                                   | 23-3; $25-5;$ $25-5;$    | यज्ञतपसाम् ५-२९            | ११, ११, १७, २८; ९—१, २७, |  |
| मुक्तम् १८—४०                                                                   | १८—४, ६, १३, ३६, ५०, ६४, | यज्ञतपःक्रियाः १७—२५       | २७, २७, २७, २७; १०—१,    |  |
| मुक्तः ५—२८;                                                                    | ६४, ६५, ६९, ६९, ७०,७७    | यज्ञदानतप:कर्म १८—३, ५     | १४, ३९, ३९, ४१, ४१;      |  |
| १२—१५; १८—७१                                                                    | मेधाः १०—३४              | यज्ञदानतप:क्रिया: १७—२४    | ११—१, ७, ३७, ४१, ४२, ४७, |  |
| मुक्त्वा ८—५                                                                    | मेधावी १८—१०             | यज्ञभाविता: ३—१२           | ५२; १३—२, ३, ३, ११, १२,  |  |
| मुखम् १–२९                                                                      | मेरुः १०-२३              | यज्ञविद: ४—३०              | १२; १४—१; १५—६, ८, ८,    |  |
| मुखानि ११—२५                                                                    | मै.                      | यज्ञशिष्टामृतभुजः ४—३१     | १२, १२, १२; १७—१०, १२,   |  |
| मुखे ४—३२                                                                       | मैत्रः १२—२३             | यज्ञशिष्टाशिन: ३—१३        | १५, १८, १९, २०, २०, २२,  |  |
| मुख्यम् १०-२४                                                                   | मो.                      | यज्ञम् ५—२५, २५;           | २८; १८—८, ९, १५, २१, २२, |  |
| मुच्यन्ते ३-१३, ३१                                                              | मोक्षकाङ्क्षिभिः १७—२५   | १७—१२, १३                  | २३, २४, २५, ३७, ३८, ३९,  |  |
| मुनयः १४—१                                                                      | मोक्षपरायणः ५—२८         | यज्ञः ३—१४; ९—१६;          | ४०, ५९, ६०               |  |
| मुनि: २—५६;                                                                     | मोक्षयिष्यामि १८—६६      | १६—१; १७—७,                | यत्प्रभावः १३—३          |  |
| ५—६, २८; १०—२६                                                                  | मोक्षम् १८—३०            | ११; १८—५, ५                | यत्र ६—२०, २०, २१;       |  |
| मुनीनाम् १०—३७                                                                  | मोक्ष्यसे ४—१६;९—१, २८   | यज्ञात् ३—१४; ४—३३         | ८—२३; १८—३६, ७८, ७८      |  |
| मुनेः २-६९; ६-३                                                                 | मोघकर्माणः ९—१२          | यज्ञानाम् १०—२५            | यथा २—१३, २२;            |  |
| मुमुक्षुभि: ४—१५                                                                | मोघज्ञानाः ९—१२          | यज्ञाय ४—२३                | ३—२५, ३८, ३८; ४—११,      |  |
| मुहु: १८—७६, ७६                                                                 | मोघम् ३—१६               | यज्ञार्थात् ३—९            | ३७; ६—१९; ७—१; ९—६;      |  |
| मुह्यति २-१३; ८-२७                                                              | मोघाशाः ९—१२             | यज्ञाः े ४—३२; १७—२३       | ११—३, २८, २९, ५३; १२—    |  |
| मुह्यन्ति ५-१५                                                                  | मोदिष्ये १६—१५           | यज्ञे ३—१५; १७—२७          | २०; १३—३२, ३३; १८—४५,    |  |
| <b>ँ</b> मू.                                                                    | मोहकलिलम् २—५२           | यज्ञेन ४—२५                | ५०, ६३                   |  |
| मृढग्राहेण १७—१९                                                                | मोहजालसमावृताः १६—१६     | यज्ञेषु ८—२८               | यथाभागम् १-११            |  |
| मूढयोनिषु १४-१५                                                                 | मोहनम् १४—८;             | यज्ञैः ९२०                 | यथावत् १८—१९             |  |
| मूढः ७-२५                                                                       | १८—३९                    | यतचित्तस्य ६—१९            | यदा े २—५२, ५३, ५५,      |  |
| मृढाः ७-१५;                                                                     | मोहयसि ३२                | यतचित्तात्मा ४-२१; ६-१०    | ५८; ४—७, ७; ६—४, १८;     |  |
| ९—११; १६—२०                                                                     | मोहम् ४—३५; १४—२२        | यतचित्तेन्द्रियक्रियः ६—१२ | १३—३०; १४—११, १४, १९     |  |
| मूर्तयः १४—४                                                                    | मोहः ११-१;               | यतचेतसाम् ५२६              | यदि १—३८,                |  |
| मूर्धि ८—१२                                                                     | १४—१३; १८—७३             | यततः २—६०                  |                          |  |
| मूलानि १५-२                                                                     | मोहात् १६-१०;            | यतता ६—३६                  | ६—३२; ११—४, १२           |  |
| ू मृ.                                                                           | १८—७, २५, ६०             | यतताम् ७—३                 | यदृच्छया २—३२            |  |
| मृगाणाम् १०—३०                                                                  | मोहितम् ७—१३             | यतित ७-३                   | यदृच्छालाभसंतुष्टः ४-२२  |  |
| मृगेन्द्रः १०-३०                                                                | मोहिता: ४-१६             | यतते ६—४३                  | यद्वत् २—७०              |  |
| मृतस्य २—२७                                                                     | मोहिनीम् ९-१२            | यतवाक्कायमानसः १८—५२       | यद्विकारि १३—३           |  |
| मृतम् २—२६                                                                      | मौ.                      | यतन्तः ९—१४;               | यन्त्रारूढानि १८—६१      |  |
| मृत्युसंसारवर्त्मिन ९—३                                                         | मौनम् १०—३८; १७—१६       | १५—११, ११                  | यमः १०—३९; ११—३९         |  |
| मृत्युसंसारसागरात् १२—७                                                         | मौनी १२—१९               | यतन्ति ७—२९                | यया २—३९;                |  |
| मृत्युम् १३—२५                                                                  | ्रि. `` <b>प्रि</b> .    | यतमानः ६—४५                | ७—५; १८—३१, ३३, ३४, ३५   |  |
| मृत्युः २—२७;                                                                   | म्रियते २—२०             | यतयः ४—२८; ८—११            | यशः १०—५; ११—३३          |  |
| ? <u>`</u> ₹?; ₹0—38                                                            | य.                       | यत: ६—२६, २६;              | यष्टव्यम् १७—११          |  |
| भे.                                                                             | यक्षरक्षसाम् १०—२३       | १३—३; १५—४; १८—४६          | यस्मात् १२—१५; १५—१८     |  |
| मे १—२१, २९, ३०,                                                                | यक्षरक्षांसि १७—४        | यतात्मवान् १२—११           | यस्मिन् ६—२२; १५—४       |  |
|                                                                                 | यक्ष्ये १६—१५            | यतात्मा १२—१४              | यस्य                     |  |
| <b>8</b> ξ; <b>2</b> — <b>9</b> ; <b>3</b> — <b>7</b> , <b>27</b> , <b>38</b> , |                          |                            |                          |  |
| 37; X—3, 4, 9, 8X; 4—                                                           | यच्छ्द्धः १७—३           | यतात्मानः ५—२५             | ξζ; γ— ξζ; ζ— ξζ;        |  |
| १; ६—३०, ३६, ३९, ४७; ७—                                                         | यजन्तः ९–१५              | यतीनाम् ५—२६               | १५—१; १८—१७, १७          |  |
| ४, ५, १८; ९—५, २६, २९,                                                          | यजन्ति ९—२३              | यतेन्द्रियमनोबुद्धिः ५—२८  | यस्याम् २—६९             |  |

| * अकारादिवर्णानुक्रमः *                         |                   |                      |                   |                                 | ५०३        |             |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------|---------------------|
| पदानि अ० श्लो०                                  | पदानि अ०          | श्लो०                | पदानि अ०          | <b>श्</b> लो०                   | पदानि      | अ०          | श्लो०               |
| यम् २—१५, ७०;                                   | युक्ताहारविहारस्य | ६—१७                 | योगयुक्तः ५—१     | ६, ७; ८—२७                      | योनिम्     |             | १६—२०               |
| $\xi - 2$ , $22$ ; $\zeta - \xi$ , $\xi$ , $28$ | युक्ते            | 8-68                 | योगयुक्तात्मा     | ६— <i>२</i> ९                   | योनि:      |             | १४—३                |
| यः २—१९, १९,                                    | युक्तै:           | १७—१७                | योगवित्तमाः       | ११—१                            |            | यौ.         |                     |
| २१, ५७, ७१; ३—६, ७, १२,                         | युक्त्वा          | <b>९</b> −३४         | योगसंज्ञितम्      | <b>ξ</b> −२३                    | यौवनम्     |             | २—१३                |
| १६, १७, ४२;४—९, १४, १८,                         | युगपत्            | ११—१२                | योगसंन्यस्तकर्माण | णम् ४—४१                        |            | ₹.          |                     |
| १८; ५—३, ५, १०, २३, २४,                         | युगसहस्रान्ताम्   | ৩१—১                 | योगसंसिद्धः       | <i>S</i> €— <i>8</i>            | रक्षांसि   |             | ११—३६               |
| २४, २८; ६—१, ३०, ३१, ३२,                        | युगे :            | ४–८, ८               | योगसंसिद्धिम्     | <i>€—३</i> ७                    | रजस:       | १४          | <b>—१६, १७</b>      |
| <i>३३, ४७; ७—२१, २१; ८—</i>                     | युज्यते १०—       | ७; १७—२६             | योगसेवया          | <b>ξ</b> — <b>२</b> ∘           | रजसि       | १४          | <b>—१२, १</b> ५     |
| ५, ९, १३, १४, २०; ९—२६;                         | युज्यस्व          | २—३८, ५०             | योगस्थ:           | ₹—×८                            | रज:        | १४-         | –५, ७, <i>९</i> ,   |
| १०—३, ७; ११—५५; १२—                             | युञ्जत:           | ६—१९                 | योगस्य            | $\varepsilon$ — $\varepsilon$ 8 | १          | ०, १०, १    | o; १७ <i>—</i> १    |
| १४, १५, १५, १६, १७, १७;                         |                   | , २८; ७—१            | योगम् २—५३        | ३;४—१,४२;                       | रजोगुणस    | ामुद्भव:    | ₹ <i>—</i> ₹७       |
| १३—१, ३, २३, २७, २९;                            | युञ्जीत           | ६—१०                 | ५—१, ५; ६—३       | २, ३, १२, १९;                   | रणसमुद्य   | मे          | १—२२                |
| १४—२३, २३, २६; १५—१,                            | युञ्ज्यात्        | <b>ξ</b> −₹₹         | ७—१; ९—५;         | १०—७, १८;                       | रणात्      |             | <b>२</b> —३५        |
| १७, १९; १६—२३; १७—३,                            | युद्धविशारदा:     | १—९                  | ११—८; १८—५        | 94                              | रणे        | १—४६        | ; ११—३४             |
| ११; १८—११, १६, ५५, ६७,                          | युद्धम्           | <b>२</b> ─३२         | योग:              | २—४८, ५०;                       | रता:       | 4-7         | ५; १२—४             |
| ६८, ७०, ७१                                      | युद्धात्          | २—३१                 | ४—३               | १, ३; ६—१६,                     | रथम्       |             | १—२१                |
| या.                                             | युद्धाय           | २— <i>३७, ३</i> ८    | १७,               | २३, ३३, ३६                      | रथोत्तमम्  |             | १—२४                |
| या २—६९; १८—३०,                                 | युद्धे            | १—२३,                | योगात्            | <i>⊊—३७</i>                     | रथोपस्थे   |             | १—४७                |
| ३२, ५०                                          | 3                 | ३; १८—४३             | योगाय             | २—५०                            | रमते       | 4-27        | १; १८—३६            |
| यातयामम् १७—१०                                  | युधामन्यु:        | <b>γ</b> — <b>ξ</b>  | योगारूढस्य        | ξ—३                             | रमन्ति     |             | १०—९                |
| याति ६—४५; ८—५,                                 | युधि              | १ <b>—</b> ४         | योगारूढ:          | ₹—४                             | रवि:       | १०—२१       | ; १३—३३             |
| ८, १३, २६; १३—२८;                               | युधिष्ठिर:        | १—१६                 | योगिनम्           | ६—२७                            | रसनम्      |             | १५—९                |
| १४—१४; १६—२२                                    | युध्य             | <i>⊍</i> —১          | योगिनः ४—२        | १५; ५–११;                       | रसवर्जम्   |             | २—५९                |
| यादव ११—४१                                      | युध्यस्व          | २ <b>—</b> १८;       | ξ-                | -१९; ८—१४,                      | रस:        | <b>?</b> —( | ५९; ७—८             |
| यादसाम् १०—२९                                   | ₹—३               | ०;११—३४              |                   | २३; १५—११                       | रसात्मकः   | :           | १५—१३               |
| यादृक् १३—३                                     | युयुधान:          | १—४                  | योगिनाम्          | ३─३;                            | रस्या:     |             | ১—৩१                |
| यान् २—६                                        | युयुत्सव:         | १—१                  |                   | ६—४२, ४७                        | रहसि       |             | ६—१०                |
| यान्ति ३—३३;४—३१;                               | युयुत्सुम्        | १—२८                 | योगिन्            | १०—१७                           | रहस्यम्    |             | <i>γ</i> — <i>γ</i> |
| ७—२३, २३, १७; ८—२३;                             | ये.               |                      | योगी              | ५ <del>– २</del> ४;             |            | रा.         |                     |
| ९—७, २५, २५, २५, २५, ३२;                        | ये १—७, ३         | २३; ३—१३,            | ६—१, २            | , ८, १०, १५,                    | राक्षसीम्  |             | ९—१२                |
| १३—३४; १६—२०                                    | ३१, ३२; ४—१       | १; ५—२२;             | २८, ३१,           | ३२, ४५, ४६,                     | रागद्वेषवि | युक्ते:     | २—६४                |
| याभि: १०—१६                                     | ७—१२, १२, १३      | ४, २९, ३०;           | ४६, ४६;           | ८—२५, २७,                       | रागद्वेषौ  | ₹— <i>₹</i> | ; १८—५१             |
| यावत् १—२२; १३—२६                               | ९—२२, २३, २९      | , ३२; ११—            |                   | २८; १२—१४                       | रागात्मक   | म्          | १४—७                |
| यावान् २—४६; १८—१५                              | २२, ३२; १२—१      | २, १, २, ३,          | योगे              | ₹ <del>-3</del> 8               | रागी       |             | १८—२७               |
| यास्यसि २—३५; ४—३५                              | ६, २०; १३—३४      | ; १७—१, ५            | योगेन             | १०—७;                           | राजगुह्यम् | Ţ           | <b>९</b> —२         |
| याम् २—४२;७—२१, २१                              | येन २—            | -१७; ३—२;            | १२—६; १३—ः        | २४; १८—३३                       | राजन्      |             | ११—९;               |
| याः १४—४                                        | ४—३५;६—६;८        | —२२; <i>१०</i> —     | योगेश्वर          | 84—8                            |            | १८          | .—७६, ७७            |
| यु.                                             | १०;१२—१९; १       | ८—२०, ४६             | योगेश्वर:         | १८—७८                           | राजर्षय:   | 8—          | २; ९—३३             |
| युक्तचेतसः ७—३०                                 | येषाम् १—३३;      | ; २—३५;              | योगेश्वरात्       | १८—७५                           | राजविद्या  |             | <b>९</b> −२         |
| युक्तचेष्टस्य ६—१७                              | ५—१६, १९;७—       | -२८; १०—६            | योगै:             | q— $q$                          | राजसस्य    |             | १७—९                |
| युक्ततमः ६—४७                                   | यो.               |                      | योत्स्यमानान्     | १—२३                            | राजसम्     | १७-         | –१२, १८,            |
| युक्ततमाः १२—२                                  | योक्तव्य:         | <b>ξ</b> −२३         |                   | -९; १८—५९                       | २१; १      | ८—८, २      | १, २४, ३८           |
| युक्तस्वप्रावबोधस्य ६—१७                        | योगक्षेमम्        | 9-22                 | योद्धव्यम्        | १—२२                            | राजस:      |             | १८—२७               |
| युक्तः २—३९, ६१;                                | योगधारणाम्        | <b>८</b> —१२         | योद्धुकामान्      | १—२२                            | राजसा:     |             | ७ —१२;              |
| <b>३</b> —₹ <i>६;</i> ४—१८, ५—८, १२,            | योगबलेन           | ८—१०                 | योधमुख्यै:        | ११—२६                           |            | १४—१        | ८; १७ —४            |
| २३; ६—८, १४, १८; ७—२२,                          | योगभ्रष्टः        | <i>ξ</i> — <i>8ξ</i> | योधवीरान्         | 88-38                           | राजसी      |             | १७ — २;             |
| ८—१०; १८—५१                                     | योगमायासमावृत:    | ७—२५                 | योधाः             | ११—३२                           |            | १८          | .—३१, ३४            |
| युक्तात्मा ७—१८                                 | योगयज्ञाः         | ४—२८                 | योनिषु            | १६—१९                           | राजा       |             | १—२, १६             |

| ५०४                                    | ४                         |                         |                                    |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| पदानि अ० श्लो०                         | पदानि अ० श्लो०            | पदानि अ० श्लो०          | पदानि अ० श्लो०                     |  |  |
| राज्यसुखलोभेन १—४५                     | लिम्पन्ति ४—१४            | वदिष्यन्ति २—३६         | वार्ष्णेय १—४१; ३—३६               |  |  |
| राज्यम् १-३२,                          | लु.                       | वयम् १—३७,              | वासवः १०—२२                        |  |  |
| <i>३३; २</i> —८; ११— <i>३३</i>         | लुप्तपिण्डोदकक्रियाः १—४२ | ४५; २—१२                | वास: १—४४                          |  |  |
| राज्येन १-३२                           | लुब्धः १८—२७              | वर ८—४                  | वासांसि २—२२                       |  |  |
| रात्रिम् ८—१७                          | ले.                       | वरुण: १०—२९; ११—३९      | वासुकि: १०—२८                      |  |  |
| रात्रि: ८—२५                           | लेलिह्यसे ११—३०           | वर्णसंकरकारकै: १—४३     | वासुदेवस्य १८—७४                   |  |  |
| रात्र्यागमे ८—१८, १९                   | लो.                       | वर्णसंकरः १—४१          | वासुदेव: ७—१९;                     |  |  |
| राधनम् ७ — २२                          | लोकक्षयकृत् ११—३२         | वर्तते ५—२६;            | १०—३७; ११—५०                       |  |  |
| रामः १०-३१                             | लोकत्रयम् ११—२०;          | <i>६</i> —३१; १६—२३     | <b>वि</b> .                        |  |  |
| रि.                                    | १५—१७                     | वर्तन्ते ३—२८; ५—९,     | विकम्पितुम् २—३१                   |  |  |
| रिपु: ६—५                              | लोकत्रये ११—४३            | १४—२३                   | विकर्णः १—८                        |  |  |
| ₹.                                     | लोकमहेश्वरम् १०—३         | वर्तमानः ६—३१; १३—२३    | विकर्मण: ४—१७                      |  |  |
| रुद्राणाम् १०—२३                       | लोकसंग्रहम् ३—२०, २५      | वर्तमानानि ७—२६         | विकारान् १३—१९                     |  |  |
| रुद्रादित्याः ११—२२                    | लोकस्य ५—१४;              | वर्ते ३—२२              | विक्रान्तः १—६                     |  |  |
| रुद्रान् ११-६                          | ११—४३                     | वर्तेत ६—६              | विगतकल्मषः ६—२८                    |  |  |
| रुद्ध्वा ४—२९                          | लोकम् ९—३३;               | वर्तेयम् ३—२३           | विगतज्वरः ६—३०                     |  |  |
| रुधिरप्रदिग्धान् २—५                   | १३—३३                     | वर्त्म ३—२३; ४—११       | विगतभी: ६—१४                       |  |  |
| रू.                                    | लोकः ३—९, २१;             | वर्षम् ९—१९             | विगतस्पृहः २—५६;                   |  |  |
| रूपस्य ११-५२                           | ४—३१, ४०; ७—२५;           | वशम् ३—३४; ६—२६         | १८—४९                              |  |  |
| रूपम् ११—३, ९,                         | १०—६, १२—१५               | वशात् ९—८               | विगतः १११                          |  |  |
| २०, २३, ४५, ४७, ४९, ४९, ५०,            | लोकात् १२—१५              | वशी ५—१३                | विगतेच्छाभयक्रोधः ५-२८             |  |  |
| ५१, ५२; १५—३; १८—७७                    | लोकान् ६—४१; १०—१६;       | वशे २—६१                | विगुण: ३—३५; १८—४७                 |  |  |
| रूपाणि ११-५                            | ११-३०, ३२; १४-१४;         | वश्यात्मना ६—३६         | विचक्षणाः १८—२                     |  |  |
| रूपेण ११-४६                            | १८—१७, ७१                 | वसव: ११—२२              | विचालयेत् ३—२९                     |  |  |
| रो.                                    | लोकाः ३—२४;               | वसूनाम् १०—२३           | विचाल्यते ७—२२; १४—२३              |  |  |
| रोमहर्षणम् १८—७४                       | ८—१६; ११—२३, २९           | वसून् ११-६              | विचेतसः ९—१२                       |  |  |
| रोमहर्षः १२९                           | लोके २—५; ३—३;            | वहामि ९—२२              | विजयम् १—३२                        |  |  |
| ল.                                     | ४—१२; ६—४२; १३—१३;        | विह: ३—३८               | विजय: १८—७८                        |  |  |
| लघ्वाशी १८—५२                          | १५—१६, १८; १६—६           | वः ३—१०, ११, १२         | विजानतः २—४६                       |  |  |
| लब्धम् १६—१३                           | लोकेषु ३—२२               | वा.                     | विजानीतः २—१९                      |  |  |
| लब्ध्वा ४—३९; ६—२२                     | लोभ: १४—१२,               | वा १—३२;                | विजानीयाम् ४—४                     |  |  |
| लब्धा १८—७३                            | १७; १६—२१                 | २—६, ६, २०, २०, २६, ३७, | विजितात्मा <sup>`</sup> ५—७        |  |  |
| लभते ४—३९; ६—४३;                       | लोभोपहतचेतसः १—३८         | ३७; ६—३२, ३२; ८—६;      | विजितेन्द्रिय: ६—८                 |  |  |
| ७—२२; १८—४५, ५४                        | ਕ.                        | १०—४१; ११—४१; १५—       | विज्ञातुम् ११—३१                   |  |  |
| लभन्ते २—३२;                           | वकुम् १०—१६               | १०, १०; १७—१९, २१;      | विज्ञानसहितम् ९-१                  |  |  |
| 4-24; 9-28                             | वक्त्राणि ११—२७, २८, २९   | १८—१५, १५, २४, ४०,४०    | विज्ञानम् १८—४२                    |  |  |
| लभस्व ११—३३                            | वक्ष्यामि ७—२; ८—२३;      | वाक् १०—३४              | विज्ञाय १३—१८                      |  |  |
| लभे ११-२५                              | १०—१; १८—६४               | वाक्यम् १—२१;           | वितता ४—३२                         |  |  |
| लभेत् १८—८                             | वचनम् १-२; ११-३५;         | २—१;१७—१५               | वित्तेशः १०—२३                     |  |  |
| लभ्यः ८—२२                             | १८—७३                     | वाक्येन ३—२             | विदधामि ७२१                        |  |  |
| ला.                                    | वचः २—१०; १०—१;           | वाङ्मयम् १७—१५          | विदितात्मनाम् ५-२६                 |  |  |
| लाघवम् २—३५                            | ११—१; १८—६४               | वाचम् २—४२              | विदित्वा २—२५; ८—२८                |  |  |
| लाभम् ६—२२                             | वज्रम् १०—२८              | वाच्यम् १८—६७           | विदु: ४—२; ७—२९, ३०,               |  |  |
| लाभालाभौ २—३८                          | वद ३—२                    | वादः १०—३२              | _                                  |  |  |
| लि.                                    | वदित २—२९                 | वादनः २—४२              |                                    |  |  |
| लिङ्गे १४—२१                           | वदनैः ११–३०               | वायुः २—६७; ७—४;        |                                    |  |  |
| लिप्यते ५—७, १०;                       | वदन्ति ८—११               | ९—६; ११—३९; १५—८        | 36, 8-83, 37, 38; 6-               |  |  |
| १३—३१; १८—१७                           | वदिस १०—१४                | वायो: ६—३४              |                                    |  |  |
| \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | 1 -141/1 (0-140)          | -11-11. q— 20           | 1 ,, 5 -, , , , , , , , , , -, +8, |  |  |

| * अकारादिवर्णानुक्रमः <b>*</b> ५०       |                      |                                |                                             |  |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| पदानि अ० श्लो०                          | पदानि अ० श्लो०       | पदानि अ० श्लो०                 | पदानि अ० श्लो०                              |  |
| २७, १३—२, १९, १९, २६;                   | विभूते: १०—४०        | ४—२६; १५—९; १८—५१              | वेदयज्ञाध्ययनः ११—४८                        |  |
| १४—७, ८; १५—१२; १७—                     | विमत्सरः ४—२२        | विषयाः २—५९                    | वेदवादरताः २—४२                             |  |
| ६, १२; १८—२०, २१                        | विमुक्तः ९—२८;       | विषयेन्द्रियसंयोगात् १८—३८     | वेदवित् १५-१, १५                            |  |
| विद्म: २—६                              | १४—२०; १६—२२         | विषम् १८—३७, ३८                | वेदविदः ८—११                                |  |
| विद्यते २—१६, १६, ३१,                   | विमुक्ताः १५—५       | विषादम् १८—३५                  | वेदानाम् १०—२२                              |  |
| ४०; ३—१७; ४—३८;                         | विमुच्य १८—५३        | विषादी १८—२८                   | वेदान्तकृत् १५-१५                           |  |
| ६—४०;८—१६;१६—७                          | विमुञ्चति १८—३५      | विषीदन् १—२८                   | वेदाः २—४५; १७—२३                           |  |
| विद्यात् ६—२३; १४—११                    | विमुह्यति २—७२       | विषीदन्तम् २—१, १०             | वेदितव्यम् ११-१८                            |  |
| विद्यानाम् १०—३२                        | विमूढ: ६-३८          | विष्टभ्य १०—४२                 | वेदितुम् १८—१                               |  |
| विद्याविनयसम्पन्ने ५—१८                 | -,                   | विष्ठितम् १३—१७                | वेदेषु २—४६; ८—२८                           |  |
| विद्याम् १०—१७                          |                      | विष्णुः १०—२१                  | वेदे १५-१८                                  |  |
| विद्वान् ३—२५, २६                       | _ ~\                 | विष्णो ११—२४, ३०               | वेदै: ११-५३; १५-१                           |  |
| विधानोक्ताः १७—२४                       | ,                    | विसर्गः ८—३                    | वेद्यम् ९—१७; ११—३८                         |  |
| विधिदृष्टः १७—११                        | 1 9                  | विसृजन् ५—९                    | वेद्यः १५-१५                                |  |
| विधिहीनम् १७—१३                         |                      | विसृजामि ९—७, ८                | वेपथुः १—२९                                 |  |
| विधीयते २-४४                            | l                    | विसृज्य १-४७                   | वेपमानः ११—३५                               |  |
| विधेयात्मा २—६४                         | l _                  | विस्तरश: ११—२; १६—६            | वै.                                         |  |
| विनड्क्ष्यसि १८—५८                      |                      | विस्तरस्य १०—१९                | वैनतेयः १०—३०                               |  |
| विनद्य १-१२                             |                      | विस्तरः १०-४०                  | वैराग्यम् १३—८; १८—५२                       |  |
| विनश्यति ४—४०; ८—२०                     | विवस्वते ४—१         | विस्तरेण १०—१८                 | वैराग्येण ६—३५                              |  |
| विनश्यत्सु १३—२७                        | 1 -                  | विस्तारम् १३—३०                | वैरिणम् ३-३७                                |  |
| विना १०—३९                              | 1                    | विस्मयः १८—७७                  | वैश्यकर्म १८—४४                             |  |
| विनाशम् २—२७                            | l · · · · · · · ·    | विस्मयाविष्टः ११—१४            | विश्याः ९—३२                                |  |
| विनाशः ६—४०                             | विविधा: १७—२५; १८—१४ | विस्मिताः ११—२२                | वश्याः ५—१४<br>  वश्यानरः १५—१४             |  |
| विनाशाय ४—८                             | I                    | विहाय २—२२, २२, ७१             | विश्वापर: २५—२०<br><b>ट्य.</b>              |  |
| विनियतम् ६—१८                           | 1 - ''               | विहारशय्यासन-                  | व्यक्तमध्यानि २—२८                          |  |
| विनियम्य ६—२४                           | l = '                | भोजनेषु ११-४२                  |                                             |  |
|                                         | 1 - 7.               |                                | · ·                                         |  |
|                                         |                      | विहितान् ७—२२<br>विहिताः १७—२३ | व्यक्तिम् ७—२४; १०—१४<br>व्यतितरिष्यति २—५२ |  |
| विनिवृत्तकामाः १५—५<br>विनिश्चितैः १३—४ |                      | विहिता: १७—२३<br>  <b>वी.</b>  |                                             |  |
| • •                                     |                      | 1                              |                                             |  |
| विन्दित ४—३८;                           | `                    |                                | व्यथन्ति १४–२                               |  |
| ५—२१; १८—४५, ४६<br>विन्दते ५—४          |                      | वीतरागभयक्रोधाः ४—१०           | व्यथयन्ति २-१५                              |  |
| · ·                                     | •                    | वीतरागाः ८—११                  | व्यथा ११-४९                                 |  |
| विन्दामि ११–२४                          | 1                    | वीर्यवान् १—५, ६               | व्यथिष्ठाः ११—३४                            |  |
| विपरिवर्तते ९—१०                        |                      | <b>वृ.</b>                     | व्यदारयत् १-१९                              |  |
| विपरीतम् १८-१५                          |                      | वृकोदरः १—१५                   | व्यनुनादयन् १-१९                            |  |
| विपरीतानि १—३१                          | - ,                  | वृजिनम् ४—३६                   | व्यपाश्रित्य ९—३२                           |  |
| विपरीतान् १८—३२                         |                      | वृष्णीनाम् १०—३७               | व्यपेतभीः ११-४९                             |  |
| विपश्चितः २—६०                          |                      | वे.                            | व्यवसाय: १०—३६; १८—५९                       |  |
| विभक्तम् १३—१६                          | • (                  | वेगम् ५-२३                     | व्यवसायात्मिका २—४१, ४४                     |  |
| विभक्तेषु १८—२०                         |                      | वेत्ता ११—३८                   | व्यवसितः ९—३०                               |  |
| विभावसौ ७—९                             |                      | वेत्ति २—१९; ४—९;              | व्यवसिताः १-४५                              |  |
| विभुम् १०—१३                            |                      | $\xi - 27; 9 - 3; 70 - 3,$     | व्यवस्थितान् १-२०                           |  |
| विभु: ५—१५                              | I                    |                                |                                             |  |
| विभूतिभि: १०—१६                         |                      | १८—२१, ३०                      | व्या.                                       |  |
| विभूतिमत् १०-४१                         |                      | वेत्थ ४—५; १०—१५               | · ·                                         |  |
| विभूतिम् १०—७, १८                       |                      | वेद २—२१, २९;                  | व्याप्तम् ११—२०                             |  |
| विभूतीनाम् १०—४०                        | विषयान् २—६२, ६४;    | ४—५;७—२६, २६; १५—१             | व्यामिश्रेण ३—२                             |  |

| ५०६                               | ०६ * श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम् — * |                                       |                                         |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| पदानि अ० श्लो०                    | पदानि अ० श्लो०                                | पदानि अ० श्लो०                        | पदानि अ० श्लो०                          |  |  |
| व्याप्य १०—१६                     | शरीरे १—२९;                                   | शुक्लकृष्णे ८—२६                      | श्रद्धाविरहितम् १७—१३                   |  |  |
| व्यासप्रसादात् १८—७५              | २—२०; ११—१३                                   | शुक्लः ८—२४                           | श्रद्धाम् ७—२१                          |  |  |
| व्यासः १०—१३, ३७                  | शर्म ११—२५                                    | शुचः १६—५; १८—६६                      | श्रि.                                   |  |  |
| व्याहरन् ८—१३                     | शशाङ्कः ११—३९;                                | शुचिः १२—१६                           | श्रिताः ९—१२                            |  |  |
| े व्यु.                           | १५—६                                          | शुँचीनाम् ६—४१                        | श्री.                                   |  |  |
| व्युदस्य १८—५१                    | शशिसूर्यनेत्रम् ११–१९                         | शुचौ ६—११                             | श्रीभगवान् २—२, ११,                     |  |  |
| व्यू.                             | शशिसूर्ययो: ७-८                               | शुनि ५-१८                             | ५५; ३—३, ३७; ४—१, ५;                    |  |  |
| व्यूढम् १–२                       | शशी १०—२१                                     | शुभान् १८—७१                          | ५—२; ६—१, ३५, ४०; ७—                    |  |  |
| व्यूढाम् १–३                      | शश्वत् ९—३१                                   | शुभाशुभपरित्यागी १२—१७                | ?;                                      |  |  |
| <b>ੌ</b> ਕ੍ਰ.                     | शस्त्रपाणयः १-४६                              | शुभाशुभफलैः ९—२८                      | १९; ११—५, ३२, ४७, ५२;                   |  |  |
| व्रज १८—६६                        | शस्त्रभृताम् १०—३१                            | शुभाशुभम् २—५७                        | १२-२; १३-१; १४-१,                       |  |  |
| व्रजेत २—५४                       | शस्त्रसम्पाते १—२०                            | ्री शू.                               | २२; १५—१; १६—१; १७—                     |  |  |
| श.                                | शस्त्राणि २—२३                                | शूद्रस्य १८-४४                        | ₹; १८—२                                 |  |  |
| शक्नोति ५—२३                      | शङ्करः १०—२३                                  | शूद्राणाम् १८—४१                      | श्रीमताम् ६—४१                          |  |  |
| शक्रोमि १—३०                      | गंसिस                                         | शूद्राः ९-३२                          | श्रीमत् १०—४१                           |  |  |
| शक्रोषि १२—९                      | शा.                                           | शूराः १-४, ९                          | श्री: १०—३४; १८—७८                      |  |  |
| शक्यसे ११-८                       | शाखाः १५—२                                    |                                       | ્રશુ. ં                                 |  |  |
| शक्यम् ११—४; १८—११                | शाधि २—७                                      | शृणु २—३९; ७—१;                       | श्रुतवान् १८—७५                         |  |  |
| शक्यः $\xi - 3\xi$ ;              | शान्तरजसम् ६—२७                               | १०-१; १३-३; १६-६;                     | श्रुतस्य २—५२                           |  |  |
| ११—४८, ५३, ५४                     | शान्तः १८—५३                                  | १७—२, ७; १८—४, १९, २९,                | ।<br>श्रुतम् १८—७२                      |  |  |
| शङ्खम् १—१२                       | शान्तिम् २—७०,                                | ३६, ४५, ६४                            | श्रुतिपरायणाः १३—२५                     |  |  |
| शङ्खाः १–१३                       | 68; 8—39; 4—82, 29;                           | शृणुयात् १८—७१                        | श्रुतिविप्रतिपन्ना २—५३                 |  |  |
| शङ्खान् १—१८                      | ξ—?५; <—3?; <2—ξ?                             | शृणोति २—२९                           | श्रुतौ ११—२                             |  |  |
| शङ्खौ १–१४                        | शान्तिः २—६६;                                 | "                                     | श्रुत्वा २—२९;                          |  |  |
| शठ: १८—२८                         | १२—१२; १६—२                                   | शृण्वन् ५—८                           | ११—३५; १३—२५                            |  |  |
| शतशः ११—५                         | शारीरम् ४—२१; १७—१४                           | शै.                                   | ો જો. ```                               |  |  |
| शत्रुत्वे ६—६                     | शाश्वतधर्मगोप्ता ११—१८                        | शैब्यः १-५                            | ।<br>श्रेयः १—३१; २—५, ७,               |  |  |
| शत्रुवत् ६—६                      | शाश्वतस्य १४—२७                               | शो.                                   | 38; 3—2, 88, 34; 4—8;                   |  |  |
| शत्रुम् ३—४३                      | शाश्वतम् १०—१;                                | I -                                   | १२—१२; १६—२२                            |  |  |
| शत्रुः १६–१४                      | १८—५६, ६२                                     | शोकम् २—८; १८—३५                      | । श्रेयान् ३—३५;                        |  |  |
|                                   | शाश्वतः २—२०                                  | शोचित १२—१७; १८—५४                    | <i>x</i> −33; 8 <i>c</i> − <i>x</i> 9   |  |  |
| शत्रून् ११—३३<br>शत्रौ १२—१८      | शाश्वताः १—४३                                 | शोचितुम् २—२६, २७, ३०                 | ,                                       |  |  |
| शनै: ६—२५, २५                     | शाश्वती: ६—४१                                 | शोषयति २—२३                           | । अहे.<br>  <b>श्रो</b> .               |  |  |
| शब्दब्रह्म ६—४४                   | शाश्वताः ५—३५<br>शाश्वते ८—२६                 | शायवारा र— २२                         | ।<br>श्रोतव्यस्य २—५२                   |  |  |
| शब्द: १—१३; ७—८                   | शास्त्रविधानोक्तम् १६—२४                      | शौचम् १३—७; १६—३,                     | । श्रोतञ्सल्य                           |  |  |
| शब्दादीन् ४—२६; १८—५१             | शास्त्रविधम् १६—२३;                           | 6; 80—88; 82—87                       | । श्रोत्रम् १५—१<br>। श्रोत्रादीनि ४—२६ |  |  |
| ,                                 | १७—१                                          | 1                                     | श्रोष्यसि १८—५८                         |  |  |
| शमम् ११—२४<br>शम: ६—३;            | ्रास्त्रम् १५—२०; १६—२४                       | श्या.                                 | ।<br>अ.<br>१८—५८                        |  |  |
| १०—४; १८—४२                       | शास्त्रम् १५—२०; १६—२०<br>  <b>शि.</b>        | श्यालाः १—३४                          | <b>थः</b><br>श्रिपाके ५—१८              |  |  |
|                                   | । १२१ <b>.</b><br>  शिखण्डी १—१७              | श्र.                                  |                                         |  |  |
| शरणम् २—४९;<br>९—१८; १८—६२, ६६    | ाराखण्डा २—२७<br>शिखरिणाम् १०—२३              |                                       | _ ,                                     |  |  |
| ५—१८; १८—६२, ६६<br>शरीरयात्रा ३—८ | । शिरसा ११—१४                                 | श्रद्धधानाः १२—२०<br>  श्रद्धया ६—३७; | श्वशुरा: १—३४<br>  श्वसन् ५—९           |  |  |
|                                   | शिष्यः २—७                                    |                                       | श्वसन्                                  |  |  |
|                                   | l = .                                         | 9-28, 22; 8-23;                       |                                         |  |  |
|                                   |                                               | १२—२; १७—१, १७                        |                                         |  |  |
| शरीरस्थम् १७—६                    | शी.                                           | श्रद्धा १७—२, ३                       | <b>u.</b>                               |  |  |
| शरीरस्थः १३—३१                    | शीतोष्णसुखदुःखदाः २—१४                        | श्रद्धामयः १७—३                       | षण्मासाः ८—२४, २५                       |  |  |
| शरीरम् १३-१; १५-८                 | शीतोष्णसुखदुःखेषु ६—७;                        |                                       | <b>स</b> .                              |  |  |
| शरीराणि २—२२                      | १२—१८                                         | श्रद्धावान् ४—३९;                     | सक्तम् १८—२२                            |  |  |
| शरीरिण: २—१८                      | शु.                                           | ६—४७; १८—७१                           | सक्तः ५-१२                              |  |  |

| * अकारादिवर्णानुक्रमः * ५०७    |                         |                            |                                               |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| पदानि अ० श्लो०                 | पदानि अ० एलो०           | पदानि अ० एलो०              | पदानि अ० श्लो०                                |  |  |  |  |
| सक्ताः ३—२५                    | सदृशम् ३—३३; ४—३८       | समाप्नोषि ११—४०            | सर्वत्रगम् १२—३                               |  |  |  |  |
| सखा ४—३; ११—४१, ४४             | सदृश: १६—१५             | समारम्भाः ४—१९             | सर्वत्रगः ९—६                                 |  |  |  |  |
| सखीन् १—२६                     | सदृशी ११—१२             | समासतः १३—१८               | सर्वत्रसमदर्शनः ६—२९                          |  |  |  |  |
| सखे ११—४१                      | सदोषम् १८—४८            | समासेन १३—३,               | सर्वथा ६—३१; १३—२३                            |  |  |  |  |
| सख्युः ११—४४                   | सद्भावे १७—२६           | ६; १८—५०                   | सर्वदुर्गाणि १८—५८                            |  |  |  |  |
| सगद्भदम् ११—३५                 | सनातनम् ४—३१; ७—१०      | समाहर्तुम् ११—३२           | सर्वदुःखानाम् २—६५                            |  |  |  |  |
| सङ्गरहितम् १८-२३               | सनातनः २—२४; ८—२०;      | समाहितः ६-७                | सर्वदेहिनाम् १४—८                             |  |  |  |  |
| सङ्गवर्जितः ११—५५              | ११—१८; १५—७             | समाः ६—४१                  | सर्वद्वाराणि ८—१२                             |  |  |  |  |
| सङ्गविवर्जितः १२—१८            | सनातनाः १—४०            | समितिञ्जयः १—८             | सर्वद्वारेषु १४—११                            |  |  |  |  |
| सङ्गम् २–४८;                   | सन् ४–६, ६              | समिद्धः ४—३७               | सर्वधर्मान् १८—६६                             |  |  |  |  |
| ५-१०, ११; १८-६, ९              | सन्तः ३—१३              | समीक्ष्य १—२७              | सर्वपापेभ्यः १८—६६                            |  |  |  |  |
| सङ्गः २—४७, ६२                 | सपतान् ११—३४            | समुद्रम् २—७०; ११—२८       | सर्वपापै: १०—३                                |  |  |  |  |
| सङ्गात् २—६२                   | सप्त १०—६               | समुद्धर्ता १२—७            | सर्वभावेन १५—१९; १८—६२                        |  |  |  |  |
| सङ्ग्रामम् २—३३                | समक्षम् ११-४२           | समुपस्थितम् १—२८; २—२      | सर्वभूतस्थम् ६—२९                             |  |  |  |  |
| सचराचरम् ९-१०;                 | समग्रम् ४-२३;           | समुपाश्रितः १८—५२          | सर्वभूतस्थितम् ६—३१                           |  |  |  |  |
| ११—७                           | ७—१; ११—३०              | समृद्धवेगाः ११—२९, २९      | सर्वभूतिहते ५—२५; १२—४                        |  |  |  |  |
| सचेताः ११-५१                   | समग्रान् ११—३०          | समृद्धम् ११-३३             | सर्वभूतात्मभूतात्मा ५-७                       |  |  |  |  |
| सच्छब्दः १७—२६                 | समचित्तत्वम् १३-९       | समें २—३८                  | सर्वभूतानाम् २—६९;                            |  |  |  |  |
| सज्जते ३—२८                    | समता १०—५               | समौ ५-२७                   | 4-29; 6-80; 80-39;                            |  |  |  |  |
| सज्जन्ते ३—२९                  | समतीतानि ७—२६           | सम्यक् ५-४; ८-१०;          | १२-१३; १४-३; १८-६१                            |  |  |  |  |
| सततयुक्तानाम् १०-१०            | समतीत्य १४—२६           | ς−30                       | सर्वभूतानि ६—२९;                              |  |  |  |  |
| सततयुक्ताः १२—१                | समत्वम् २—४८            | सरसाम् १०-२४               | ७—२७; ९—४, ७; १८—६१                           |  |  |  |  |
| सततम् ३—१९; ६—१०;              | समदर्शिनः ५-१८          | सर्गः ५–१९                 | सर्वभूताशयस्थितः १०—२०                        |  |  |  |  |
| ८—१४; ९—१४; १२—१४;             | समदुःखसुखम् २—१५        | सर्गाणाम् १०—३२            | सर्वभूतेषु ३—१८; ७—९;                         |  |  |  |  |
| १७—२४; १८—५७                   | समदुःखसुखः १२—१३,       | सर्गे ७—२७; १४—२           | 9-79; 88-44; 86-70                            |  |  |  |  |
| सतः २—१६                       | \$8— <del>5</del> 8     | सर्पाणाम् १०—२८            | सर्वभृत् १३–१४                                |  |  |  |  |
| सति १८—१६                      | समधिगच्छति ३—४          | सर्व ११—४०                 | सर्वयज्ञानाम् ९-२४                            |  |  |  |  |
| सत् ९-१९; ११-३७; १३-           | समबुद्धयः १२—४          | सर्वकर्मणाम् १८—१३         | सर्वयोनिषु १४—४                               |  |  |  |  |
| १२; १७—२३, २६, २७, २७          | समबुद्धिः ६—९           | सर्वकर्मफलत्यागम् १२—११;   | सर्वलोकमहेश्वरम् ५—२९                         |  |  |  |  |
| सत्कारमानपूजार्थम् १७—१८       | समलोष्टाश्मकाञ्चनः ६—८; | ₹८—₹                       | सर्ववित् १५—१९                                |  |  |  |  |
| सत्यम् १०—४; १६—२,             | ₹8—₹8                   | सर्वकर्माणि ३—२६;          | सर्ववृक्षाणाम् १०—२६                          |  |  |  |  |
| ७; १७—१५; १८—६५                | समवस्थितम् १३—२८        | ४—३७;५—१३;१८—५६,५७         | सर्ववेदेषु ७—८                                |  |  |  |  |
| सत्त्ववताम् १०—३६              | समवेतान् १—२५           | सर्वकामेभ्यः ६—१८          | , ,                                           |  |  |  |  |
| सत्त्वसमाविष्टः १८—१०          | समवेताः १—१             | सर्विकिल्बिषै: ३—१३        |                                               |  |  |  |  |
| सत्त्वसंशुद्धिः १६—१           | समम् ५-१९; ६-१३,        | सर्वक्षेत्रेषु १३—२        |                                               |  |  |  |  |
| सत्त्वस्थाः १४—१८              | ३२; १३—२७, २८           | सर्वगतम् ३—१५;             |                                               |  |  |  |  |
| सत्त्वम् १०—३६,                | समन्ततः ६—२४            | १३—३२                      | l .                                           |  |  |  |  |
| ४१; १३—२६; १४—५, ६, ९,         | समन्तात् ११—१७, ३०      | सर्वगतः २—२४               | ८—९; १०—८; १३—१७;                             |  |  |  |  |
| १०, १०, १०, ११; १७—१;          | समः २—४८; ४—२२;         | सर्वगुह्यतमम् १८—६४        |                                               |  |  |  |  |
| <b>१८—४</b> 0                  | ς— <del>?</del> ς;      | सर्वज्ञानिवमूढान् ३—३२     | सर्वहरः १०—३४                                 |  |  |  |  |
| सत्त्वात् १४—१७                | १८; १८—५४               | सर्वतः २—४६; ११—१६, ४०     | सर्वम् २—१७; ४—३३,                            |  |  |  |  |
| सत्त्वानुरूपा १७—३             | समागताः १—२३            | सर्वत:पाणिपादम् १३—१३      |                                               |  |  |  |  |
| सत्त्वे १४—१४                  | समाचर ३—९, १९           | सर्वतःश्रुतिमत् १३—१३      |                                               |  |  |  |  |
| सदसत्परम् ११—३७                | समाचरन् ३—२६            | सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् १३—१३ |                                               |  |  |  |  |
| सदसद्योनिजन्मसु १३—२१          | समाधातुम् १२—९          | सर्वतोदीप्तिमन्तम् ११—१७   |                                               |  |  |  |  |
| सदा ५—२८;                      | समाधाय १७—११            | सर्वत्र २—५७; ६—३०,        | २८— ०५<br>  सर्व:       ३—५; ११—४०            |  |  |  |  |
|                                | l _                     | 37; 87—8; 83—76, 37;       | , सर्वः । ३—५; ११—४७<br>  सर्वाणि   २—३०, ६१; |  |  |  |  |
| ६—२५, ५८; ८—५;<br>१०—१७; १८—५६ |                         |                            | 3—30; X—4, 76; 6—6;                           |  |  |  |  |
| रण—रज; रट—य <b>द</b>           | । जनाया ५—००, ५३        | 1 10-01                    | $1 \leftarrow 40$ , $8-4$ , $40$ ; $9-4$ ;    |  |  |  |  |

| ५०८ * श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम् — * |                          |                |                                        |                              |                            |                                |  |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| पदानि अ० श्लो०                                 | पदानि अ० ए               | लो०            | पदानि अ०                               | श्लो०                        | पदानि अ                    | १० श्लो०                       |  |
| ९—६; १२—६; १५—१६                               | `                        | -१२            | "                                      | ११—५१                        |                            | १८—९, २६                       |  |
| सर्वान् १—२७; २—५५,                            | सञ्जयति १४—              |                | संशयस्य                                | <b>ξ</b> —₹९                 |                            | ७—१२; १७—४                     |  |
| ७१; ४—३२; <i>६</i> —२४;                        |                          | -६२;           | संशयम् ४—४२                            | ; <b>६</b> −३९               | सात्त्विकी                 | १७—२;                          |  |
| ११—१५, १५                                      | १३—२६; १४–               |                | संशय:                                  | ८—५;                         |                            | १८—३०, ३३                      |  |
| सर्वारम्भपरित्यागी १२—१६;                      | `                        | <i>⊌</i> —     | l .                                    | o; १२—८                      | साधर्म्यम्                 | १४—२                           |  |
| १४—२५                                          | सन्तरिष्यसि ४-           | –३६            | संशयात्मन:                             | 8—80                         | साधिभूताधि                 | दैवम् ७—३०                     |  |
| सर्वारम्भाः १८—४८                              | सन्तुष्टः ३—             | -१७;           | संशयात्मा                              | 8—80                         | साधियज्ञम्                 | <i>9</i> −₹०                   |  |
| सर्वार्थान् १८—३२                              | १२—१४                    | , १९           | संशितव्रता:                            | ४—२८                         | साधुभावे                   | १७—२६                          |  |
| सर्वाश्चर्यमयम् ११—११                          | संदृश्यन्ते ११-          | –२७            | संशुद्धिकल्बिष:                        | ६—४५                         | साधुषु                     | ξ−९                            |  |
| सर्वा: ८—१८;                                   | सन्नियम्य १२             | <u>-8</u>      | संश्रिता:                              | १६—१८                        | साधु:                      | ९—३०                           |  |
| ११—२०; १५—१३                                   | सन्निविष्टः १५-          | –१५            | संसारेषु                               | १६—१९                        | साधूनाम्                   | <b>১</b> —১                    |  |
| सर्वे १—६, ९,                                  | सन्न्यसनात् ३            | 8—8            | संसिद्धिम्                             | ₹ <b>—</b> २०;               | साध्याः                    | ११—२२                          |  |
| ११; २—१२, ७०; ४—१९,                            | संन्यस्य ३-३०; ५-        | -१३;           | ८—१५;                                  | १८—४५                        | साम                        | ९—१७                           |  |
| ३०;७—१८;१०—१३;११—                              | १२—६; १८–                | -५७            | संसिद्धौ                               | <i>ξ</i> −४३                 | सामर्थ्यम्                 | २—३६                           |  |
| २२, २६, ३२, ३६; १४—१                           | सन्न्यासयोगयुक्तात्मा ९- | -२८            | संस्तभ्य                               | <b>ξ</b> 8—ξ                 | सामवेद:                    | १०—२२                          |  |
| सर्वेन्द्रियगुणाभासम् १३—१४                    |                          | .—१            | संस्पर्शजा:                            | 4-22                         | सामासिकस्य                 | १०—३३                          |  |
| सर्वेन्द्रियविवर्जितम् १३—१४                   | सन्न्यासम् ५—१; ६-       | –૨;            | संस्मृत्य                              | १८—७६,                       | साम्राम्                   | १०—३५                          |  |
| सर्वेभ्यः ४—३६                                 | ,                        | :— ə           | ७६                                     | , ७७, ७७                     | साम्ये                     | ५—९                            |  |
| सर्वेषाम् १—२५; ६—४७                           | सन्न्यासः ५-२            | ≀, ६;          | संहरते                                 | <b>२—</b> २८                 | साम्येन                    | <b>ξ</b> — <b>3</b> 3          |  |
| सर्वेषु १—११;                                  |                          | ৩—:            | सः                                     |                              | साहङ्कारेण                 |                                |  |
| २—४६; ८—७, २०, २७;                             | सन्न्यासिनाम् १८-        |                |                                        | -१३, १९,                     | साङ्ख्ययोगौ                |                                |  |
| १३—२७; १८—२१, ५४                               | सन्न्यासी ६              |                | २७; २—१५, २१,                          |                              | साङ्ख्यम्                  | ·<br>ч—ч                       |  |
| सर्वैः १५—१५                                   | सन्न्यासेन १८-           |                | ३—६, ७, १२, १६,                        |                              | साङ्ख्यानाम्               |                                |  |
| सविकारम् १३—६                                  | · ·                      | <u>,</u> —ų    | 8-7, 3, 9, 88,                         |                              | ' -                        | ₹— <b>३९;</b> १८—१३            |  |
| सविज्ञानम् ७—२                                 | सम्पदम् १६—३,            |                | २०; ५—३, ५, १०,                        |                              | साङ्ख्येन                  | १३—२४                          |  |
| सव्यसाचिन् ११—३३                               | . ` .                    |                | २३, २४, २८; ६—१,                       |                              | साङ्ख्यै:                  | ,<br>,<br>,<br>,               |  |
| सशरम् १—४७                                     |                          | _ <del>`</del> | ३१, ३२, ४४, ४७;                        |                              | 🕻                          | सि.                            |  |
| सह १–२२; ११–२६,                                | `                        | .—'s           | ૧૮, ૧૬, ૨૨, ૮—૫,                       |                              |                            | ७—३; १८—१३                     |  |
| २६; १३—२३                                      | l                        | ,—ş            | १९, २०, २२; ९—                         |                              | सिद्धसङ्घाः                | ११—३६                          |  |
| सहजम् १८-४८                                    | I                        | – २२           | १०—३, ७; ११—                           |                              | सिद्धः                     | १६—१४                          |  |
| सहदेवः १—१६                                    |                          |                | १२—१४, १५, १६, १                       |                              |                            | ७-३; १०-२६                     |  |
| सहयज्ञाः ३—१०                                  | 1                        | −8£            | ३, २३, २७, २९;                         |                              | सिद्धिम्                   | ₹, \° (₹<br>₹—४; ४—१२;         |  |
| सहसा १—१३                                      |                          | -38            | २५, २६; १५—१, १                        |                              | ,                          | ₹ °, ° ` ` `, °<br>४—१; १६—२३; |  |
| सहस्रकृत्वः ११—३९                              |                          | ~×             | ?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                              | १८—४५, ४                   |                                |  |
| सहस्रबाहो ११—४६                                | •                        | ,<br>;—३       | ८, ९, ११, १६, १७,                      |                              | ्रिड्ड:                    | ,५, ५०<br>४—१२                 |  |
| सहस्रयुगपर्यन्तम् ८—१७                         | · ·                      | ,<br>६,८       | ( ),                                   | 01                           | सिद्धौ<br>सिद्धौ           | <i>8</i> — <i>2</i> ?          |  |
| सहस्रशः ११—५                                   |                          | 4, ک<br>–३४    | l                                      | ; ६—१९;                      | । तिञ्जा<br>सिद्ध्यसिद्ध्य |                                |  |
| सहस्रेषु ७—३                                   | _                        | – २०<br>– २७   | ११—१२; १७—२;                           |                              | । राष्ट्रयात्रक्षय         | ा. ५—०८;<br>१८—२६              |  |
| . •                                            | . `                      |                | I '                                    |                              | सिंहनादम्                  | १८─ <i>२६</i><br>१─१२          |  |
| संकरस्य ३—२४<br>संकरः १—४२                     | 1 .                      | –ξ3<br>–ς 3    | ३१, ३२, ३३, ३४, ३                      |                              | । यह गादम्                 | सी.                            |  |
|                                                |                          | -ξ3<br>20      | साक्षात्<br><del>गाशी</del>            | १८—७५                        | <br>सीदन्ति                |                                |  |
| संकल्पप्रभवान् ६—२४                            |                          | -3°            | साक्षी                                 | <b>γ</b> - <b>γ</b> <i>γ</i> | सादान्त                    | γ− <b>२</b> ९                  |  |
| सङ्ख्ये १—४७; २—४                              | `                        | -56            | सागर:                                  | <i>8</i> 0− <i>28</i>        | 112.22.2                   | सु.                            |  |
| सङ्ग्रहेण ८—११                                 |                          | − <i>२६</i>    | सात्यिक:                               | १—१७                         | सुकृतदुष्कृते              | 2—40                           |  |
| सङ्घातः १३—६                                   | I .                      | –६९            | सात्त्विकप्रिया:                       | ১—৩१                         | सुकृतस्य                   | १४—१६                          |  |
| सञ्जय १-१                                      | संयम्य २—६१; ३-          |                | `                                      | १४—१६;                       | सुकृतम्                    | 4-84                           |  |
| सञ्जयः १–२, २४,                                | ξ−₹४; ८−                 |                | १७—१७, २०;                             |                              | सुकृतिन:                   | ७—१ <i>६</i>                   |  |
| ४७; २—१, ९; ११—९, ३५,                          | संयाति २—२२; १५          |                |                                        | २३, ३७                       | सुखदुःखेू                  | २—३८                           |  |
| ५०; १८—७४                                      | संवादम् १८—७०, ७४,       | , ७६           | सात्त्विक:                             | १७—११;                       | सुखदु:खसंज्ञै              | : १५—५                         |  |

| * अकारादिवर्णानुक्रमः * ५०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                        |                        |                                       |                       |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| पदानि अ० श्लो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पदानि अ०                                          | <b>श्लो</b> ०          | पदानि                  | अ० श्लो०                              | पदानि अ०              | श्लो०                  |  |
| सुखदु:खानाम् १३—२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सेवते                                             | १४—२६                  |                        | १०—४२; १८—७३                          | स्व.                  |                        |  |
| सुखसङ्गेन १४–६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सेवया                                             | <i>γ</i> — <i>3γ</i>   | स्थितान्               | १—२६                                  | स्वकर्मणा             | १८—४६                  |  |
| सुखस्य १४—२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सै.                                               |                        | स्थिता:                | ५—१९                                  | स्वकर्मनिरतः          | १८—४५                  |  |
| सुखम् २—६६; ४—४०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सैन्यस्य                                          | १—७                    | स्थितिम्               | ξ—३३                                  | स्वकम्                | ११—५०                  |  |
| (4-3), $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23)$ , $(23$ | सो.                                               |                        | स्थित: े               | २ <i>—७२; १७—२७</i>                   | स्वचक्षुषा            | የየ८                    |  |
| २७, २८, ३२; १०—४; १३—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सोढुम्                                            | <b>५—२३</b> ;          | स्थितौ                 | ४—१४                                  | _                     | -२८, ३१,               |  |
| <b>ξ</b> ; <b>ξ</b> ξ— <b>ξξ</b> ; <b>ξ</b> ζ— <b>ξξ</b> , <b>ξ७</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | ११—४४                  | स्थिरबुद्धि            | <b>ξ</b> :                            | `                     | ३७, ४५                 |  |
| ३८, ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सोमपा:                                            | <b>९—२</b> ०           | स्थिरमति               |                                       | स्वतेजसा              | ११—१९                  |  |
| सुखानि १—३२, ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सोम:                                              | १५—१३                  | स्थिरम्                | ६—११; १२—९                            |                       | -38, 33                |  |
| सुखिनः १—३७; २—३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सौ.                                               | • • • • •              | स्थिर:                 | ξ— <b>१</b> ३                         | स्वधर्मः ३—३५;        |                        |  |
| सुखी ५-२३; १६-१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सौक्ष्म्यात्                                      | १३—३२                  | स्थिराम्               | ξ—३३                                  | स्वधर्मे              | ३—३५                   |  |
| सुखे १४–९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सौभद्र:                                           | १—६, १८                | स्थिरा:                | १७—८                                  | स्वधा                 | ९—१६                   |  |
| सुखेन ६—२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सौमदत्तिः                                         | १—८                    |                        | स्थै.                                 | स्वनुष्ठितात्         | 3—३५;                  |  |
| सुखेषु २—५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सौम्यत्वम्                                        | १७—१६                  | स्थैर्यम्              | १३—७                                  |                       | १८—४७                  |  |
| सुघोषमणिपुष्पकौ १—१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सौम्यवपुः                                         | ११—५०                  | ` ` ` ` ` `            | स्त्रि.                               | <br>स्वपन्            | \c \-C                 |  |
| सुदुराचारः ९—३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सौम्यम्                                           | ११—५१                  | स्निग्धाः              | १७—८                                  | स्वप्रम्              | १८—३५                  |  |
| सुदुर्दर्शम् ११—५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> | 11 71                  | 131.311                | स्प.                                  | ्यन्न<br>स्वबान्धवान् | ₹—₹ <sup>9</sup>       |  |
| सुदुर्लभ: ७—१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्कन्दः<br>स्कन्दः                                | १०—२४                  | स्पर्शनम्              | १५—९                                  | `                     |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्त.                                              | ζυ— <b>ę</b> δ         | स्पर्शान्<br>स्पर्शान् |                                       | `                     | १८—४२,<br>~~~          |  |
| <b>55</b> \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 9/ 7/                  | स्पराग्                | <i>५—२७</i>                           |                       | , 88, 88               |  |
| सुनिश्चितम् ५-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्तब्धः                                           | <b>γ</b> ζ— <b>γ</b> ζ |                        | स्पृ.                                 | स्वभावजा<br>स्वभावजेन | <i>१७−२</i>            |  |
| सुरगणाः १०—२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्तब्धाः                                          | १६—१७                  | स्पृशन्                | 4-2                                   |                       | <b>γ</b> 2—ξο          |  |
| सुरसङ्घाः ११–२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्तु.                                             | 00 50                  | स्पृहा                 | <i>8</i> —₹ <i>8</i> ; ₹ <i>8</i> —₹₹ | स्वभावनियतम्          | 88—80                  |  |
| सुराणाम् २—८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्तुतिभि:                                         | <i>११</i> — <i>२१</i>  |                        | स्म.                                  | स्वभावप्रभवैः         | १८—४१                  |  |
| सुरेन्द्रलोकम् ९-२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्तुवन्ति 📆                                       | ११—२१                  | <del>स्म</del>         | ₹—₹                                   | 1                     | ४; ८—३                 |  |
| सुलभः ८–१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्ते.                                             |                        | स्मरति                 | 89—5                                  | स्वयम् ४—३८;          |                        |  |
| सुविरूढमूलम् १५—३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्तेन:                                            | ३—१२                   | स्मरन्                 | <b>३</b> —६; ८—५, ६                   |                       | १८—७५                  |  |
| सुसुखम् ९–२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्रि स्त्रि.                                       |                        |                        | स्मृ.                                 | स्वया                 | ७— <b>२</b> ०          |  |
| सुहत् ९-१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्त्रियः                                          | <i>९</i> −३२           | स्मृतम्                | १७—२०,                                | स्वर्गतिम्            | <i>९</i> − <i>२</i> ०  |  |
| सुहृदम् ५—२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्र स्त्री.                                        |                        |                        | २१; १८—३८                             | स्वर्गद्वारम्         | <b>२—३२</b>            |  |
| सुहृदः १—२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्त्रीषु                                          | <i>ξ</i> — <i>8ξ</i>   | स्मृत:                 | १७—२३                                 | स्वर्गपरा:            | ₹ <i>8</i>             |  |
| सुहन्मित्रार्युदासीन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्था.                                             |                        | स्मृता                 | <i>६</i> −१९                          | स्वर्गलोकम्           | ९—२१                   |  |
| मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ६—९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्थाणुः                                           | <i>5</i> — <i>5</i> 8  | स्मृतिभ्रंश            |                                       | स्वर्गम्              | ₹ <b>—</b> ₹७          |  |
| सू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्थानम्                                           | <b>५—५</b> ;           | स्मृतिविभ              |                                       | स्वल्पम्              | ₹—४o                   |  |
| सूक्ष्मत्वात् १३—१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ८—२८; ९—१८                                        |                        | स्मृति:                | १०—३४;                                | स्वस्ति               | ११—२१                  |  |
| सूतपुत्रः ११—२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्थाने                                            | ११—३६                  |                        | १५—१५; १८—७३                          | स्वस्थ:               | <i>\$8</i> — <i>58</i> |  |
| सूतपुत्रः ११—२६<br>सूत्रे ७—७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्थापय                                            | १—२१                   | _                      | स्य.                                  | स्वस्या:              | <b>३</b> —३३           |  |
| सूयते ९—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्थापयित्वा                                       | <i>१—२४</i>            | स्यन्दने               | <i>१</i> —१४                          | स्वम्                 | <b>ξ</b> −₹₹           |  |
| सूर्यसहस्रस्य ११-१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्थावरजङ्गमम्                                     | १३—२६                  |                        | स्या.                                 | स्वा.                 |                        |  |
| सूर्यः १५—६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थावराणाम्                                       | १०—२५                  | स्यात्                 | १—३६; २—७;                            | स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः  | ४—२८                   |  |
| . सृ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्थास्यति                                         | २—५३                   | ३—१७;                  | <i>१०—३९; ११—१२;</i>                  | स्वाध्याय:            | १६—१                   |  |
| सृजति ५—१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्थि.                                             |                        | १५—२०                  | ); १८—४०                              |                       | १७—१५                  |  |
| सृजामि ४—७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्थितप्रज्ञस्य                                    | २—५४                   | स्याम                  | १—३७                                  | स्वाम् ६-             | ६; ९—८                 |  |
| सृती ८—२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्थितप्रज्ञ:                                      | <b>२—५५</b>            | स्याम्                 | ३—२४; १८—७०                           | <b>स्वे</b> .         |                        |  |
| सृष्टम् ४-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्थित्वा                                          | २—७२                   |                        | स्यु.                                 |                       | -४५, ४५                |  |
| सृष्ट्वा ३—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्थितधी: २                                        | २—५४, ५६               | स्युः                  | <i>९</i> −३२                          | स्वेन                 | १८—६०                  |  |
| से.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्थितम्                                           | ५—१९;                  | -                      | स्र.                                  | ह.                    |                        |  |
| सेनयोः १—२१, २४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ·                                               | ६; १५—१०               | स्रंसते                | γ—३०                                  | ह                     | २—९                    |  |
| २७; २—१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्थित:                                            | 4-20;                  |                        | स्रो.                                 | हतम्                  | २—१९                   |  |
| सेनानीनाम् १०-२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | ४, २१, २२;             | स्रोतसाम्              |                                       | ,                     | १६—१४                  |  |
| , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                          | , , , , , , , , , ,    | Ι                      | , ,,                                  | 1 ' ' ' '             | • • • •                |  |

| ५१० | * श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम् — * |
|-----|--------------------------------------------|
|     |                                            |

३१, ४१, ४९, ५१, ६०,

अ०

पदानि

हवि:

हस्तात्

हर्षामर्षभयोद्वेगै:

२—१९, २० | ६१, ६५, ६७; ३—५, ५, ८,

२—२० | १२, १९, २०, २३, ३४;

१—४६ ४—३, ७, १२, १७, ३८;

श्लो०

४६—११

३७, ४५

9-39, 35,

पदानि

हतान्

हत्वा

हन्यते

हन्यु:

हयै:

हरति

हरन्ति

हरि:

हरे:

हर्षम्

हर्षशोकान्वित:

हन्यमाने

अ०

३७; २—५, ६; १८—१७

| हानष्य   | १६—१४              | हास्तान  | ५—१८       | ाहतम्      | १८—६४ |           | १—२१; २—९ |
|----------|--------------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| हन्त     | १०—१९              |          | हा.        | हित्वा     | २─३३  | हषीकेश:   | १—१५,     |
| हन्तारम् | २—१९               | `        | २—६५       | हिनस्ति    | १३—२८ |           | २४; २—१०  |
| हन्ति    | २—१९,              | f        | हे.        | हिमालय:    | १०—२५ | हृष्टरोमा | ११—१४     |
|          | २१; १८—१७          | हि       | १—११, ३७,  | हिंसात्मक: | १८—२७ | ह्रष्यति  | १२—१७     |
| हन्तम    | १ <del>—</del> ३५. | ४२: २—५. | ८. १५. २७. | हिंसाम     | १८—२५ | हृष्यामि  | १८—७इ. ७७ |

श्लो०

१२—१५

१—३०

पदानि

४—२४ | १८—४, ११, ४८

हुतम्

हितकाम्यया

अ०

१३-२१, २८; १४-२७;

श्लो०

४—२४; हि

 $9-9\xi;99-90$ 

ह्र.

हेतव:

हेतुना

पदानि

हद्या:

हृषित:

अ०

हषीकेश ११-३६; १८-१

११-४१, ४१, ४१

१३—२०, २०

१८-१५

9-90

४—६१

श्लो०

**2**−*09* 

७—२० हेतुमद्धिः  $9-98 \mid 4-3, 99, 77; 5-7, 8,$ हृतज्ञानाः २—६७ ५, २७, ३४, ३९, ४०, ४२, हत्स्थम् *8*—*8*2 हेतु: २—६० | ४४; ७—१४, १७, १८, | हृदयदौर्बल्यम् हेतो: ₹—३ 28 - 9 + 27; 2 - 28; 3 - 28, 3 - 28| हृदयानि १-१९

हृदि

८—१२; | ह्रियते १८─७७ | ३२; १०─२, १४, १६, १८—२७ | १८, १९; ११—२, २०, २१, १३—१७; १५—१५ १-- १२ | २४, ३१; १२-- ५, १२; | हृद्देशे १८—६१ | ह्री:

समाप्तिमगमदयं श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानां वर्णानुक्रमः।

## आरती

भगवद्गीते जय भगवद्गीते। जय हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते॥ जय०॥ कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि कामासक्तिहरा। तत्त्वज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा॥ जय०॥ निश्चल-भक्ति-विधायिनि निर्मल मलहारी। शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब बिधि सुखकारी॥जय०॥ राग-द्वेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा। भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा॥जय०॥ आसुर-भाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी। दैवी सद्गुणदायिनि हरि-रिसका सजनी॥जय०॥ समता, त्याग सिखावनि हरि-मुख की बानी। सकल शास्त्रकी स्वामिनि श्रुतियोंकी रानी॥जय०॥ बरसावनि मातु! कृपा कीजै। दया-सुधा हरि-पद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै॥जय०॥

## गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित गीताकी विभिन्न टीकाएँ एवं संस्करण गीता-चिन्तन, पुस्तकाकार—भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी श्रीमद्भगवद्गीता तत्त्वविवेचनी — (टीकाकार— कोड पोद्दारके गीताविषयके लेखों एवं पत्रोंका संग्रह। श्रीजयदयालजी गोयन्दका) गीताविषयक २५१५ प्रश्न और उनके उत्तररूपमें विवेचनात्मक हिंदी-टीका-गीता, पुस्तकाकार—मूल, पदच्छेद, अन्वय, भाषा-गीता-तत्त्वविवेचनी, बृहदाकार—मोटे टाइपमें, सचित्र, टीका, टिप्पणी प्रधान विषय। गुजराती, बँगला, मराठी, सजिल्द। कन्नड तेलुग एवं तिमलमें भी उपलब्ध। गीता-तत्त्वविवेचनी, बृहदाकार—ग्रन्थाकार, विशिष्ट गीता, पुस्तकाकार—प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित, संस्करण, सचित्र, सजिल्द-मराठी, गुजराती, बँगला, सचित्र, सजिल्द, मोटे अक्षरोंमें। मराठीमें भी उपलब्ध। ओडिआ, तिमल दो खण्डोंमें, कन्नड दो खण्डोंमें एवं गीता-माहात्म्य (वि०सं०), पुस्तकाकार—पद्मपुराणसे 1555 अंग्रेजी पुस्तकाकार दो खण्डोंमें उपलब्ध। उद्धत गीता-पाठके माहात्म्यकी चमत्कारिक कथाएँ। गीता-तत्त्वविवेचनी, ग्रन्थाकार—साधारण संस्करण. गीता-केवल भाषा, पुस्तकाकार—संस्कृत भाषासे अनभिज्ञ पाठकोंके लिये। तेलुगु और तमिलमें भी। सचित्र सजिल्द। गीता-साधक-संजीवनी — (टीकाकार — स्वामी गीता-भाषा-टीका, पुस्तकाकार—मूल, टिप्पणी श्रीरामसुखदासजी महाराज) गीताके मर्मको उद्घाटित प्रधान विषय, मोटा टाइप। ओडिआ, गुजराती और करनेवाली एवं तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाली व्याख्यात्मक मराठीमें भी। गीता-भाषा-टीका, पुस्तकाकार—मूल, टिप्पणी प्रधान शैलीमें सुबोध हिन्दी-टीका-502 गीता-साधक-संजीवनी, बृहदाकार—परिशिष्टसहित, विषय, मोटा टाइप, सजिल्द। तेलुगु, ओडिआ, गुजराती, मोटे टाइपमें सचित्र, सजिल्द। कन्नड, तमिलमें भी। गीता-साधक-संजीवनी, ग्रन्थाकार—परिशिष्टसहित, गीता-भाषा टीका, पॉकेट साइज — अंग्रेजी, मराठी, सचित्र, सजिल्द, मराठी, गुजराती, बँगला, ओडिआ, बँगला, असमिया, ओडिआ, गुजराती, कन्नड तथा तमिल दो खण्डोंमें कन्नड दो खण्डोंमें एवं अंग्रेजी, तेलगुमें भी। गीता-भाषा टीका, पॉकेट साइज — सजिल्द, यात्रादिमें पस्तकाकार दो खण्डोंमें उपलब्ध। 1566 साथ रखनेयोग्य। गुजराती, बँगला, अंग्रेजीमें भी। 8 गीता-दर्पण. ग्रन्थाकार (टीकाकार—स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजके द्वारा)—गीताके तत्त्वोंपर प्रकाश, **श्रीपञ्चरत्नगीता, पुस्तकाकार**—गीता, विष्णुसहस्रनाम, गीता-व्याख्या एवं छन्द-सम्बन्धी गृढ विवेचन, सचित्र भीष्मस्तवराज, अनुस्मृति एवं गजेन्द्रमोक्ष, मोटे अक्षरोंमें। सजिल्द। मराठी, बँगला, गुजराती एवं ओडिआमें भी ओडिआमें भी उपलब्ध। गीता-नित्यस्तृति एवं गजलगीतासहित, पाँकेट साइज। उपलब्ध। 1628 गीता-मूल, पुस्तकाकार—मोटे अक्षरोंमें। तेलुग् एवं गीता-प्रबोधनी, प्स्तकाकार—स्वामी श्रीरामसुखदासजी 1562 महाराजकृत गीताकी संक्षिप्त टीका, गीताके श्लोकार्थ गुजरातीमें भी उपलब्ध। एवं कुछ श्लोकोंकी संक्षिप्त व्याख्या। मराठी, बँगला, गीता-मूल, विष्णुसहस्त्रनामसहित पाँकेट साइज-ओडिआ, पंजाबी एवं पॉकेट साइज वि०सं० हिन्दीमें यात्रादिमें साथ रखनेयोग्य। कन्नड, तिमल, मलयालम, उपलब्ध । तेलुगु एवं ओडिआमें भी। गीता-श्लोकार्थसहित, लघु आकार—यात्रादिमें साथ **ज्ञानेश्वरी-गृढ़ार्थ-दीपिका, ग्रन्थाकार,** मराठी—संत 1556

रखनेयोग्य।

लिये उपयोगी।

लिये उपयोगी।

भी उपलब्ध।

ओडिआ, बँगला, तेलुगुमें भी।

गुजराती, बँगला, तेलुगु, ओडिआमें भी।

गीता-ताबीजी-एक पन्ने सम्पूर्ण गीता।

1602

700

1392

566

464

1431

गीता-सजिल्द, वि०सं०, लघु आकार — नित्यपाठके

गीता-मूल, लघु आकार — यात्रादिमें साथ रखनेयोग्य।

गीता-ताबीजी-सजिल्द — माचिस आकारमें सम्पूर्ण गीता।

गीता-ज्ञान-प्रवेशिका-प्रस्तकाकार—गीता शिक्षार्थियोंके

गीता-दैनन्दिनी-वि०सं०, पुस्तकाकार—बँगला, तेलुगु,

ओडिआमें तथा रोमन पुस्तकाकार एवं पॉकेट साइजमें

784

501

उपलब्ध।

ज्ञानेश्वरके द्वारा प्रणीत गीता-टीकाकी गुलाबरावकृत विशद

व्याख्या। ज्ञानेश्वरी मूल, मझला एवं ज्ञानेश्वरी मूल, गुटका

गीता-शांकरभाष्य, पुस्तकाकार—गीताके मूल श्लोक,

शांकरभाष्य, हिन्दी-अनुवाद, टिप्पणी तथा अन्तमें श्लोकोंके

गीता-रामानुजभाष्य, पुस्तकाकार—गीताके मूल श्लोक,

गीता-माधर्य, पस्तकाकार—स्वामी श्रीरामसुखदासजी

महाराजके द्वारा प्रश्नोत्तर शैलीमें गीताका सरल

विवेचन। तमिल, मराठी, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, बँगला,

असमिया, कन्नड, ओडिआ, अंग्रेजी एवं संस्कृतमें भी

आकारमें भी उपलब्ध।

आकारादि क्रमकी सूचीसहित।

रामानुजभाष्य हिन्दी-अनुवादसहित।